## The New Testament

#### IN HINDI

धर्मपुस्तकका अन्तभाग।

ग्रर्थात्

मत्ती औ मार्क औ लूक औ योहनरचित

प्रमु यीशु खीष्टका सुसमाचार।

श्रीर

प्रेरितेंकी क्रियाओंका बृत्तान्त।

ग्रीर

धरमीपदेश और भविष्यद्वाक्यकी पत्रियां।

जो

यूनानी भाषासे हिन्दीमें किये गये हैं।

BRITISH AND FOREIGN BIBLE SOCIETY (NORTH INDIA AUXILIARY)
ALLAHABAD

1919

## The New Testament

Prediogy Library

SCHOOL OF THEOLOGY

California

Ido.

्यन्ती या मार्च को स्टब्स की बेल्डन विव प्रभु सीश्री स्वीप्रका सुम्मसाचार ।

7 12 12 2

प्रेरिवेक्ति कियाओका स्कास्त ।

1114

चक्तां देश और व्यक्तिवद्याश्यकी प्रवियो ।

युमानी गाहाले जिल्होंसे किये गये हैं।

BRITISH AND FOREIGN BIBLE SOCIETY (NORTH INDIA AUXILIARY) ALLAHABAD

1919

# | FPfFឫ |-:0:-

। युष्ट । पृथ्व ।

|       | P. L | 107 | V   |          |       |                            |
|-------|------|-----|-----|----------|-------|----------------------------|
| 450   | 55   | ••• | ••• | •••      | •••   | थाहनका प्रकासित बाक्य      |
| 68%   | 8    | ••• | ••• | •••      | •••   | िहर कि। इंड्रोक            |
| 488   | 8    | ••• | *** | •••      | •••   | किए फिरिंक किन्निय ने इंदि |
| 436   | 8    | ••• | ••• | •••      | •••   | हिए रिस्कू कित्रिय नेडाम   |
| 00%   | *    |     | ••• | •••      | •••   | भाइन प्रशितकी पहिली पत्री  |
| 805   | 'n   |     | ••• | •••      | •••   | किए छिसड़ किन्नीह उन्मी    |
| 883   | *    | ••• | ••• | •••      | •••   | हिए किडीए किछिरीए उत्तरी   |
| 85%   | *    | ••• | ••• | •••      | •••   | किए किछ्गार हकार           |
| 865   | 35   | ••• | ••• | 1        | Ep (  | किन्नीए ऊनाम ) किंभिनाड़   |
| 863   | . 8  | ••• | ••• | •••      | TEP . | किन्ध्रीय छा। किनिभिक्त    |
| 840   | bu v | ••• | ••• | •••      | 11    | हम किन्भीय रुषाम किस्तिन   |
| 843   | 8    | ••• |     | irp :    | द्सर् | किन्धिर रुवाए किष्धामित    |
| 885   | ż    | ••• | ••• | TEP T    | महिल  | किन्नीय छनाम किम्हामित     |
| 용성도   | à    | ••• | TE  | द्सर्। व | कि ।  | तीर रुवाम किंकिकीनीकिमधी   |
| 855   | *    | ••• | TEP | पाहबा    | 1001) | मह रुवाप किंदिकीनाकिमधी    |
| 854   | 8    | ••• |     | •        | IFP . | किन्नीह रुवाम किंकिन्छिक   |
| 688   | 8    | ••• |     | •••      | TEP 1 | किन्ध्रीय काम किंशिमिलीकी  |
| 908   | 3    | ••• |     | •••      | TEP   | किन्नीय छनाम किंभिनीह      |
| 035   | 3    |     |     | •••      | IEP   | किन्निह छनाम किंकिनाजा     |
| 500   | 35   |     | ••• | TEP I    | देसर  | किन्नीर रुवाप किंथियनीतिक  |
| 582   | 36   | ••• |     | IEP IN   | महर   | किन्नीर रुनाम किंकिन्नीरीक |
| इश्रद | 36   |     |     |          | 11    | स्प किन्नीर रुवाप किंक्सिए |
| 685   | 75   |     |     |          |       | क्ताक क्षिकिसी कि किमिस    |
| 838   | 53   | ••• | ••• |          |       | बोहन रचित सुसमाचार         |
| 336   | 48.  | ••• |     | /        | •••   | ज़ुक रान्त सुसमाबार        |
| 60    | 36   | ••• | ••• |          |       | ग्रामासम् तन्त्रि क्राम    |
| 3     | 75   |     |     |          |       | ज्ञानासमु छन्। क्षा        |
|       |      |     |     |          |       | Eight (Bett                |

# ह्यतीयच् । --:o:--

| district state of the land of | 424  | 364   | 55    | 460    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|--------|
| लाईबोध्या वस्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***  | -0.00 | - 3   | 440    |
| साहन आरंगको दक्ति मुझी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.10 |       |       |        |
| stied Manet half with                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ***  |       |       |        |
| suen under algaft gat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       | 1     | 400    |
| true si tott que que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |        |
| , भवर शास्त्रकी की हो को                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |       | 00 g f |
| याकृत मारतको एख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |       | 324    |
| क्षाम्बाका ( साबक्ष वा पांका ) तथा "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       | Agg    |
| र कहा सामका सामक शहर कहा नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |       | 865    |
| न्यावसमा कार्यक सार्यका वर्षा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |        |
| जवन्तास्त्रकः प्रावल मित्तकी ब्युती पूरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90.5 |       |       |        |
| dienter ein utue altera officit del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       | *     |        |
| नवल वर्गनिक नाका प्राचल प्रतिस्था कुमरी प्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |        |
| free fint saidt man niener vikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |       |        |
| कलस्तात व्य पायल प्र एको प्रश्नी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ***  |       | 3     | 5.6%   |
| अभिवयात्राक्षांका पायत प्रारमकी पूर्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ***  |       | 8     |        |
| इंटिंग्सिको प्रावेश श्रीतन्ती पूत्री ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       |        |
| गल्यावयाका पायळ मारतकी पत्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       | 150    |
| कारान्त्रयोक्त शतक प्रतिसको पुलता पनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |        |
| कारोत्यवाका पावक प्रसितकी पश्चिली पश्ची                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       | 18=    |
| tile oper unag signed dar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |       |        |
| Mit net latteffel galen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 404  |       |       |        |
| शास्त रचित शुक्साचार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       | 130   |        |
| ज्ञ रिवर सुरसाबार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       | 85.   | 335    |
| लाक राजा सुसमाबार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ***  |       | 26    | 10.2   |
| अभी रवित बुसम्राचार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | ***   | 62    | 3      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | deal  | Genti | 1 55 1 |

# मत्ती रचित सुसमाचार।

#### \_\_\_:-o-:-[ यीशु स्त्रीष्ट की वंशावलि । ]

इब्राहीसके सन्तान दाऊदके सन्तान यीशु खीष्टकी बंशा-विल । इब्राहीमका पुत्र इसहाक इसहाकका पुत्र याकृव याकृवके पुत्र यिहृदा और उसके भाई हुए। तामरसे यिहृदाके पुत्र पेरस और जेरह हुए पेरस का पुत्र हिस्तोन हिस्तोनका पुत्र ग्रराम । ग्रराम का पुत्र अम्मीनाद्व अम्मीनाद्वका पुत्र नहशोन नहशोनका पुत्र सल्-मोन । राहबसे सलमोन का पुत्र बोग्रस हुन्ना रूतसे बोग्रसका पुत्रे श्रोबेद हुत्रा श्रोबेदका पुत्र यिशी । यिशीका पुत्र दाऊद राजा ऊरि-याहकी बिधवासे दाऊद राजाका पुत्र सुलेमान हुआ। सुलेमानका पुत्र रिहबुत्राम रिहबुत्रामका पुत्र अबियाह अबियाहका पुत्र ग्रासा । श्रासाका पुत्र यिहोशाफट यिहोशाफटका पुत्र यिहोरम यिहोरमका सन्तान उजियाह । उजियाहका पुत्र योथम योथमका पुत्र आहस श्राहसका पुत्र हिजिकयाह । हिजिकयाहका पुत्र मनस्सी मनस्सीका १० पुत्र श्रामोन श्रामोनका पुत्र योशियाह । बाबुल नगरको जानेके ११ समयमें योशियाहके सन्तान यिखनियाह श्रीर उसके भाई हुए। बाबुलको जानेके पीछे यिखनियाहका पुत्र शलतियेल शलतियेलका १२ पुत्र जिरुबाबुल । जिरुवाबुलका पुत्र श्रबीहूद श्रबीहूदका पुत्र इलिया- १३ कीम इलियाकीमका पुत्र श्रसोर । श्रसोरका पुत्र सादोक सादोकका १४ पुत्र आखीम आखीमका पुत्र इलीहृद् । इलीहृद्का पुत्र इलियाजर १४ इलियाजरका पुत्र मत्तान मत्तानका पुत्र याकव । याकवका पुत्र १६ युसफ जो मरियमका स्वामी था जिससे यीशु जो स्रीष्ट कहावता है उत्पन्न हुआ। सो सब पीढ़ियां इब्राहीससे दाऊदलों चौदह पीढ़ी १७ श्रीर दाजदसे बाबुलको जानेलों चौदह पीढ़ी श्रीर बाबुलको जानेके समयसे खीष्टलों चौदह पीढ़ी थीं।

#### [ यीगुका जन्म । ]

याशु खीष्टका जन्म इस रीतिसे हुआ • उसकी माता मिरयमकी १८ यूसफसे मंगनी हुई थी पर उनके एकहे होनेके पहिले वह देख पड़ी कि पवित्र आत्मासे गर्भवती है। तब उसके स्वामी यूसफने १६

जो धर्मी मनुष्य था श्रीर उसपर प्रगट में कठंक लगाने नहीं चाहता २० था उसे चुपके से त्यागने की इच्छा किई। जब वह इन बातोंकी चिन्ता करता था देखो परमेश्वरके एक दूतने स्वप्नमें उसे दर्शन दे कहा हे दाऊद के सन्तान यूसफ तू अपनी स्त्री मरियमको अपने यहां लानेसे मत डर क्योंकि उस की जी गर्भ रहा है सी पवित्र २१ त्रात्मासे है। वह पुत्र जनेगी श्रीर तू उसका नाम यीशु रखना २२ क्योंकि वह अपने लोगोंको उनके पापेंसे बचावेगा । यह सब इस लिये हुआ कि जो बचन परमेश्वरने भविष्यहुक्ता के द्वारासे कहा २३ था सो पूरा होवे · कि देखो कुवारी गर्भवती होगी श्रीर पुत्र जनेगी श्रीर वे उसका नाम इम्मानुएल खोंगे जिसका श्रर्थ यह है ईश्वर २४ हमारे संग । तब यूसफ ने नींद से उठके जैसा परमेश्वरके दूतने उसे श्राज्ञा दिई थी वैसा किया श्रीर श्रपनी स्त्रीकी श्रपने यहां लाया। २४ परन्तु जबलों वह अपना पहिलौठा पुत्र न जनी तबलों उसकी न जाना श्रीर उसने उसका नाम यीश रखा।

#### जियातिषियोंका योशकी भेंट करना।

हेरीद राजाके दिनोंमें जब यिह्नदिया देशके बैतलहम नगरमें 💙 यीशुका जन्म हुआ तब देखो पूर्व्बसे कितने ज्योतिषी यिरुशलीम २ नगरमें श्राये • श्रीर बोले यिहूदियोंका राजा जिसका जन्म हुश्रा है कहां है क्योंकि हमने पूर्व्वमें उसका तारा देखा है श्रीर उसकी ३ प्रणाम करने श्राये हैं। यह सुनके हेरोद राजा श्रीर उसके साथ ४ सारे यिरूशलीमके निवासी घबरा गये। श्रीर उसने लोगोंके सब प्रधान याजकों और अध्यापकोंको एकट्टे कर उनसे पूछा सीष्ट कहां ४ जन्मेगा । उन्हों ने उससे कहा यिहूदियाके बैतलहम नगरमें क्योंकि ६ भविष्यद्वक्ताके द्वारा यूं लिखा गया है कि हे यिद्वदा देशके बैतलहम तू किसी रीतिसे यिहूदाकी राजधानियोंमें सबसे छोटी नहीं है क्योंकि तुम्ममेंसे एक अधिपति निकलेगा जो मेरे इस्रायेली ७ लोगका चरवाहा होगा । तब हेरोदने ज्योतिषियोंको चुक्केसे बुळाके प उन्हें यत्नसे पूछा कि तारा किस समय दिखाई दिया। श्रीर उसने यह कहके उन्हें बैतलहम भेजा कि जाके उस बालक के विषयमें यतसे वूमी और जब उसे पावी तब मुम्मे सन्देश देश्री कि मैं भी ह जाके उसकी प्रणाम करूं। वे राजा की सुनके चले गये और देखी जो तारा उन्होंने पूर्व्वमें देखा था सो उनके आगे आगे चळा यहांळों कि जहां बाळक था उस स्थानके ऊपर पहुंचके ठहर गया। वे उस तारेको देखके अत्यन्त आनन्दित हुए। और घर १०,११ में पहुंचके उन्होंने बाळकको उसकी माता मिरयमके संग देखा और दण्डवत कर उसे प्रणाम किया और अपनी सम्पत्ति खोळके उसकी सोना और लोबान और गन्धरस भेंट चढ़ाई। और स्वममें ईश्वरसे १२ यह आज्ञा पाके कि हेरोदके पास मत फिर जाओ वे दूसरे मार्गसे अपने देशको चले गये।

[ यूसफका बालक श्रीर उसकी नाताकी लेकर मिसरकी भागना।

उनके जानेके पीछे देखो परमेश्वरके एक दूतने स्वममें यूसफको १३ दर्शन दे कहा उठ वालक श्रीर उसकी माताको लेके मिसर देशको भाग जा श्रीर जबलों में तुमें न कहूं तबलों वहीं रह क्योंकि हेरे। द नाश करने के लिये बालकको ढूंढेगा। वह उठ रातही को बालक १४ श्रीर उसकी माताको लेके मिसरको चला गया श्रीर हेरोदके १४ मरनेलों वहीं रहा कि जो बचन परमेश्वरने भविष्यहक्ताके द्वारासे कहा था कि मैंने श्रपने पुत्रको मिसरमेंसे बुलाया सो पूरा होने।

जब हेरेादने देखा कि ज्योतिषियोंने मुक्ससे टट्टा किया है तब १६ ग्रांत क्रोधित हुग्रा ग्रीर लोगोंको भेजके जिस समयको उसने ज्योतिषियोंसे यत्नसे पूजा था उस समयके श्रनुसार बैतलहममें श्रीर उसके सारे सिवानोंमेंके सब बालकोंको जो दो बरसके श्रीर दो बरससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो बचन यिरमियाह भविष्य- १७ इक्ताने कहा था सो पूरा हुग्रा कि रामा नगरमें एक शब्द ग्रथांत १८ हाहाकार श्रीर रोना श्रीर बड़ा बिलाप सुना गया राहेल ग्रपने बालकोंके लिये रोती थी श्रीर शान्त होने न चाहती थी क्योंकि वे नहीं हैं।

#### उनका मिसरसे लीटना ख्रीर नासरतमें बसना ।

हेरोदके मरनेके पीछे देखो परमेश्वरके एक दूतने मिसरमें यूसफ १६ की स्वममें दर्शन दे कहा • उठ वाठक और उसकी माताको लेके २० इस्तायेळ देशको जा क्योंकि जो लेग वाठकका प्राण लेने चाहते थे सो मर गवे हैं। तब वह उठ बाळक और उसकी माताको लेके २९ इस्ताबेळ देशमें आया। परन्तु जब उसने सुना कि अर्थिळाव अपने २२

चिछावेगा ।

। वाइ । भू भिनिहक रिप्राम इह की 1थ । ए। इक मिक्षिक इस्किन रहे और नासरत नाम एक नगरम श्राक वास किया कि ना वचन ाहार सिनिनिनी केडीलाह काए । हाए भेड़वर संसम् गर्ध ।इड 

[। क्लान्ड ।क्रिड्राइन्ड्र ।मस्तीवप न्ड्राह

हे आस सार हेश हे वह में हो से साम सिंह है है। से सामिस ह किड़िन नड़ेष्ट प्रार्क्ट काष्ट्रीड्रुष्टी जास प्रार्क्ट कमिनाएअधी छत। एष ५ चसड़ेका पहुका बंधा था औए उसका भोजन हिड़ियां औए बन सधु भिडीक किएट प्रीष्टि 1थ किसार्ग कंडल छिन्न विक मड़ार्फ छड़ । छिक ४ पुकारता है कि प्रमण्यरका पन्य बनाश्र उसके हातमाग सीध मिछोपाह मिविष्यहुसाने कहा किसिका शब्द हुआ मे मंगलमे हे स्पार्क स्वाका शाया है। यह उस है। क्रिक ह फिक पालाहरूप की ाफ्ड नेड़क गृष्टि : गिरु नेप्रक एड्फ्ट में 🏸 ९ उन होने में हेन व्यक्तिया हैनेहारा बाक विह्नित्र के कि

है िक्से रेड़ा नहें भाग स्ट किसिस किस है किसी है वह अपना सारा खाँखहान ग्रुद्ध करेगा और अपने गेहंको छन्ते 9 र और आगसे वपतिसमा हेगा। उसका सूप उसके हाथमें हैं और लिमित्राष्ट्र एकीए इंस्कृ इक डिंक कर्मार्क क्रिनेट किरोड़ किराह में ई जामत्मीए कहीए छिमधु छि ई छि। इस कि क्रिक् ह १ । जाता है । में ने कुछ एका कालाक के जाता है । है । हो । अच्छा मार्क नहीं फरता है हो कारा वाता और आवार्म हाला १० और अब भी कुरहाड़ में हिन्दि पड़ेंस एक प्रहा है इस्टेस के भी के हि । छक्स एक छम्प्र नात्रम मधी क्मीडाघड़ भिर्पण्य मड़ उद्दे की द्वं 15ड़क छिमह में कीफिक डे मिड़ाष्ट्र 15मी 191मड़ ह फेल लायो। और अपने अपने सनमें यह चिन्ता मत करे। कि न तुम्हें आनेवाले क्रोधले भागनेको विताया है। पश्चात्ताक केम्ब निस्की एडं कींगोंस ड 1इक सन्द वन एकई नाष्ट्र किसी - जब उसने बहुतेरे प्रशिषिकों भार सहिविक्षेत्र इससे बप-। एकी ामछिरिष्ट से छह सिन्ड्र कनाए किरिया ।

市

कि निही होति सुर प्रमिक पुर किमेश कि मिहे की कि के भेरे पास आते हैं। योश्वने उसका उत्तर दिया कि अब ऐसा होने १४ पास एक ग्रेंस है एर्प्स तिसास विसा अवस्य है क्या अपन ४१ । । एक नेक छेट केडक डफ मड़ार्फ छुन्। । । । अपर अगृति केन्ड्रेफ तब यीथु योहनसे वपतिससा लेनेका उस पास गाही असे १३ विश्वका वपतिसमा ।

। इ क्ष्म्य होस् मि ०१ मिनिही ई ह्यू प्रयो 15म इष की देडू फिलाइएकाए इप छिड़ गृष्टि । 119ई नाष्ट्र भूम नेशृष्ट भूष्ट भूष अवन जान देवा। ३१ प्रम्य फिरा तन्तु किल सम्मित्सम विश्व नाइन नाइन है।

#### [ । गद्भिम प्रमाहिष्ट ]

। इंकी किस किसर एक निंक्ड एक किई गृष्टि । इन्हि किसर ११ मिनार्जीय कि । इक कि कि कि उठक अहि इक माण्य विकास्त्र ११ निपार प्रतिभाग क की है । छाछी की कि । इ पूर्व नार्ताष्ट्र ई । इक मुक्त प्रणास करे तो में यह सब तुम्त देकता। तब जीयुने उससे १० और उनका विभव दिखाये • और उससे कहा जो। तू दंदवत कर फ्यां कि कितारित विभिन्न कार्य के अपनेक्व किस कीए कुछ छिट निमार्गा क्या । एक तम विषिध विष्ठ के के विष्ठ के विष्ठ के 17 डै 1छाछो कि उसी 1डिक छिप्त उसि । कि उन्हें प्रमुख्य सिह्म इत्तेकी आजा देगा और वे तुर्फे हाथी हाथ वहा लगे न हो कि तेरे ज्यनेका नीचे गिरा क्योंकि लिखा है कि वह तरे विषयम अपन कि इह कि । कर्म है है कि । इक छिए गृष्टि , एकी । इछ प्राप्टक केम्हरीम कार कि संस्थान संघी ग्रंकित नेगाति कि । गार्किक 3 हैं फिलकि हर् एक बात से को हैं अवस्क सुखसे निकलती हैं बन जाव । उसने उत्तर दिया कि जिखा है मनुष्य केवरु रोशिस 8 एडीए एएउए ए की ई इक रि ई हुए राकप्रध्र हू हि इक प्र हाए मह में हेराइने कि विशेष हैं । तब परीका करके होए केरक छात्र 25 अरसा थिथुको जंगलमें ले गया कि शेतानसे उसकी १ प्रीया किई जाय । वह चाबीस दिन और चाबीस रात 9

#### ्रसंस्याय देख गाँछ । उत्तर हो हो हो । हो हो हो हो हो हो । [। गाणकु छोणे से गाड़ हाथां ।

त्रिक्त जालाका क्षांक कल्ल का है। १८० । वहा स्वाचा व्याच्या विकास का क्षांक क्

नीड़ उसके पीछे हैं। जिड़े ।

ि इस पर भीगुल उपदेशका आरम्भ, थन्य कीन हैं।

रिहे ड्रिक कि शोह । कि इस अपने कि है । कि होसि हिस् है । कि इस अपना सेह है । कि इस अपना सेह है

लीतके उन्हें उपदेश देने त्या।

इ । इ । क्रीड्रेंच च्यार । क्रांक क्रींक ई नी सेंक सांह ह प्यार । क्रींक क्रींक ई नी सेंक सांह ह प्यार । क्रिंस के । विवार के । क्रिंस के

9.१ इंग्रिक्टी इन इन स्टिंग किया है प्राप्त के विडयु सह मिक्टी हेम्स के पाएगा एक्टी गुणा के समको डाम ति सम मिक्टी हेम्स के प्राप्त मिक्टिंग के प्रमुख्यों के सम्बद्धित के प्रमुख्य के स्टिंग के सिक्टा के स्टिंग के स

वासी मिताका गुणाचुवाद कर । [ भणा कालमा के मिलक्षाकाल मिलका मुख्य प्रमुक्त में के प्रमुक्त में कि प्रमुक्त में कि प्रमुक्त में कि

त्रस्ति के से क्षेत्रका कार्या कार्य कार्या कार्या

। किस्मि ह केम के हो हो हो है। हो स्वार्थ में है है है के हो है है क्रिंगितिक ग्रहि किमाध्यक्ष सम् ।ग्राइम्ह क्रीए क्रुं 16वक सिमह मि। ।।।। हाइक । इंक मिफरार के रिष्ठ, इंक हाशिरी ग्रेटि रेक हिशा। ० ९ इन्ह देकि कि क्रिप्र गिर्फाइक 151ई मिल्स मिलाए केंग्स इह निक्रमें। द्विष्टे किर्निष्ठ गृष्टि कि पिठ किक्य भिष्टि हिए तीर कड़ ड्रार्क कि क्लामड़ । गर्कड डिक पृड्ड 19रू गर्का इन्ही ३१ 

प्राप्ट निह ह्यान एवं कप छिसीएं रेंत की है छिए हानी रेंत की रिक है करें कडाक सेह कि हो छोड़ कि के कि है कि है कि है। वह है कि के होये । स्रोह । स्रोह में स्वकृत मुद्देश अवस् । में में हो है लक दे क्यांकि तेरे िय भारत है कि ती अंगीम से एक अंग नाश क्छाक्ता भेर कि वारुक्ता उक्टि से छ छोड़ कि होड़ छि । है 39 कुइच्छा से हाष्ट्र करे वह अपने मनम उससे ब्याभवार कर चुका प्रमाश फिकी ड्रांक 1 हि की है 153क सिमि में हुन्प्र 1 प्रक हम न न २७ तुसने सुना है कि आगे के लोगों कहा गाया श कि प्रस्थोगमन । गिम्मा म नेडबू छ रंड्ड रिक्स है म रूप डिविस है किस्म की है 153क एम छिम्ह में । छात 1515 मित्रुप्रिंग के ग्रांक में भिन ३९ पुसा न हो कि सुहड़े तुक्ते त्यायीकी सींपे और त्यायी तुक्ते व्यादेकी रूर पालमी तह अपने सुद्देक संगाम गांगे हैं उससे बेग निम्ह पूर ३४ पहिले अपने भाईसे भिरुषि कर तव शके अपना बढ़ावा चढ़ा। . ता राजन कड़ांक कामा काईक विद्वा वार काइक प्रमान है इक ग्रांक हिंत में तम कड़ाफ़ इंत की इक छाश्मा डिंग ग्रांक विछ १३ आगके रंड के प्राय होगा। ये। यदि तु अपना चढ़ावा बेदीपर किकार कि छारू रे की इक ड्रांक कि गृहि गागड़ छन्छ कड़ड़ मामम किंक्डिया कि छन्तु है की इक छ ड्राम क्याह ड्राक कि गृष्टि गार्ड एरार्फ के छड़ में लाए ग्राह्मी छि के छि एराकेष्ट छेड़ाए न्मार इंकि कि की है । छड़क सिम्ह में हुन्प्र । गार्ग छारि केड्ड ९९ मिनाष्ट्र प्राप्त कर हो हो है। है। है। कि वाह के एम मिड़ी है। की एक प्रमा हुन होंगिर्क की एक है । इस है ।

तरा संकल श्रार्श नरक में न डाला जाय।

यह भी कहा गया कि जो कोई अपनी खीको त्यागे सो उसको ३१ त्यागपत्र देवे । परन्तु में तुमसे कहता हूं कि जो कोई ब्यभिचारको ३२ छोड़ और किसी हेतुसे अपनी स्त्रीको त्यागे से। उससे व्यभिचार करवाता है और जो कोई उस त्यागी हुई से बिवाह करे सी परस्वी-ग्रमन करता है।

किर तुमने सुना है कि आगे के लोगोंसे कहा गया था कि ३३ मूठी किरिया मत खा परन्तु परमेश्वर के लिये अपनी क्रियाओं को पूरी कर । परन्तु में तुमसे कहता हूं कोई किरिया मत खात्रो न ३४ स्वर्गकी क्योंकि वह ईश्वरका सिंहासन है. न धरतीकी क्योंकि ३४ वह उसके चरणोंकी पीढी है न यिरूशलीमकी क्योंकि वह महाराजाका नगर है। अपने सिरकी भी किरिया मत खा क्योंकि ३६ तू एक बालको उजला श्रथवा काला नहीं कर सकता है। परन्त ३७ तुम्हारी बातचीत हां हां नहीं नहीं होवे जा कुछ इनसे अधिक है सो उस दृष्टसे होता है।

तुमने सुना है कि कहा गया था कि आंखके बदले आंख और ३८ दांत के बदले दांत । पर मैं तुमसे कहता हूं बुरेका सामना मत ३६ करो परन्तु जो कोई तेरे दहिने गालपर थपेड़ा मारे उसकी श्रोर ब्र्यरा भी फेर दे। जो तुक्तपर नालिश करके तेरा श्रंगा लेने ४० चाहे उसकी दोहर भी लेने दे। जो कोई तुभे ग्राध कोश बेगारी ४१ ले जाय उसके संग कोश भर चला जा। जो तुमसे मांगे उसकी दे ४२

श्रीर जो तुससे ऋण लेने चाहे उससे मंह भत मोड़।

तुसने सुना है कि कहा गया था कि अपने पड़ोसीकी प्यार ४३ कर श्रीर श्रपने वैरीसे बैर कर । परन्तु में तुमसे कहता हूं कि ४४ श्रपने वैरियोंको प्यार करो . जो तुम्हें स्नाप देवें उनको श्राशीस देशी जी तुमसे बैर करें उनसे भलाई करी श्रीर जी तुम्हारा श्रप-भान करें और तुम्हें सतावें उनके लिये प्रार्थना करो। जिस्तें तुम ४४ अपने स्वर्गवासी पिताके सन्तान हो छो। क्योंकि वह बुरे औ। भले लोगोंपर अपना भूर्य उदय करता है श्रीर धर्मियों श्रीर श्रध-रिर्मधों पर मेंह बरसाता है। जो तुम उनसे प्रेम करो जो तुमसे ४६ ग्रेस करते हैं तो क्या फल पाछोगे . क्या कर उगाहनेहारे भी ऐसा नहीं करते हैं। और जो तुम केवल अपने भाइयों की नम- ४० स्कार करो तो कौनसा बड़ा काम करते हो · क्या कर उगाहनेहारे ४८ भी ऐसा नहीं करते हैं। सो जैसा तुम्हारा स्वर्गवासी पिता सिद्ध है तैसे तुम भी सिद्ध होखो।

[ दान देने ग्रीर प्रार्थना ग्रीर उपवास करनेका उपदेश। ]

सचेत रहें। कि तुम मनुष्योंको दिखानेके लिये उनके आगे अपने धर्म्मके कार्य्य न करें। नहीं तो अपने स्वर्गवासी पितासे कुछ फल न पाओगे।

र इसिलिये जब तू दान करे तब अपने आगे तुरही मत बजवा जैसा कपटी लोग सभाके घरों और मार्गोंमें करते हैं कि मनुष्य उनकी बड़ाई करें • मैं तुमसे सच कहता हूं वे अपना फल पा चुके ३ हैं। परन्तु जब तू दान करे तब तेरा दिहना हाथ जो कुछ करे ४ सो तेरा बायां हाथ न जाने . कि तेरा दान गुसमें होय और तेरा

पिता जो गुप्तमें देखता है श्रापही तुभे प्रगटमें फल देगा।

र जब तू प्रार्थना करे तब कपटियोंके समान मत हो क्योंकि मनुष्योंको दिखानेके लिये सभाके घरोंमें श्रीर सडकोंके कोनोंमें खड़े होके प्रार्थना करना उनका प्रिय लगता है . मैं तुमसे सच ६ कहता हूं वे अपना फल पा खुके हैं । परन्तु जब तू प्रार्थना करे तब अपनी कीठरीमें जा और हार मून्दके अपने पितासे जो गुप्तमें है प्रार्थना कर श्रीर तेरा पिता जो गुप्तमें देखता है तुन्ने प्रगटमें ७ फल देगा। प्रार्थना करनेमें देवपूजकों की नाई बहुत व्यर्थ बातें मत बोला करो क्योंकि वे समसते हैं कि हमारे बहुत बोलनेसे प हमारी सुनी जायगी । सो तुम उनके समान मत होत्रो क्योंकि तुम्हारे मांगनेके पहिले तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें क्या क्या ह श्रावश्यक है। तुम इस रीतिले वार्थना करो · हे हमारे स्वर्गबासी १० पिता तेरा नाम पवित्र किया जाय . तेरा राज्य आवे तेरी इच्छा ११ जैसे स्वर्गमें वैसे पृथिवीपर पूरी होय . हमारी दिनभरकी रोटी १२ आज हमें दे. और जैसे हम अपने ऋियायोंका चमा करते हैं तैसे १३ हमारे ऋगोंका चमा कर . श्रीर हमें परीचामें मत डाल परन्तु दुष्टसे बचा क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे

हैं. श्रामीन]। १४ जो तुम मनुष्मेंके श्रपराध चमा करें। तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता

। गर्दक न गमन सार्गा तुरहार अपराध चमा न करा।। भूर से बसा करेगा । परन्त जो तुस सबुख्योंके अपराध चसा न १ १

कि । ए छत्र निमास कि इं निष्ठक का सिमा से . व्हे है। छह फ़िल्पट रक्षिक्रम् की ई निष्क लिएम इस निपष्ट है क्रीफ़िक क्रिरि जब तुस उपवास कर्रा तब कपरियोक समान उद्दास रूप मत १६

। गाउँ रुत मंडाध्य क्रि है । तिरुर्द मिस् । के । कि । के अं ह के हैं। के सिस है सिस् न कि कि कि कि मिल कुर्म दिल कि कि कि कि कि . कि अप अप े। प्रति जब तु उपवास करे विव अपने भिर्पप ते अपने हु १७

हिम्पाठर ड्रिजिस मित्र एममे किया प्राप्त मित्र एम्स मित्र ।

। एईमह किरमे न किरमे किरमेश उद्भार मिर्

४९ -मीम् ई फरनम ड्रार्क। ई ।इन । छर्क शक्ष्यां इन । ई ह । व -अहं जीए छि है सिम्ह जीएर कि . गर्ग हाग्राप्ट में है प्रिक्ट इन १९६ रि रई छि छोष्ट छि दी हम्प ए । गार्ग ह । छा छति हो। ऊकार 196 16 1ई उपनी छोष हिंत हीए फिड़ीएड़ ई छोष्ट कार् ९९ किन्रिए। गर्डर गर्छ कि एस ।ग्रह्मि हिस ।ग्रह्मि है एस ।ग्रह्मि हिस क्राह्न है और महा मेर मेर से मेर है। क्यांक रह १६न्तु अपने छिने स्वतिम धनका संचय करो जहां न कही है है । ई नाप्रह ग्रीह नई घंट ग्रीह इंडह ग्रीह है निशाम्ही है। क ग्रीह ३१ ।इति ।इस फिक एम एक एक एक हो। है।

५५ फिक हम एन्डि किड़ी काणाय रिप्राह हु एउड़क समत में विद्यासह हुन्हें व्यार करेगा अथवा एकसे लगा रहेगा और हुसरेके उच्छ र्गीष्ट गार्रक र्रेड छिक्य इह कीप्टि ई गतकार रूक डिन वहि किवि

. इ 1501प किनह 15पी शीम्बर 1राइस्ट सिक्ति ई रिप्रिड सिक्ति ३९ म हैं रिम्छ म हैं तिर्घ म ह . रिम्ह किंगिक्टींग काषाकाए । ई डिम नि न्या पहिरोगे. क्या भोजनस् प्राप्त और बख्स शहीर बड़ा रुड़ा क्रोड़िए निपस न गृहि कियो पास्त ग्रह क्षा वार्षा क्राड़ एक सड़ की

াৰ্চ ছাই কিডিব্ৰু দদদি কিচ্চ . । इ চ্চক । চলচী দিদ ইড়ী কঞ্চ यद मह ग्रीह । ई । एक मि बड़ा भर बहा सकता है । क्या दिन हि क्या तुस उनसे बड़े नहीं है। तुसमेंसे कीन सबुष्य निन्ता करनेसे २७

th gryu | ž firia = ž fire tukytu = f ž fize bat 6 3: the terrei hir fire the rithdy of ž irse but the terrei hard verž siu | iu = rdykol vor sepu os irre relykol prý fireire folim tízve sop vík ž rok izre zar spra oblive roze ze ive ithnievel vore ž ir ž tívie ive rez od íve rit irrei ze ur ith i i interigiu es pre ez info orevet | fivziu irre ieur fiviu irreiver es z irrein irri kiner ivizat vík ž fire rith irreiver es z irrein irri kiner ivizat vík ž fire nie foliu irreiver es z irrein irri kiner ivizat vík ž fire rith irreiver si z irrein irri kiner ivizat vík ž fire rith spre vík z irrein irri spre pre ze rith irreiv sere vík z irrein sop oblive íve rither irrei foliu irriin se z irrein sop oblive íve rither irrein foliu sop i líticie se france sos oblive íve rither irreil folius fost sile pre tre fost será op y z intíre irreil folius fost sile pre

ि हुनवरा हु:ख बहुत है। हिनका हु:ख बहुत है ।

रक्षि छड़ेपड किरियुर एककि छिकिरायम डक्स- रिफ्ट एटिम छिकडास [ । स्रीक्षित किरियुर वृष्ट्रायुर छित्यायुर्ड किरियाय वर्ष किराय

इकाञ्चोंके पुरस्कका सार है। श्रधिक करके तुम्हारा स्वर्गवासी पिता उन्होंका जो उससे मांगते हैं उत्तम बस्त देगा। जो कुछ तुम चाहते हे। कि मनुष्य तुमसे करें तुमभी उनसे वैसाही करे। क्योंकि यही ब्यवस्था श्रो भविष्य-सकुली सांगे तो क्या वह उसको सांप देगा । सो यदि तुस बुरे होके श्रपने लड़कोंकी श्रुच्छे दान देने जानते हो तो कितना उसके लिये खाला आयगा । तुममेंसे कोन मनुष्य है कि वित उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो उसको पत्थर देगा। श्रीर जो वह 0

सकते फाटकसे प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और 8 -20 113,

वाकर है वह मार्ग जो विनाशको पहुंचाता है और बहुत हैं जो उससे पेउते हैं। वह फाटक कैसा सकते और वह मार्ग कैसा 18 सकरा हैं जो जीवनको पहुंचाता है और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। भूठे भविष्यद्वक्ताओंसे जीकस रही जो भेड़ें के भेषमें तुम्हारे १६ पास आते हैं परन्तु अन्तरमें लुटेक हुंड़ार हैं। तुम उनके फलोंसे १९ उन्हें पहचानोगे. क्या मनुष्य कांटोंके पेड़से दाख अथवा जंट-कटारेसे गूलर तोड़ते हैं। इसी रीतिसे हर एक अच्छा पेड़ अच्छा १० फल फलता है और निकम्मा पेड़ अप्ता भेड़ अप्ता केंद्र फल फलता है और निकम्मा पेड़ अप्ता भेड़ जो पिड़ अप्ता केंद्र फल फलता है भेड़ से सकता है और निकम्मा पेड़ अप्ता फल फल नहीं फल सकता है। जो जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं फलता है ११ फल फल फल नहीं फल सकता है। जो जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं फलता है ११ फलोंसे उन्हें पहचानोगे। सो काटा जाता और आगांसे डाला जाता है। सो तुम उनके २० n 36

हर एक जो सुभस्त हे प्रभु हे प्रभु कहता है स्वर्गके राज्यमें प्रवेश नहीं करेगा परन्तु वहीं जो मेरे स्वर्गवासी पिताकी इच्छा पर चलता है। उस दिनमें बहुतेरे सुभस्ते कहेंगे हे प्रभु हे प्रभु क्या हमने श्रापके नामसे भविष्यहाक्य नहीं कहा श्रोर श्रापके नामसे भूत नहीं निकाले थाए आपके नामसे बहुत आश्रय्ये कम्मे नहीं U,U

किये। तब में उनसे खोलके कहूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना २३ हे कुकम्में करनेहारो सुमस्ते दूर होश्रो। इसिंबिये जो कोई मेरी यह बातें सुनके उन्हें पालन करे में २४ उसकी उपमा एक बुद्धिमान मनुष्यसे देऊंगा जिसने श्रपना घर पथ्थपर बनाया। श्रीर मेंह बरसा श्रो बाढ़ श्राई श्री श्रांधी २४

चली श्रो उस घरपर लगी पर वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नेव २६ पत्थरपर डाली गई थी। परन्तु जो कोई मेरी यह बातें सुनके उन्हें पालन न करे उसकी उपमा एक निर्बृद्धि सनुष्यसे दिई २७ जायगी जिसने श्रपना घर बालूपर बनाया। श्रोर मेंह बरसा श्री बाढ़ श्राई श्रो शांधी चली श्रोर उस घरपर लगी श्रोर वह गिरा श्रोर उसका बड़ा पतन हुशा।

२८ जब यीश यह बातें कह चुका तब लोग उसके उपदेशसे अचंभित २६ हुए। क्योंकि उसने अध्यापकेंकी रीतिसे नहीं परन्तु अधिकारीकी

रीतिसे उन्हें उपदेश दिया।

#### [ यीशुका एक कोहीकी चंगा करना।]

जब यीशु उस पर्व्यंतसे उतरा तब बड़ी भीड़ उसके पीछे हो रे लिई। ग्रीर देखे। एक केंग्ड़ीने ग्रा उसकें। प्रणाम कर कहा ३ हे प्रभु जो ग्राप चाहें तो। मुर्फे शुद्ध कर सकते हैं। ग्रीशुने हाथ बढ़ा उसे छूके कहा मैं तो चाहता हूं शुद्ध हो। जा। श्रीर उसका ४ केंग्ड़ तुरन्त शुद्ध हो। गया। तब ग्रीशुने उससे कहा देख किसीसे मत कह परन्तु जा श्रपने तई। ग्राजकको दिखा ग्रीर जो चढ़ावा मूसाने ठहराया उसे लोगों पर साची होनेके लिये चढ़ा।

#### [ योगुका कफर्नाहुमको शतपतिकी बिनती सुनकर उसके दासकी चंगा करना । ]

अब यीशुने कफर्नांहुममें प्रवेश किया तब एक शतपितने उस ६ पास या उससे बिनती किई कि हे प्रभु मेरा सेवक घरमें ७ अर्द्धांग रोगसे अति पीड़ित पड़ा है। यीशुने उससे कहा मैं आके ८ उसे बंगा करूंगा। शतपितने उत्तर दिया कि हे प्रभु में इस योग्य नहीं कि आप मेरे घरमें आवें पर बचन मात्र भी कहिये तो मेरा ६ सेवक चंगा हो जायगा। क्योंकि मैं पराधीन मनुष्य हूं और योद्धा मेरे बशमें हैं और मैं एकको कहता हूं जा तो वह जाता है और दूसरेको आ तो वह आता है और अपने दासको यह कर १० तो वह करता है। यह सुनके यीशुने अचंभा किया और जो लोग उसके पीछेसे आते थे उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएली लोगोंमें भी ऐसा बड़ा बिश्वास नहीं पाया

क्षाहित और इसहाक ग्रांर काइमह माहि स्वाहित काम ११ सिमक्षीप गृहि कन्यु एगि रेतिहु की हूं 15इक सिमते में गृहि। इ

किस्ट प्रक्रि निई कि डिएन है फिकी स्राह्य कि निर्ह । एस फ्डाफ इर ।इक छित्रेपताष्ट्र निष्ट्रिक वत । गणडु गन्छिप ठांड्र ग्रिह । हिर बेरने। परन्तु राज्य के सन्तान बाहर के अंधकारमें डाले जायेंगे १२

सिवक उदी घड़ी चगा है। गया ।

। गन्त्रक गन्न सिवका साम्राम ।

अश्च हेड्ड हिंग किसास किसर काल संप्रक किर्मण ने हुई

। तीर के कि उटके उनकी विकास कर इस माहि । इन्हें 

 की ाथ । एक । इक क्रिक्ट इस्प्रेश स्टार्थ के । एक।
 हिंक। । एक। गारह कि भिर्मित का भारत कि कि कि में से से से कि कि कि कि संभक्त लेगा बहुतस् भूतअस्तोको उस पास लाभ जाए १ ६

। हाइ । मुर्ग होने । उसने हमारी हुबेलताश्रोका प्रह्मा किया श्रीम हमार हो।

ि जिध्य हीनेने दिष्य योगुद्धा उपदेय ।

जाशुन अपने आसपास बड़ी भीड़ देखके उस पार जानेकी १८

०९ ।इक भिस्त नेप्रिम । गाउँ कि किमि काम में इस काम गाए ।इस 3१ डिह्न कुछ ई इक्ने छिसर एक निक्पाएउक कुछ गृहि। इकी छि।

१९ छिमिछिंग्छी क्रम्छ। इ डिक नास्क किन्छ, मुने कि हरू किन्छिम हुन्प्रम ई रिप्तक क्वांकिश्वीय के एडाकाष्ट्र ग्राप्ट ग्रीम किंकिशीमाकि

अपने स्तकिकी गाइने है। दीजिये। यीश्वने उससे कहा तू मरे पीछे है। ले और स्तर्कांका १ १ हेड़ार कि। हे अस सिर्म के वार के वार के अपने निराहे

्यायुका आंधीका प्राप्त करना ।

यब वह नाव तर बढ़ा धव उसके शिष्य उसके तीखे है। इंड

आके उसे जगाके कहा है प्रभु हमें बचाइये हम नष्ट होते हैं। इड साम अह मिकिको कस्ट कि । ए । ता अस कर्न में भी है 89 मिरिडेर नान की देर राकिछड़ी इंग्रे भिट्ट मिट्ट मिट्ट ग्रिट । किनी

३९ निप्त छत . ाई त्रिष्ट क्लि किसी हिस्सी हर है। इक प्रिन्ड निप्त

गृष्टि । 1ए। 15 ाहाने । इंह गृष्टि । उांठ । केइसुस गृष्टि गाण केठह ७९ गृष्टि ग्राप्ट की ई फर्ह्स । एके इंछ लिडि केएक । प्रत्येत गाफि ह

। है िनाम गुलाह किसह भि इसिस

ा गामानमें तम् डीडियुम क्रमात । इ मान मेंप्ड डोडिपीमानी काएडि ]

क्रियतपुर इ वि । व्यक्ति मार्ड्ड क्रियिद्यीमार्गी माप छुट छुटि वृत्त्व

क्रियतपुर कि किसी गार छिस्ट पृष्ठ िरुकिनी छोसानाम्प्रकृष्ट व्यक्ति मार्डिड क्रिया क्रिया कर्मित कर्मित कर्मित कर्मित अर्थ । गार गिरुक मार्टिड इंग्लि भीगाम छुट की छुट्ट होस्ट इंग्लिड । गार्टिड क्रिया क्रिया कर्मित । गार्टिड क्रिया क्रिय

रह एए । 1प्रम इंड मेंनिए ग्रिंह गग हैं में समुस् स्प्रण हैं इब हु इ सि एक किंकियतूर ग्रेंह हैंगड़ इस काम मेंग्रम ग्रेंड सिस हैंगड़ इड सुनह । श्री स्टेंड सिस्टीय एगड़ि काम प्राप्त छिट ग्रेंड । ड्रान्ड इड इक्टी सिंग्रियों रामड़ की हैकी तिन्ही केंग्रेड रहेंग्ड ग्रेंड

। व्हिम

। १ १५७ तम् अद्वापा के प्रमा करना और उनका पाप खना करना

उठके त्रपने घर की वला गया। लेगोंने यह देखके त्रचंभा किया = व त्रीर ईश्वरकी स्तृति किई जिसने मनुष्योंकी ऐसा अधिकार दिया।

[ योशुका मलीको बुलाना ब्रीर पापियोंको संग भोजन करना।

वहांसे श्रागे बढ़के यीशुने एक मनुष्यकी कर उगाहनेके स्थानमें क्षे बेठे देखा जिसका नाम मत्ती था और उससे कहा मेरे पीछे था. तब वह उठके उसके पीछे हो लिया । जब यीशु घरमें भोजनपर १० बैठा तब देखों बहुत कर उगाहनेहारे श्रीर पापी लोग था उसके शिष्योंके संग बैठ गये । यह देखके फरीशियोंने उसके ११ शिष्योंसे कहा तुम्हारा गुरू कर उगाहनेहारों श्रीर पापियोंके संग क्यों खाता है । यीशुने यह सुनके उनसे कहा निरेगियोंको बैद्यका १२ प्रयोजन नहीं है परन्तु रोगियोंको । तुम जाके इसका श्रर्थ सीखों १३ कि में दयाको चाहता हूं बिलदानको नहीं क्योंकि में धर्मिने थेंको नहीं परन्तु पापियोंको पश्चात्तापके लिये बुटाने श्राया हूं ।

ि उपवास करनेकी विधि।

तब बोहनके शिष्योंने उस पास त्रा कहा हम लोग श्रीर १४ फरीशी लोग क्यों बार बार उपवास करते हैं परन्तु श्रापके शिष्य उपवास नहीं करते। यीशुने उनसे कहा जबलों दूरहा सखाश्रोंके १४ संग रहे तबलों क्या वे शोक कर सकते हैं परन्तु वे दिन श्रावेंगे जिनमें दूरहा उनसे श्रटण किया जायगा तब वे उपवास करेंगे। कोई मनुष्य कोरे कपड़ेका दुकड़ा पुराने बच्चमें नहीं लगाता है १६ क्योंकि वह दुकड़ा बच्चसे कुछ श्रीर भी फाड़ लेता है श्रीर उसका फटा बढ़ जाता है। श्रीर लोग नया दाख रस पुराने कुप्पोंमें नहीं १७ भरते नहीं तो कुप्पे फट जाते हैं श्रीर दाख रस बह जाता है श्रीर कुप्पे नष्ट होते हैं. परन्तु नया दाखरस नये कुप्पोंमें भरते हैं श्रीर देशनांकी रचा होती है।

[ रक कन्याकी जिलाना ख्रीर एक स्त्रीकी चंशा करना।

यीशु उनसे यह बातें कहताही था कि देखो एक अध्यक्ते १८ आके उसको प्रशामकर कहा मेरी बेटी श्रभी मर गई है परन्तु आप श्राके अपना हाथ उसपर रखिये तो वह जीयेगी। तब यीशु १६ उठके अपने शिष्यों समेत उसके पीछे हो लिया।

२० श्रीर देखो एक स्त्रीने जिसका बारह बरससे लेाहू बहता था २१ पीछेसे श्रा उसके बस्त्रके श्रांचलको छूशा । क्योंकि उसने श्रपने मनमें कहा यदि मैं केवल उसके बस्त्रको छूशों तो चंगी हो २२ जाऊंगी । बीशुने पीछे फिरके उसे देखके कहा हे पुत्री ढाढ़स कर तेरे बिश्वासने तुमें चंगा किया है . सो वह स्त्री उसी बड़ीसे

चंगी हुई।
२३ सीशुने उस अध्यक्तके बरपर पहुंचके वजनियोंकी और बहुत
२४ लोगों की धूस सचाते देखा . और उनसे कहा अलग जाओ कन्या
सरी नहीं पर सोती है . और वे उसका उपहास करने लगे।

२४ परन्तु जब लोग बाहर किये गये तब उसने भीतर जा कन्याका २६ हाथ पकड़ा ऋार वह उठी। यह कीर्ति उस सारे देशमें फैल गई।

#### [बीगुका दो ग्रंथोंके नेत्र खेलना ग्रीर एक भूतप्रस्त गूंगेकी चंग करना।]

२७ जब यीशु वहांसे आगे बढ़ा तब दो अंधे पुकारते और यह कहते हुए उसके पीछे हो लिये कि हे दाऊदके सन्तान हमपर २८ दया कीजिये। जब वह घरमें पहुंचा तब वे अंधे उस पास आये और यीशुने उनसे कहा क्या तुम बिश्वास करते हो कि मैं यह २६ काम कर सकता हूं. वे उससे बोले हां प्रश्च। तब उसने उनकी ३० आंखें छके कहा तुम्हारे बिश्वासके समान तुमको होये। इसपर

उनकी ग्रांखें खुळ गईं श्रोर थीशुने उन्हें चिताके कहा देखें। कोई ३१ इसको न जाने। तौभी उन्होंने बाहर जाके उस सारे देशमें उसकी

१९ इसकी न जाने । तीभी उन्होंने बाहर जाक उस सार देशम उसके कीर्त्ति फैळाई ।

३२ जब वे बाहर जाते थे देखें। लोग एक भूतप्रस्त गृंगे अनुष्यके।
३३ यीशु पास लाबे। जब भूत निकाला गया तब गृंगा बोलने लगा और लोगोंने अचंभा कर कहा इस्रायेलमें ऐसा कभी न देखा
३४ गया। परन्तु फरीशियोंने कहा वह भूतोंके प्रधानकी सहायतासे

भूतोंका निकालता है।

[ कटनी त्रीर बनिहारोंका दृष्टानत ।]

३४ तब यीशु सब नगरें। श्रीर गांवें में उनकी सभाशों में उपदेश करता हुआ श्रीर राज्यका सुसमाचार प्रचार करता हुआ श्रीर लोगों में हर एक रोग श्रीर हर एक न्याधिको चंगा करता हुआ

३६ प्रमुट किस हो। एकी रिकारिक हो निस्ट कर । एकी 19सी भोरेंट उत्तरक द्वार किहिंद किलावका प्रकास है। एक है। एक किस ७६ फिडक एक फीरियप्री किए किस किस है। एक एक किस किसिक्डी मह भिसाक किस्टिक किसिट्ट । हैं ईसि शहनीक उत्तर्भ है छिड़ । हिंद किसिटक किसिट्ट में किस्ट किस्ट हो।

[सीगुका बारह प्रसितंका उहरान भेजना।]

। तिराई हमहि मेड्डम एड्ड किएड़ के एमिए गृष्टि स्टिम छाएड उरावी। में तुमसे सच कहता हूं कि बिचारके दिनमें उस नगरकी १४ वरसे अथवा उस नगरसे निकलते हुए अपने पांचीकी भूल भाड़ केसर क्षेत्र न ताक शिड़क्त मिष्ट केक न एडाए डेक्ट डेकि कि ४९ शक्षि ! निक्षि प्रमी छाए ग्रेड्स छाएनक ।शड़स्ट कि छाड़ ह काम होय ते तुन्हार कल्पाण उसपर पहुंचे परन्तु को वह भाग इ. ९८ इन इन ति । फिर्ड मीप्राष्ट किसर भूडू ने इस प्रदेश । ार्डर विष्ठ किएट किएट किकिटा किकिटा न हिंदि है हमाई १९ मिक सिम्ह किस । किस प्रवेश मह सिहोंग विश्व ग्राम किसी असी । इ स्पार्क क नहांस निगष्ट प्राइमीक कींग्रम कि शिरु न मूह ०१ न किह 1ई न किल म किल किला । किल वह मान न १०० तुसने संतमेत पाया है खतमेत देशो। शपने पहुकाम न सोना . किकिन किंक्स हिल्ली किंकिए हेक इस किंकिशिक फिल गाम किंकिशिर । ई । छाए उकती छटा । किंग्छ की डिक इह है। है हुई मेड़ी कास नाथा। और नाह है। कि कि क रुधास्तृ हुन्। रिध कार सप्रापत फिकी क्षिमीर्भाषि गृहि 8 क्षित हो हो हो है। हो है। हो है है है। हो है है है है है है है। जिल्हा इस्किपियोती जिसने उसे पकड़वाया । इन बारहुएका 4 पुत्र बाक्व और जिब्बई जो घहड़ कहावता है. शिमोन कानानी 3 किंद्रेस्टाइ. ग्राइनिज्ञाम् एक क्तिम ग्रीह ।माहि देस्टाईक 3 मिलिया , महिला दुरा साक्ष्व और उसका साहै बोहत , फिलिय ड्राभ क्रिप्ट गृहि ई क्रिडाइक फ्रिमी कि हामिष्टी रिडीप ई ह सार कांत्रीय इराष्ट । इक गार किथीएड कए रह गृहि गार कृष इन्ह कारुष्ट छाए निपष्ट किर्फिगरी दुराष्ट निप्रस्ट निश्चारि इन्ह मिष्ट कार्कनी इन्ह की एट्टी प्राक्तियार प्रणेतिप्र ऋष्ट्रस्ट ० ह

१६ देखे। में तुम्हें भेड़ोंके समान हुंड़ारोंके बीचमें भेजता हूं सी १७ सांपोंकी नाई बुद्धिमान द्यार कपातोंकी नाई सूचे हान्रो। परन्तु मजुष्योंसे चौकस रही क्योंकि वे तुम्हें पंचायतोंमें सींपेंगे श्रीर १८ अपनी सभाग्रोंमें तुम्हें कोड़े मारेंगे । तुम मेरे लिये ग्रध्यक्षी श्रीर राजाश्रोंके आगे उनपर श्रीर श्रन्यदेशियोंपर साची हानके १६ लिये पहुंचाये जाखोगो । परन्तु जब वे तुम्हें सोंपें तब किस रीतिसे श्रथवा क्या कहांगे इसकी चिन्ता मत करें। क्योंकि जो कुछ २० तुमकी कहना होगा सी उसी घड़ी तुम्हें दिया जायगा। बेलिने-हारे तो तुम नहीं हो परन्तु तुम्हारे पिताका ग्रात्मा तुममें बोलता २३ है। साई साईको और पिता पुत्रको बध किये जानेकी सींपेंगे श्रीर लड़के माता पिताके बिरुद्ध उठके उन्हें घात करवावेंगे। २२ मेरे नामके कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे पर जो अन्तलों २३ स्थिर रहे सोई त्राण पावेगा । जब वे तुम्हें एक नगरमें सतावें तब दूसरेमें भाग जायों • में तुमसे सत्य कहता हूं तुम इस्रायेलके संब नगरोंमें नहीं फिर चुकाेगे कि उतनेमें मनुष्यका पुत्र आनेगा। २४,२४ शिष्य गुरुसे बड़ा नहीं है और न दास अपने स्वामीसे। यही बहुत है कि शिष्य अपने गुरुके तुल्य और दास अपने स्वासीके तुल्य होत्रे जो उन्होंने घरके स्वामीका नाम बालजिबूल रखा हैं तो वे कितना अधिक करके उसके घरवालेंका वैसा नाम २६ रखेंगे । स्रो तुम उनसे मृत उरो क्योंकि कुछ छिपा नहीं है जो प्रगट न किया जायगा श्रीर न कुछ गुप्त है जी जाना न जायगा। २० जो मैं तुमसे ग्रंधियारेमें कहता हूं उसे उजियालेमें कहा ग्रीर जो २८ तुम कानोंमें सुनते हो उसे कोठों परसे प्रचार करे। । उनसे सत डरें। जो शरीरको मार डाढ़ते हैं पर आत्माको मार डाढ़ने नहीं सकते हैं परन्तु उसीसे उसे जो श्रात्मा श्रीर शरीर दोनेंको २६ नरकमें नाश कर सकता है। क्या एक पैसेमें दे। गौरैया नहीं विकतीं तौभी तुम्हारे पिता बिना उनमेंसे एक भी भूमिपर नहीं ३०,३९ गिरेगी। तुम्हारे सिरके बाल भी सब गिने हुए हैं। इस ३२ लिये मत उरो तुम बहुत गौरैयात्रोंसे अधिक मोलके हो। जो कोई सनुष्यों के आगे मुक्ते मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्ग-३३ बासी पिताके जागे सान लेऊंगा । परन्तु जो कोई मनुष्योंके

3

8

श्रामें सुकते उससे में भी अपने स्वर्गवासी पिताके आगे मुकरूंगा । मत समभो कि मैं पृथिवीपर मिलाप करवानेको ३४ आया हूं में मिलाप करवानेकी नहीं परन्तु खड्ग चलवानेकी श्राया हूं। में मनुष्यको उसके पितासे श्रीर बेटीको उसकी आंसे ३४ श्रीर पतोहको उसकी साससे श्रहरा करने श्राया हूं। मनुष्यके ३६ वरहीके लोग उसके देरी होंगे। जो माता अथवा पिताको मुकसे ३७ अधिक प्रेम करता है सो मेरे बाग्य नहीं और जो पुत्र अथवा पुत्री की सुमसे अधिक प्रेम करता है सो मेरे वेग्य नहीं। श्रीर ३८ जो अपना करा लेके मेरे पीछे नहीं आता है सो मेरे योग्य नहीं। जो अपना प्रांश पावे सो उसे खोवेगा और जी मेरे लिये अपना ३६ प्राण खोवे सो उसे पावेगा । जो तुम्हें प्रहण करता है सो सुभे ४० अहण करता है और जो मुक्ते ग्रहण करता है सो मेरे भेजने-हारेको प्रहण करता है। जो अविष्यहक्ताके नामसे अविष्यहक्ता- ४१ को यहण करे सो भविष्यहक्ताका फल पावेगा और जो धर्मीके नामसे धर्मीको प्रहण करे सो धर्मीका फल पावेगा । जो कोई ४२ इन छोटोंमेंसे एकको शिष्यके नामसे केवल एक कटोश ठंढा पानी पिलावे में तुमसे सच कहता हूं वह किसी रीतिसे अपना फल न खोबेगा ।

#### यिशुका याइनके शिष्योंको उत्तर देना।]

जब यीशु अपने बारह शिष्योंको आज्ञा दे चुका तन उनके नगरोंमें शिका और उपदेश करनेको वहांसे चला। योहनने बन्दीगृहमें लीष्टके कार्यों का समाचार सुनके अपने शिष्योंमेंसे दो जनोंको उससे यह कहनेको भेजा . कि जो आने-वाला था सो क्या आपही हैं अथवा हम दूसरेकी बाट जोहें। यीशुने उन्हें उत्तर दिया कि जो कुछ तुम सुनते और देखते हों सो जाके योहनसे कहो . कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते हैं कोड़ी शुद्ध किये जाते हैं और बहिरे सुनते हैं स्वतक जिलाये जाते हैं और कंगालेंको सुसमाचार सुनाया जाता है . और जो कोई मेरे विषयों ठोकर न खावे सो धन्य है।

जब वे चले जाते थे तब यीशु बोहनके विषयमें लोगोंसे कहने

हां में तुमसे कहता हूं एक मनुष्यको जो अविष्यहक्तासे भी
१० अधिक है । क्योंकि यह वही है जिसके विषयमें लिखा है कि
देख में अपने हुतको तेरे आगे भेजता हूं जो तेरे आगे तेरा
११ पन्थ बनावेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो स्थियेंसे जन्मे
हैं उनमेंसे योहन बपतिसमा देनेहारेसे बड़ा कोई ग्रगट नहीं
हुआ है परन्तु जो स्वर्गके राज्यमें अति खेटा है सो उससे बड़ा
१२ हैं। पोहन बपतिसमा देनेहारेके दिनोंसे अवलों स्वर्गके राज्यके 11 त्रगा तुम जंगत्रमें क्या देखनेको निकले क्या प्रवनसे हित्ते हुए नश्कटका। फिर तुम क्या देखनेको निकले क्या सूक्ष्म बस्च पहिने हुए मनुष्यको . देखो जो सूक्ष्म बस्च पहिनते हैं सो राजायोंके बरोंमें हैं। फिर तुम क्या देखनेको निकले क्या भविष्यहक्ताको . तो जाने। कि पुलियाह जो श्रानेवाला था सो यही है। जिसको लिये बरियाई किई जाती है और बरियार लोग उसे लेखेते हैं। क्योंकि योहनलों सारे भविष्यद्वक्ताओंने और व्यवस्थाने भविष्यद्वाणी कही । और जो उस इस बातको ग्रहण करोगे सुननेके कान हैं। सो सुने।

१६ में इस समयके लोगोंकी उपमा किससे देंबंगा. वे वाटकोंके
१७ समान हैं जो बाजारोंमें बैठके अपने संगियोंको पुकारते. और
कहते हैं हमने तुम्हारे लिये बांसली बजाई और तुम न नाचे
हमने तुम्हारे लिये बिटाप किया और तुमने छाती न पीटी।
१८ त्योंकि योहन न खाता न पीता आया और वे कहते हैं उसे भूत
१६ त्या है। सनुष्यका पुत्र खाता और पीता आया है और वे
कहते हैं देखो पेट और महाप मनुष्य कर आहिनेहारों और
पापियोंका मित्र- परन्तु ज्ञान अपने सन्नानोंसे निर्दोध ठहराया गया है।

[ उन नगरांकी खुरी दणा जिन्होंने परचाताप नहीं विद्या ।

हाय किये गये उळहना देने ळगा क्योंकि उन्होंने पश्चात्ताप नहीं किया । हाय तु कोराजीन . हाय तु बेतसैंडा . जो ज्ञाश्वरये कम्मे तुन्होंमें किये गये हैं सो यदि सोर और सीदोनमें किये जाते तो तब वह उन नगरोंको जिन्होंसे उसके श्रधिक श्राश्चर्य कर्मी

। रीगड़ फ़र्मा सहस गाएंड किएई

कमाइम साएइ ऐत मिन्दी कप्राष्ट्री की है। एडक समित मि ४९ हन्त्रम । राज्ज रानक रिकास इक रि किस रेकी समाइस झीए रि ई शिर फिकी मिन्छ मिन्क छिडाहा कि . गुम्हा प्रकी किनी इट किकार हु है । छार । छकी । इस कि छि छ । ए मही नसक है शहि । तिगई छम् हेड्स राष्ट्र किनाईकि गृष्टि ग्रिस हाएइ शिइन्ह ९९ सिन्ही केग्रान्ही की ड्रें 165क भिष्ट में हुन्ग्र । रिग्न गानाक्ष्य केरड मिछाउ प्रक्रि कम्ब्रीप डाड ६ की निर्ड निकि म्ही नड्ड

#### धीयुका लोगोकी बिशास होने स्टिन एक वास बुलाना।

मिली डिक गृष्टि हरू ठिक ई किनाह डिक इंकि किन्छी गृष्टि ानिन रुहके हैं । तिनार डिंग्ट इंकि किएए गृष्टि है एमें से इस हम ७९ केपूर कार्तमा क्या विष्य अच्छा अप । भरे विषय स्था है ३९ रंड । इ एकी उपपर प्रांकिलाइ इन्ह गृष्टि ई एएए सुए स्निमिस्डीह गृष्ट निम्नाह किंति। इन है कि की इं तिनाम ष्ट्रिय 196 में भूष इसपर उस समयम यीथा कहा है विना स्वा और प्राथिकों देर

पर युत्र उस्ते प्रगार किया चाह ।

। है।का है भी व्हा होस हो ए एडेस अहम अहम हो हो है। इंड सुक्त सीखा बयोंक में तज और मनमें दीन हूं और तुम अपने ३५ गृष्टि विश्वास हेम्या । मेरा जुजा अपने कपर क्षेत्र है उर छाए र्म रह कि छित्रांक ग्रन्थ किए मार्थिए कि रिर्ग ह

#### ियीगुका विश्वास से दिनका यम होना ।

इंश्वर्द घर्म जाके अरकी रोशियां खाइं जिन्हें खाना न उसका अस्ति संगी लीग मुखे हुए तन का गिका . असने काम अ उनसे कहा क्या तुसने नहीं पढ़ा है कि दाऊदने जब वह और दिन मेंक्रना उचित नहीं है सी आपके शिष्य करते हैं । उसने ९ किमासनी माक कि फिर्मिड । इक छिमड कम्प्रेड इफ निकिसिरिक । फिर निक्त प्राप्त निहार द्वार क्षार है है। अस समयम विश्व विश्वासक दिन स्वेतिम समयम अस

प्रसिद्ध । 118 मिनी किनेक शानकिता अनिक हिन्द्र विकासित है।

क्या तुमने ब्यवस्थामें नहीं पढ़ा है कि मन्दिर में याजक लोग विश्वामके दिनोंमें विश्वामवारकी विधिको लंबन करते हैं श्रीर ६ निर्दोष हैं । परन्तु में तुमसे कहता हूं कि यहां एक है जो ७ मन्दिरसे भी बड़ा है। जो तुम इसका श्रर्थ जानते कि में दयाको चाहता हूं बिलदानको नहीं तो तुम निर्देशिको दोषी न ठहराते। = मनुष्यका पुत्र विश्वामवारका भी प्रभु है।

#### उसका सूखे हायबालेकी चंगा काना।

१, १० वहांसे जाके वह उनकी सभाके घरमें श्राया। श्रीर देखी एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था श्रीर उन्होंने उसपर दीप लगानेके लिये उससे पूझा क्या बिश्रामके दिनोंमें चंगा करना ११ उचित है। उसने उनसे कहा तुममेंसे कौन मनुष्य होगा कि उसका एक भेड़ हो श्रीर जो वह बिश्रामके दिन गढ़ेमें गिरे तो उसे पकड़के १२ न निकालेगा । फिर मनुष्य मेड़से कितना बड़ा है. इसलिये १३ बिश्रामके दिनोंमें भलाई करना उचित है । तब उसने उस मनुष्यसे कहा श्रपना हाथ बढ़ा . उसने उसको बढ़ाया श्रीर वह

फिर दूसरे हाथकी नाई भला चंगा हो गया।

१४ तब फरीशियोंने बाहर जाके यीशु के विरुद्ध श्रापसमें बिचार १४ किया इसलिये कि उसे नाश करें। यह जानके यीशु वहांसे चला गया श्रीर बड़ी भीड़ उसके पीछे हो लिई श्रीर उसने उन १६ सभोंको चंगा किया श्रीर उन्हें दृढ़ श्राज्ञा दिई कि सुभे प्रगट १७ मत करें। कि जो वचन यिशैयाह भविष्यहक्तासे कहा गया था १८ सो पूरा होवे कि देखों मेरा सेवक जिसे मैंने चुना है श्रीर मेरा प्रिय जिससे मेरा मन श्रीत प्रसन्न है में श्रपना श्रात्मा उसपर

१६ रख़्रेगा और वह अन्यदेशियोंको सत्य ब्यवस्था बतावेगा । वह न भगड़ेगा न धूम सचावेगा न सड़कोंमें कोई उसका शब्द सुनेगा ।

२० वह जबलों सत्य व्यवस्थाको प्रबल न करे तब लों कुचले हुए नरकटको न तोड़िंगा और धृथां देनेहारी बत्तीको न बुकावेगा।

२९ और अन्यदेशी लोग उसके नामपर त्राशा रखेंगे।

#### [ फरीं शियों के अपवादका खंडन । ]

२२ तब लोग एक भूतप्रस्त श्रंधे श्रीर गूंगो मनुष्यको उस पास लाये

श्रीर उसने उसे चंगा किया यहां हों कि वह जो श्रन्धा श्री गूंगा था देखने थ्री बोलने लगा। इसपर सब लोग बिस्मित होके बोले २३ यह क्या दाऊदका सन्तान है। परन्तु फरीशियोंने यह सुनके कहा २४ यह तो बालजिबूल नाम भूतोंके प्रधानकी सहायता बिना भूतोंको नहीं निकालता है। यीशुने उनके मनकी बातें जानके उनसे कहा २४ जिस जिस राज्यमें फूट पड़ी है वह राज्य उजड़ जाता है श्रीर कोई नगर त्रथवा घराना जिसमें फूट पड़ी है नहीं ठहरेगा । त्रीर यदि २६ शैतान शैतानको निकालता है तो उसमें फूट पड़ी है फिर उसका राज्य क्योंकर ठहरेगा । श्रीर जो में बालजिब्लकी सहायतासे २७ भूतोंकी निकालता हूं तो तुम्हारे सन्तान किसकी सहायतासे निकालते हैं . इसलिये वे तुम्हारे न्याय करनेहारे होंगे । परन्तु रू जो में ईश्वरके आत्माकी सहायतासे भूतोंको विकालता हूं तो निस्सन्देह ईश्वरका राज्य तुम्हारे पास पहुंच चुका है। यदि बल- २६ वन्तको कोई पहिले न बांधे तो क्योंकर उस बलवन्तके घरमें पैटके उसकी सामग्री लूट सके. परन्तु उसे बांधके उसके घरका लूटेगा। जो मेरे संग नहीं है सो मेरे बिरुद्ध है और जो मेरे संग नहीं ३० बटोरता सो बिथराता है । इसलिपे में तुससे कहता हूं कि सब ३९ प्रकारका पाप और निन्दा मनुष्योंके लिये चमा किया जायगा परन्तु पवित्र ग्रात्माकी निन्दा मनुष्योंके लिये नहीं चमा किई जायगी। जो कोई मनुष्यके पुत्र के विरोधमें बात कहे वह उसके ३२ लिये चमा किई जायगी परन्त जो कोई पवित्र आत्माके बिरोधमें कुछ कहे वह उसके लिये न इस लोक में न परले।कमें चमा किया जायगा ।

#### [ पेड़ ग्रीर उसके फलका दृष्टान्त । ]

यदि पेड़को अच्छा कहो तो उसके फलको भी अच्छा कहो ३३ अथवा पेड़को निकम्मा कहो तो उसके फलको भी निकम्मा कहो क्योंकि फलहीसे पेड़ पहिचाना जाता है। हे सांपोंके बंश तुम बुरे ३४ होके अच्छी बातें क्योंकर कह सकते हो क्योंकि जो मनमें भरा है उसीको मुंह बोलता है। भला मनुष्य मनके भले भंडारसे ३४ भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडारसे बुरी बातें

अपनी वातीस निवाप अथवा अपना वातीस होता हिराया कु कीएक। एंड्र एक एक प्रकार है के एड् 

अधिकारि ।

[ मार्गि इन्हा कप दृष्टि क्विहितिक महि कियाप्टरह ]

। है ।इंछ भि भिमामिष्ट कि है कुए ।इंछ किई ग्रिह क्योंकि वह सुलेसानका ज्ञान सुननेका याथेवीक अन्तस आह तिष्ठाष्ट्रिक विगई इन्ह केवह एस् क्रीएकि क्ष्मिस सुरू सिन्दी कप्राम्बी रीप्राप्त रिक्राफ्रींड । इं रिक्र रिक्स क्रिक्स के कि के कि क्रींफ किंग्डेड थिएंड डॅन्ड 1ई इंछ गर्छ कींगरि केपसस सड़ इंड किंड ग्रीह फिकी शासाक्ष्म केम्स प्रइंप्ट तकसम्बू केंड्रिन्ड मिन्दी कामनी गाकि प्रतिनिति । गाउँ प्रति किनियि । ए नि ग्राह्म मही मीठ हपू विकास महीति भिर्म वा मही क्षिक्र मार् नि ग्राह नहीं नि छन्छ छति। इन्ही कार्कड़ ०४ कोई चिन्ह उनका नहीं दिया जायगा केवल युनस भविष्य-हुन समयक दुह और व्यभियारी लेग निन्ह इंद केम सह की एकी रुक्त इंस्ट निस्ट । ई रिज्ञान निस्ट इन्ही क्य रिसाह ३ इ मड़ कुए है ।इक नीशिशीरिक ग्रांस किराविक मह है । इस हम ह

गाएइ किश्रमी किम्यहम एह ग्राप्ट है निष्क ए। इं इंडि क्रिक ग्राप्त क प्राप्त है । जाप्त के एके केपल एक एक जाप है । जाप है । ४५ उसे सुना काहा बुहारा सुधरा पाता है। तब बह जाके अपनेस् काष्ट्र ग्रष्टि गान्हार प्रमी 1ठकनी छोड़र संग्रह नेगर में की ई राइक इन नि । ई रिए डिन प्र रिक्री रिइंड माथने ४४ ४३ यव अशुद्ध भूत मनुष्यले निकल जाता है तव सूखे स्थानोंमें

। तिहाई हिन् गार्ड़ किर्मिन बुर्ड किएमस सड़ हु मिर्ड सिन्डि सिन्डीप

ा है 1517 इंट वर्ग्स मन्द्र किर्मित हिंदि

उससे कहा होसि आपको माता और आपके भाई बाहर ख़ह निमिकी वह । हि हिड़ाइ निरुधि मिसर एडू इंछ एड़ाइ हाफ केसर एड इहि छाए किएट छिट्ट की 1 ए द्वित्रक ताक छोगिक स्थि 38 हुए आपसे बोलने चाहते हैं। उसने कहनेहारेको उत्तर दिया कि उप मेरी माता कौन है और मेरे भाई कौन हैं। और अपने शिष्योंकी ४६ ओर अपना हाथ बढ़ाके उसने कहा देखे। मेरी माता और मेरे भाई। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गवासी पिताकी इच्छापर चले ४० वहीं मेरा भाई और बहिन और माता है।

[ बीज बानेहारेका दृष्टान्त श्रीर उसका अर्थ।]

पुरा विन वीश घरसे निकलके समुद्रके तीरपर वैटा।
प्रोह ऐसी बड़ी भीड़ उस पास एकट्टी हुई कि वह नावपर र चड़के बैटा और सब लोग तीर पर खड़े रहे । तब उसने उनसे इ दृष्टान्तों में बहुतसी बातें कहीं कि देखो एक बोनेहारा बीज बोनेको निकला । बोनेमें कितने बीज मार्गकी और गिरे और पंछियोंने ४ आके उन्हें चुग लिया। कितने पत्थरेली भूमिपर गिरे जहां उनको ४ बहुत मिट्टी न मिली और बहुत मिट्टी न मिलनेसे वे बेग उगे। परन्तु सूर्य्य उदय होनेपर वे खुलस गये और जड़ न पकड़नेसे ६ सूख गये। कितने कांटोंके बीचमें गिरे और कांटोंने बढ़के उनको ७ दबा डाला। परन्तु कितने अच्छी भूमिपर गिरे और फल फले म कोई सौ गुणे कोई साठ गुणे कोई तीस गुणे। जिसको सुननेके ६ कान हों सो सुने।

तब शिष्योंने उस पास आ उससे कहा आप उनसे दृष्टान्तों १० क्यों बोळते हैं। उसने उनको उत्तर दिया कि तुमको स्वर्गके राज्यके ११ भेद जाननेका अधिकार दिया गया है परन्तु उनको नहीं दिया गया है। क्योंकि जो कोई रखता है उसको और दिया जायगा १२ और उसको बहुत होगा परन्तु जो कोई नहीं रखता है उससे जो कुछ उसके पास है सो भी ले लिया जायगा। इसलिये में उनसे १३ दृष्टानों में बोळता हूं क्योंकि ने देखते हुए नहीं देखते हैं और सुनते हुए नहीं सुनते और न वूसते हैं। और यिशेयाहकी यह १४ भविष्यद्वाणी उनमें पूरी होती है कि तुम सुनते हुए सुनागे परन्तु नहीं वृक्तोगे और देखते हुए देखोगे पर तुम्हें न सुमेगा। क्योंकि १४ इन लोगोंका मन मोटा हो गया है और वे कानोंसे उन्चा सुनते हैं और अपने नेत्र मुंद लिये हैं ऐसा न हो कि वे कभी नेत्रोंसे

नुसम् वाहा पर न देखा और तो तुम सुनते है। उसको सुनने नाहा निधित्रभाष प्रार्फ हिला इस्काम रिम्डूक किसर 1ई निर्श्न मह रि की हूं 15ड़क इस छम्ह में कीएक । हैं किए है की हाक शहुरह ए? शह इं हेछड़े हं की हिं शहरा छन्छ। देह ॥ इंस हेन्छ में शह हार क्रमे शह समप्त छत्रम शह रिष्ट मिनिक शह छेड़े

तीस गुण परतता है। इंदि कि है कि है कि है कि है कि है। है कि है। है कि है। सुमिएए दीवा गया सी वही है जो दवन सुनके बुस्तता है और खिन्छ एकि मिलकी प्रम । ई । जाई छत्मन्ती इक गृष्टि ई कि। इड़ इड़ सुनता है पर इस संसारकी चिन्ता और धनकी साथा बचनका नम्ह कि है दिहा कि क्षा कार कार के हैं है के कि एक स्था है है । इ । हार अथवा उपने होनेपर प्रकृत प्रकृत क्षाय ३३ परन्तु उसमें जह न बंधनेले वह थोड़ी केर ठहरता है और बचनके वही है जो बचनको सुनके तुरन्त आनन्त्रेसे प्रहेश क्र्रता है। ३० ग्रोर् दोवा गवा । जिससं थोज पत्यरें को भूमिपर दोषा गवा से। किंगिय कि मिलि है कि इए है । हि निह काए उठ इन मुनके नहीं ब्रुमता है उसके मनम जो कुछ बीया गया था सी १८,१६ सी तुम वीनेहार्क ह्यानतका अर्थ सुने। । में कोई गज्यका बचन पर व सेवा।

#### ा मिहुदे दानेका दृष्टाता ।

मिं मिष्रमा कीन्डिक गृष्टि किइंड निइंड क्ये कि कि हिं छिन्डिक ० ह । फिर्क इ। छट भि द्वीर क्रिंग केम्ह सिर्का दि है। हि म डिम मि इक मिर । है में भी है निक सह सह सह सह है है छिन्ह किए। इ. हेस्स हैं . इ. होसी इस हो है सिकी उक क्रिन किर नेगरी होते उसमें कहांसे आये। उसने उन्हें उससे कहा हे खामी क्या शापने अपने खेतमें अच्छा बीज न गर मंभिन क्ष्महुए रूपमड़ । इस है। इस ए मार्ट किए हुए हुए गिरु छाड़ गृष्टि किक्ती प्रदुष्टे कर । एक । उड़ काई सीड़ विकास ३९ मिनिक केड्रीर काए कि । कार कार कार थे विभि । विकास कर किया ५० । 1व्यक्ति हो । एउन मिर्फ नेप्रह नेप्रती है तित हैं ही नेष्ठकृत क्य 1मिष्ट किष्णा क्रिका की फिड़ी हनाष्ट्र 19मे हु इन्ह निम्ह ४%

कान हो से। सने ।

फेड़ी क्हांड्रह कंप्रेड्ड नाइ डिलक्ट किडीए पण्डेंक मिर्गेडिनडिन । किड 185कप्र मिल्डि र्पेप किड्रेंग ट्रिप्प किंक्डिडिन

#### [। छनाबुडु ।त्रजिम् अहि नाइ क्षेप्र]

१६ किही। एटा। किराइन की एट्डी मनाइड और कए उँन्ह मिए । एटाई सिट्छ निष्ट के कि किस्मा सिकी सिटी है है। कि कि कु कु । एटाई सिट्छ निष्ट के किस्मा सिकी सिटी है है। कि कि का कि १६ किस्मा मास की ई गिला एड़ के प्राप्त शिक्ष है। छाई। इंड् एका किस का किस । है किस एस्स शिक्ष हो। किस किस की है । उस सिट्डा के किस किस किस किस किस की एड़िट की एड़िट की एड़िट की एड़िट सिट्ड सिट सिट्ड सिट सिट सिट्ड सिट्ड सिट्ड सिट्ड सिट्ड सिट्ड सिट्ड सिट्ड सिट्ड सिट्ड

४६ पतन और डिक मिर्गिर स्टिनाड ने सिस जो का उर इह एक प्रकार स्वाह के अपने स्वाह स्टिनाड हैं एक प्रकार स्वाह स्वाह

#### िकडुन दानिक दृष्टा नत्ता अर्थ ।

## ि। तन्तुतु अन् श्रीर अनिमाल नाति आर नहाबालका हुशुन्त ।

किंग्रितीम इन्द्र कि इ नामभ किरीप्रार्थक क्यू स्टार किंग्छन इसी । ई एनकि छाम किनक छट किनक इस् मिन का किना के अ किसी सन्वयते पाने गुस रखा और वह उसके आनन्दक कारण इस् स्वाका राज्य खेतमे छिपाय हुए धक्र स्वाक त्राप्त है

। एकी काम मेर केम के कुछ वस । । । कार कि । असे कि के के के कि एक । अर । कि ।

डिह फिलाइ सडक् कागाह इन्ह ग्राह फिरक फिला सिंपिकि ०५ क्रिम्मीह क्वांडग्ड्र काप त्रुंगिक ागाई द्विमिन स्टिन्स क्रिमार ३६ । फ़िटी करेंग किमिमकिनी मिमकिनी ज़िट गर्डिड सिंहिंग किछिन्छ खिनाह के ठीं प्राहि माठ जींछ प्रमुक्ति किसर गिलि इत ।छा उस बाया और हर प्रकारकी सङ्गिकिकिया है मेर किया । जब वह सर डिडि मेड्सिए कि ई नामए किडालाइम फ्राप्त क्लीक्स प्रसी एड

र्क इ नामम कथ्रहार ई है। ए एडि किष्टार क्रिक नम्सी क्यायक क्य रह पिछी छह । इस के के अध्यापक १३ विस्ति हें . सिमान होड कम वेस हम हम हो हम हम हम हम । गणड़ कामि होड़ हि का

है। हिरासी सह और पुरानी बस्त निकालता है।

। 1नाइ तनामगढ़ मांगिह क्षप्र नगढ़ ।कहारि

क्रिक्ट निष्टपि क्रिक्र है। इस्तर्ध संस्थित क्रिक्ट निक्र्य कि । एडडू ७५ छांडक घम डाम किसर क्ली - ई डिम विष्य प्राप्त मेडीब घम किसर एक ग्रेंह । हैं हिंह इन्हों ग्रीह मिस्री ग्रेंह शिष्ट ग्रेंह ३५ उसकी साल को को है उसके अहि सहसे साह विकास १५ आश्वरके कस्मी कहारी हुए। यह नया बढ़ड़ेका पुत्र नहीं है . दया क ग्राप्ट नाह ज्ञा किएड़ कांक 1ई हिमीहिए हे की एड़ी एईपट १३ केंच संप्रव काम देशम आ उनका समाद केंग्रह केंग्रह केंग्रह १ १३ वह स्थाय में सब हहान कह चुका पव वहाँ से खोर ।

। फिली डिक्त फिल्हा एक एक एक एक एक एक किसाहरकीर किन्छ रेड़न किस्ट महि । ई राताई डिन म्हाम्नी न जिक ग्रीह कड़ाई प्र अपना होए और अपना हार कड़ाइक श्रीह कड़ा

#### 1 111 24

### [ । हुन्तृ कि राब्रह् । नहित्र व क्राह्

। 1इक प्राचामम ।कमड़ मिष्ट्रिक काए गृष्टि ।इगा काउड मार्क पास ले गई। तब उसके शिष्मेंते आके उसकी नीथको १२ निपक्ष विस्ट इह ग्रह । विया गया हो। वह उसको अपनी उसने भेजकर बन्दीगृहम योहनका सिर् क्टबाया । श्रोर उसका १९ ॰ ०१ प्रसि । ईकी ाह्याप्ट किर्निड़ मिप्तड प्रभाक कींगड़नेडिंग पर्म निपष्ट सुमें दीनिये। तब राजा उदास हुआ परन्तु उस किरियाक और ह मुख्याई हुई होली मेहन वपतिसमा इनेहारेका सिए यहां थालम किग्ताम निष्ट इह । गारे हैं कि मि गिम है छन् । कि की प्रकी ग्राक्तीम्हं काछ एम्नेकी म्मट एक्निम्ड् । एकी हम्पर किंग्रिंड हरेरिके जन्म दिनकी सभामें हरेरिहेथा की पुत्रीने सभामें नाचकर क्रुप्त । हि हिलाक तक इष्टिक सिंह के कीएक एड हिर्माण हुए प्रभाव वाह्य है। श्री है वह वह स्था है। है हिम महाह विक्रम राह्य था। क्षिक मेह की एवं १३क छस्ट माहक है। क्षिक । एवं १६१ संबुद्धिक प्राप्त कार्या संबद्धिया क्षेत्रक विद्युष्ट किल्ला कार्या था विद्युत्ति के 3 उससे प्रगाह होते हैं। क्योंकि हरें।हने अपने भाई होते हो सिम्क एउन्हार किनी सुड ई 135 कि सिमिक्स इह ई 1913र्क निस् अस समयमें चीथाईक राजा हरें।इने बीशुका करिसमा है सुनी. और अपने सेवकांसे कहा यह तो गाहन बपतिसमा ò

#### 

५१ रि डाए । इक गर भाग भर निर्धाक्षी कैसर कत ईड स्मीस कर किसीक । इबी किसिस ई ड्रीर कोड कार १४६ और डी मध्य शियांस के किस्ट निष्ट्रित । कि असि महासि किसी निष्ट्र कार सिर्धित्री है की

ए हैं निकुस । क्षिर्ड किनिछ ड्रैन्ट महा डिंग निष्मिय किनिस ड्रेन्ट डिक् । ड्रें किकुम र्ड्ड प्रिट डिप्ट क्रोंक छोए हैं प्राप्त ड्रेंग डिक फिस्ट इं.न्ट क्योंगिक निस्त का । क्षिर साथ स्मार्थ किन्ट डिक्ट वासपर बैठनेकी श्राज्ञा दिई श्रीर उन पांच रोटियों श्रीर दो मञ्जियोंको ले स्वर्गकी श्रीर देखके धन्यवाद किया श्रीर रोटियां २० तोड़के शिष्योंका दिई श्रीर शिष्योंने लोगोंको दिई । सो सब खाके तृस हुए श्रीर जो दुकड़े बच रहे उन्होंने उनकी बारह टेकिरी २१ भरी उटाई । जिन्होंने खाया सो खियों श्रीर बालकोंकी छोड़ पांच सहस्र पुरुषोंके श्रटकल थे।

### [ बीगुका समुद्रपर चलना ] २२ तब यीशुने तुरन्त त्रपने शिष्योंको दढ़ आज्ञा दिई कि जबले।

में लेगोंकी बिदा करूं तुम नावपर चढ़के मेरे आगे उस पार २३ जाय्रो । वह लोगोंको बिदा कर प्रार्थना करनेको एकान्तसे २४ पर्व्यंत पर चड़ गया और सांभको वहां अकेला था। उस समय नाव ससुद्रके बीचमें लहरोंसे उछल रही थी क्योंकि वयार सन्मु-२१ खकी थी। रातके चौथे पहरमें यीश समुद्रपर चलते हुए उनके ॰ २६ पास गया। शिष्य लोग उस की समुद्रपर चलते देखके घवरा २७ गये और बोले यह प्रेत है और उरके मारे चिलाये। यीशु तुरन्त उनसे बात करने लगा स्रीर कहा ढाड़स बांधी में हूं दरी मत। २८ तब पितरने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु यदि आपही हैं तो २६ सुभे अपने पास जलपर त्रानेकी ग्राज्ञा दीजिये । उसने कहा त्रा . तब पितर नावपरसे उतरके यीशु पास जानेकी जलपर चलने ३० लगा । परन्तु बयारको प्रचंड देखके वह उर गया श्रीर <mark>जब</mark> डूबने ३१ लगा तब चिलाके बोला हे प्रभु सुभी बचाइये । यीशुने तुरेन्त हाथ बढ़ाके उसकी थांभ लिया और उससे कहा हे अल्पविश्वासी ३२ क्यों सन्देह किया । जब वे नावपर चढे तब बयार थम गई। ३३ इसपर जो लोग नावपर थे सी श्राके यीशु की प्रशाम करके बोले सचस्च ग्राप ईश्वरके पुत्र हैं। ३४, ३४ वे पार उतरके गिनेसरत देशमें पहुंचे । श्रीर वहांके

लोगोंने यीशुको चीन्हके श्रासपास के सारे देशमें कहला भेजा ३६ श्रीर सब रोगिपोंको उस पास लाये. श्रीर उससे बिन्ती किई कि वे केवल उस के बखके श्रांचलको छूवें श्रीर जितनेांने छूशा

सब चंगे किये गये।

[ प्राचीनोंको व्यवहारोंको कारण ईश्वरकी ग्राज्ञाको उठा न देना । ]

तब विरूशलीमके कितने अध्यापकों श्रीर फरीशियोंने वि । यश्याकान करा। आपके शिष्य लोग क्यों प्राचीनेंके ब्यवहार लंघन करते हैं क्योंकि जब वे रोटी खाते तब अपने हाथ नहीं धोते हैं। उसने उनको उत्तर दिया कि तुम भी क्यों अपने 1950 ब्यवहारोंके कारण ईश्वरकी श्राज्ञाकी लंघन करते हो । क्योंकि ईश्वरने आज्ञा किई कि अपने साता पिताका आदर कर और जो कोई माता श्रथवा पिताकी निन्दा करे सा मार डाला जाय। परन्त तम कहते हो यदि कोई अपने माता अथवा पितासे कहे कि जो कुछ तुसको सुससे लाभ होता सा संकल्प किया गया है तो उसकी अपनी माता अथवा अपने पिताका आदर करनेका श्रीर कुछ प्रयोजन नहीं । स्रो तुमने श्रपने व्यवहारोंके कारण ईश्वरकी श्राज्ञाकी उठा दिया है । हे कपटिया विशेषाहने तुम्हारे विषयमें यह भविष्यद्वाणी अच्छी कही . कि ये लोग अपने मुंहसे मेरे निकट आते हैं और होटोंसे मेरा आदर करते हैं परन्तु उनका मन सुभसे दूर रहता है। पर वे वृथा मेरी उपासना करते हैं 2 क्योंकि मनुष्यांकी प्राज्ञात्रोंको धम्मीपदेश ठहराके सिखाते हैं।

श्रीर उसने लोगोंको श्रपने पास बुटाके उनसे कहा सुना श्रीर १० ब्रुमो । जो मुंहमें समाता है सो मनुष्यको श्रपवित्र नहीं करता ११ है परन्तु जो मुंहसे निकटता है सोई मनुष्यको श्रपवित्र करता है । तब उसके शिष्योंने श्रा उससे कहा क्या श्राप जानते हैं कि १२ फरीशियोंने यह बचन सुनके टेकर खाई । उसने उत्तर दिया कि १३ हर एक गाछ जो मेरे स्वर्गीय पिताने नहीं ट्रजाया है उखाड़ा जायगा । उनको रहने हो . वे श्रंथोंके श्रंथे श्रगुवे हैं श्रीर श्रंथा १४ यदि श्रंथेको ग्राग बतावे तो होनां गढ़ेगें गिर पड़ेंगे । तब पितरने १४ उसको उत्तर दिया कि इस दृष्टान्तका श्र्यं हमें समभाइये । श्रंथिने कहा तुम भी क्या श्रवलों निर्वुद्धि हो । क्या तुम १६,१७ श्रवलों नहीं ब्रूमते हो कि जो कुछ मुंहमें समाता सो पेटमें जाता है श्रीर संडासमें फेंका जाता है । परन्तु जो कुछ मुंहसे निकटता १८ से सामसे बाहर श्राता है श्रीर वहीं मनुष्यको श्रपवित्र करता है से मनसे बाहर श्राता है श्रीर वहीं मनुष्यको श्रपवित्र करता है । क्योंकि मनसे नाना भातिकी कुचिन्ता नरहिंसा परस्वीगमन १६

। ई 155क डिंग हिम एक एक एक एक एक है। भिष्ट कि है है । सनुष्यका अपनित्र करती है विका होने । ई फिरुक्ता 15-नि किम्प्रई मुद्धि काम दिन मिन महासीए

## [विगुला गम मन्यदेश स्ति कि विहास मा साम्राहि

कि जिए हैं कि कि कि के प्रमा है । इस साह्य है। एक प्रिक्त की 1एडी उत्तर किस्त है । इस भी श्रुपे उत्तर है हिंगी किया नड़ कि फिसीक केन्ड प्राचपूर कि कि कि मिर्ग है एवं इ का उक निक्ति । है डिक राखना रामकल गिरह के फिक् कि डिड किंक्डिक ए की 14 में प्रमुख के अप क्षेत्र के प्रमुख के 18 के कि अर भाग्र किसी के पास नहीं भेजा गाया हूं। तब खीने आ उसको प्रणाम में इहि कि इंदि ईड्ड ड्रेंकि कि निफ़ किछि। छड़ की एड्डी फ़्र इप्त । इ फिलकप की किए होंग हो मड़ इह कीएक फिलाक एकारत किसड़ 1ड़क इक किमिन सिसट 1ए मिंहगप्री किसट गृष्टि 1एड़ी म इत् मेरी बेरी भूतसे भीति पीडित है। परन्तु उसने उसकी कुछ उत्तर पुकारक उससे कहा है प्रभु हाज्ज़िक सन्तान सुभापर हथा की जिये इक छक्ति निष्ठि निामक क्यू कि मिनिम्ति कह छिड़ मुद्रि इड़ । एए। मांनाइसी केनाईसि और आहे क्रक्र से बंडेट खिए । १

। इंड्र गिम् में इंडि फिर रिक्र किए ग्रिस माई

[योगुका वार सहस समुख्यांका याहे माना स प्राप्त ।]

है 5516 fift की 195 f ilus कर की ibizu . 18की १ g ग्राम् इन्ह नेप्तर ग्रीह रहाइ कृण्णिक केप्तर इन्ह ग्रीह द्वाह लाए एक कि कि छिष्ट सिन्डुन मुक्ति डिडे किंग किए डिक ाम्भे निपष्ट इपि इिंग इंग्रिक गिर्द्ध । राठी निग्न कड्डा प्रमानेक्य ० इ इह भाश उक्ते काली किल समुद्रके निकट आप और

केह । इक कारह भार ने प्रथमिको कार्य ने पास नुरा है है । हेकी तीक्र किंग्रहर के रुधासह कर्क

मिंगिम की 1ई न हुं 15ड़ाड़ डिंड नंदर 1इड़ी 15की नहारि है और उन के पास कुछ साम के नहीं है और में उन की इंग्र एमं र्फ़ कि कही कि कि की एक है कि। ए एक म्पार्गिक कड़

I lhills

इ.इ. माउत्तांह सड़ मेंड ।इक सिस्ट नींधेगधी किस्ट । थाए उठ छा वक्त । सुर तंक्डीय डिंड किस्ट्र मड़ की गिष्टिमी डिगर्ड किस्ट्र अंडिक । केंट्र किस्ट्र डिंड किस्ट्र केंट्र किस्ट्र डिंड किस्ट्र किस्ट्र डिंड किस्ट्र डि

[। गमाभमा हमामिस सिडिमीइस माह विधितिक विधियत स्थाह कापूरि ]

मिए कुछ निर्म दिश किन्द्रेय ग्राप्त सन एमिल क्रमिल क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक क्र

के मुर्गिक किंदिकोड़ में सिंगिपिक कि उन स्टिम्स स्टिम् को ई फिलो सड़ इस रिफ हम्स प्राम्ही सिंसिए है। 137 स्कार्ट - एक्ट ई 13क सिन्ह निष्ट्रिक कानक का है हो नि डिग्रे निपड़ निम्क प्राप्ति सिंसिए किम के निर्मेश सिंसिए हो।

ट न के स्टेस होते हैं कि अपन क्षेत्र के 1 ड के 1 ड

१९ -िए किस उरावे । तुस क्या नहीं बुक्त हो कि से विस्त । हो १

शियों श्रीर सद्कियोंके खमीरसे चैंकस रहनेकी जी कहा सी १२ रोटीके विषयमें नहीं कहा। तब उन्होंने दूका कि उसने रोटीके खमीरसे नहीं परन्तु फरीशियों श्रीर सद्कियोंकी शिचासे चौकस रहनेकी कहा।

#### [ पितरका स्वीकार । ]

13 यीशुने कैसरिया फिलिपीके सिवानेंमें श्राके श्रपने शिष्योंसे 18 पूछा कि लोग क्या कहते हैं में मनुष्यका पुत्र कौन हूं। उन्होंने कहा कितने तो श्रापको बोहन बपतिसमा देनेहारा कहते हैं कितने पुलियाह कहते हैं श्रीर कितने यिरमियाह श्रथवा भविष्यहक्ता-

१४ श्रोंमेंसे एक कहते हैं। उसने उनसे कहा तुम क्या कहते हो मैं १६ कौन हूं। शिमोन पितरने उत्तर दिया कि श्राप जीवते ईश्वरके

१७ पुत्र स्नीष्ट हैं । यीशुने उसकी उत्तर दिया कि हे यूनसके पुत्र शिमोन तू घन्य है क्योंकि मांस श्रीर लोहूने नहीं परन्तु मेरे

१८ स्वर्गवासी पिताने यह बात तुरुपर प्रगट किई । श्रीर में भी तुरुसे कहता हूं कि तू पितर है श्रीर मैं इसी पत्थरपर श्रपनी १६ अंड्ली बनाजंगा श्रीर परलोकके फाटक उसपर प्रबल न होंगे। मैं

१६ संडली बनाऊंगा और परलोकके फाटक उसपर प्रबल्ट न हैंगि। में तुस्ते स्वर्गके राज्यकी कुंजियां देऊंगा और जो कुछ तू पृथिवीपर बांधेगा सो स्वर्गमें बंधा हुआ है।गा और जो कुछ तू पृथिवीपर

२० खोलेगा सो स्वर्गमें खुला हुआ होगा। तब उसने अपने शिष्योंको चिताया कि किसीसे मत कही कि मैं यीशु जो हूं सो सीष्ट हूं।

#### [ यीशुका अपनी मृत्युका भविष्यद्वाक्य कहना ग्रीर शिष्य होनेकी विधिकी वताना।

२१ उस समयसे बीशु अपने शिक्योंको बताने लगा कि सुक्षे अवश्य है कि विकश्तलीममें जाऊं और प्राचीनों और प्रधान वाजकों और अध्यापकोंसे बहुत दुःख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे

२२ दिन जी उठूं। तब पितर उसे लेके उसकी डांट के कहने लगा कि

२३ हे प्रभु श्रापे पर दया रहे यह तो श्रापको कभी न होगा । उसके मुंह फरेके पितरसे कहा हे शौतान मेरे साम्हनेसे दूर हो तू मेरे लिये ठोकर है क्योंकि तुम्मे ईश्वरकी बातेंका नहीं परन्तु मनुष्योंकी वातेंका सोच रहता है। तब यीशुने अपने शिष्योंसे कहा यदि कोई सेरे पीछे आने नाहे २४
तो अपनी इच्छाको मारे और अपना कूश उठाके मेरे पीछे आने ।
क्योंकि जो कोई अपना प्राण बनाने नाहे सो उसे खोवेगा परन्तु २४
जो कोई मेरे लिये अपना प्राण खोवे सो उसे पावेगा। यदि मनुष्य २६
सारे जगतको प्राप्त करे और अपना प्राण गंवावे तो उसको क्या
लाभ होगा। अथवा मनुष्य अपने प्राणकी सन्ती क्या देगा।
सनुष्यका पुत्र अपने दूतोंके संग अपने पिताके पेश्वर्यमें आवेगा २७
और तब वह हर एक मनुष्यको उसके कार्यके अनुसार फल
देगा। में तुमसे सच कहता हूं कि जो यहां खड़े हैं उनमेंसे कोई २८
कोई हैं कि जबलों मनुष्यके पुत्र को उसके राज्यमें आते न देखें
तवलों मुत्युका स्वाद न चीखेंगे।

[ यीणुका एक पर्वतपर शिष्योंके ग्रागे तेजस्वी दिखाई देना । ]

9 कुः दिनके पीछे यीशु पितर और याकूब और उसके भाई योहनको लेके उन्हें किसी ऊंचे पर्वतपर एकान्तमें लेगया। श्रीर उनके ग्रागी उसका रूप बदल गया श्रीर उसका मंह सर्थके २ तुल्य चसका श्रीर उसका बख ज्योतिकी नाई उजला हुश्रा । श्रीर ३ देखो मूला श्रीर एलियाह उसके संग बात करते हुए उनकी दिखाई दिये। इसपर पितरने यीशुसे कहा है प्रभु हमारा यहां ४ रहना अच्छा है . यदि आपकी इच्छा हाय तो हम तीन डेरे यहां बनावें एक ग्रापके लिये एक मूसाके लिये श्रीर एक एलियाहके लिये। वह बोलताही था कि देखा एक ज्योतिमय मेघने उन्हें ४ का लिया और देखो उस मेघसे यह शब्द हुआ कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिस्से में त्रित प्रसन्न हूं उसकी सुने। । शिष्य लोग यह ६ सुनके श्रींधे मंह गिरे श्रीर निपट डर गये। यीशुने उन पास श्राके ७ उन्हें छुके कहा उठो उरो मत । तब उन्होंने ऋपनी आंखें उठाके प थीशुको छोड़के श्रीर किसीका न देखा । जब वे उस पर्व्यतसे ६ उतरते थे तब यीशुने उनको श्राज्ञा दिई कि जबलों मनुष्य का पुत्र मृतकोंमेंसे नहीं जी उठे तबलों इस दर्शनका समाचार किसीसे मत कहा।

श्रीर उसके शिष्योंने उससे पूछा किर अध्यापक लोग क्यों १० कहते हैं कि एलियाहको पहिले खाना होगा। यीशुने उनकी उत्तर ११ दिया कि सच है एिळियाह पहिले आके सब कुछ सुधारेगा। १२ परन्तु में तुमसे कहता हूं कि एिळियाह आ चुका है और उन्होंने उसको नहीं चीन्हा परन्तु उससे जो कुछ चाहा सो किया. इस १३ रीतिसे मनुष्यका पुत्र भी उनसे दुःख पावेगा। तब शिष्योंने बूका

१३ रीतिसे मनुष्यका पुत्र भी उनसे दुःख पावेगा । तब शिष्मोंने वूका कि वह योहन बपतिसमा देनेहारेके विषयमें हमसे कहता है ।

#### [ बीगुका एक भूतग्रस्त लड़केकी चंगा करना।]

१४ जब वे लोगोंके निकट पहुंचे तब किसी मनुष्यने यीश पास आ १४ बुटने टेकके उससे कहा . हे प्रभु मेरे पुत्रपर दया कीजिये वह

मिर्गीके रोगसे अति पीड़ित है कि बारबार आगमें और बारबार १६ पानीमें गिर पड़ता है। और मैं उसकी आपके शिष्योंके पास

१७ लाया परन्तु वे उसे चंगा नहीं कर सके। यीशुने उत्तर दिया कि हे अविश्वासी और हठीले लोगो में कबलों तुम्हारे संग रहूंगा और

१८ कवलों तुम्हारी सहूंगा · उस की यहां मेरे पास लाओं । तब बीग्रने भूतकी डांटा श्रीर वह उसमेंसे निकला श्रीर लड़का उसी

१६ घड़ीसे चंगा हुआ। तब शिब्धोंने निरालेमें यीशु पास आ कहा

२० हम उस भूतको क्यों नहीं निकाल सके । यीशुने उनसे कहा तुम्हारे श्रिबिश्वासके कारण क्योंकि में तुमसे सत्य कहता हूं यदि तुम को राईके एक दानेके तुल्य बिश्वास होय तो तुम इस पहाड़ से जो कहोगे कि यहांसे वहां चला जा वह जायगा और कोई

२१ काम तुमसे असाध्य नहीं होगा । तै।भी जो इस प्रकारके हैं सो प्रार्थना श्रीर उपवास बिना श्रीर किसी उपायसे निकाले नहीं जाते हैं ।

२२ जब वे गालीलमें फिरते थे तब यीशुने उनसे कहा मनुष्यका

२३ पुत्र मनुष्योंके हाथमें पकड़वाया जायगा । वे उसकी मार डालेंगे श्रीर वह तीसरे दिन जी उठेगा . इसपर वे बहुत उदास हुए ।

## [ यीशुका मन्दिरका कर देना। ]

२४ जब वे कफर्नांहुममें पहुंचे तब मन्दिरका कर लेनेहारे पितरके पास आके बोले क्या तुस्हारा गुरु मन्दिरका कर नहीं देता है.

हबाया जाता ।

१५ क्सिट क्यिशि कत । शाह संप्रह उन्ने कि । है । एड निस्ह । हु कि निस्ह । कि । हु कि निस्ह । कि । हु कि निस्ह । कि । हु । कि निस्ह । कि निर्म । कि निस्ह । कि निर्म ।

## ि। है निक्ष बहाला मा स्वर्णक स्टाप्त बहा की न है।

मिएरा) क्रीराइन ।इक ाष्ट्र माप प्रिकि निर्मिती होइ मिर क्रिडिसाप निपट किकठाड कुण निष्ठीय । ई निक्र इड़्ड क्रिड क्रिडिसाप निपट किकठाड कुण निष्ठीय । ई निक्र इड्डिस्ट क्रिडिस । किइन मुद्र इत्र में ।इक प्रिट्ट । फिकी । इछ मिट्टिड क्रिट क्रिडिस । कि हिस्स मिरिट क्रिडिस क्रिडिस मिरिटा में हिस्स मिरिटा । इस्स है कि कि प्रिट्ट । ई ।इडिस प्रिटा क्रिडिस है हिस्स मिरिटा क्रिडिस मिरिटा क्रिडिस मिरिटा क्रिडिस मिरिटा क्रिडिस मिरिटा क्रिडिस मिरिटा क्रिड मिरिटा क्रिडिस मिरिटा मिरिटा मिरिटा मिरिटा मिरिटा क्रिडिस मिरिटा मिरा मिरिटा मिरा मिरिटा मिरिटा

शड़ हुनप्र, गिर्गेर एकहरू फ्रिंग्ड, ग्राप्त भार प्राप्त किंग्रेकार
 न क्षित्र एड़ गुर्न कि । ई किएड फ्रिंग्ड किएडी क्ष्य कि कि

न जिया थाड़ 155 कि । ई किएल उक्तेर छोगाड़ कमकी क्ष्य इहा । इंग्लंग . ई क्लें कडाक छैट कि छिल्छी उक्तेर केंट होंग 156 ई छिप छम्छ कि । इंग्लंग छिट सिम्बिट काई 155 कि । । छाड़ मिगाड़ हन्मड़ कु पृडु िडड़ होग कि । हाध्य थाड़ 15 की किलाक्नी छिट कि हिल्छी उक्तेर कि छोड़ कि कि । हम हि। हम । । छाड़ छित्र है । हम । छाड़ सिम्बिट सिम्बिट

कहता हूं कि स्वर्गमें उनके दूत मेरे स्वर्गबासी पिताका मुंह नित्य देखते हैं।

१९,१२ मन्द्यका पुत्र खोये हुए की बचाने आया है। तुम क्या समकते हो . जो किसी मनुष्यकी सौ भेड है।वें श्रीर उनमेंसे एक भटक जाय तो क्या वह निन्नानवेकी पहाड़ोंपर छोड़के उस भटकी

१३ हुईको नहीं जाके ढंढ़ता है। श्रीर में तुमसे सत्य कहता हूं यदि ऐसा हो कि वह उसकी पावे तो जो निन्नानवे नहीं भटक गई थीं

१४ उनसे अधिक वह उस भेड़के लिये ज्ञानन्द करता है। ऐसाही तुम्हारे स्वर्गबासी पिताकी इच्छा नहीं है कि इन छोटोंमेंसे एक भी नाश होवे।

### चिना करनेका उपदेश ग्रीर निर्दय दासका हृष्टान्त ।]

११ यदि तेरा आई तेरा अपराध करे तो जाके उसके संग एकान्तमें उसकी समका दे . जी वह तेरी सुने तो तू ने अपने १६ भाईको पाया है। परन्तु जो वह न सुने ती एक अथवा दो जनको

अपने संग ले जा कि दो अथवा तीन साचियोंके मंहसे हर एक

१७ बात ठहराई जाँच । जो वह उनकी न माने तो मंडलीसे कह दे परन्तु जो वह अंडलीकी भी न माने तो तेरे लेखे देवपूजक १८ और कर उगाइनेहारासा होय । मैं तुमसे सच कहता हूं जो कुछ

तुम पृथिवीपर बांधोगे सो स्वर्गमें बंधा हुआ होगा और जो

१६ कुछ तुम पृथिवीपर खोलोगे सो स्वर्गमें खुला हुआ होगा। फिर में तुमसे कहता हूं यदि पृथिवीपर तुमसेंसे दो मनव्य जो कल मांगें उस बातके विषयमें एक मन होवें तो वह उनके लिये मेरे

२० स्वर्गबासी पिताकी श्रोरसे हो जायगी। क्योंकि जहां दो श्रथवा तीन मेरे नामवर एकट्टे होवें तहां मैं उनके बीचमें हूं।

२१ तब पितरने उस पास श्रा कहा हे प्रभु मेरा भाई के बेर मेरा अपराध करे और में उसकी चमा करूं . क्या सात बेरलें।

२२ यीशुने उससे कहा में तुमसे नहीं कहता हूं कि सात बेरलों परन्त २३ सत्तर गुणे सात बेरलों । इस लिये स्वर्गके राज्यकी उपमा एक

२४ राजासे दिई जाती है जिसने अपने दासोंसे लेखा लेने चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तब एक जन जो दस सहस्र तोई धारता

3

या उसके पास पहुंचाया गया। जब कि भर देनेकी उस पास कुछ २४ न था उसके स्वामीने श्राज्ञा किई कि वह श्रीर उसकी स्त्री श्रीर लड़केबाले श्रीर जो कुछ उसका था, सब बेचा जाय श्रीर वह ऋगा भर दिया जाय। इसपर उस दासने दंडवत कर उसे प्रणाम २६ किया ग्रीर कहा है प्रभु मेरे विषयमें धीरज धरिये मैं ग्रापको सब भर देऊंगा। तब उस दासके स्वामीने दया कर उसे छोड़ दिया २७ श्रीर उसका ऋण चमा किया। परन्तु उसी दासने बाहर निकलके २८ श्रपने संगी दासोंमेंसे एकको पाया जो उसकी एकसौ सूकी धारता था ग्रीर उसकी पकड़के उसका गला दाबके कहा जो कुछ तू धारता है सुसे दे । इसपर उसके संगी दासने उसके पावों पड़के २६ उससे बिनती कर कहा मेरे विषयमें धीरज धरिये में श्रापकी सब भर देऊंगा। उसने न माना परन्तु जाके उसे बन्दीगृहमें डाला ३० कि जबलों ऋ गाकी भर न देवे तबलों वहीं रहे । उसके संगी ३१ दास लोग जो हुआ था सो देखके बहुत उदास हुए श्रीर जाके सब कुछ जो हुआ था अपने स्वामीकी बताया। तब उस दासके ३२ स्वामीने उस की अपने पास बुलाके उससे कहा हे दृष्ट दास तुने जो सुभसे विनती किई तो मैंने तुके वह सब ऋण जमा किया। सो जैसा मेंने तुमापर द्या किई वैसा क्या तुमी भी श्रपने संगी ३३ दासपर दया करना उचित न था। श्रीर उसके स्वामीने क्रोध कर ३४ उसे दंडकारोंके हाथ सोंप दिया कि जबलों वह उसका सब ऋगा भर न देवे तबलों उनके हाथ में रहे। युही यदि तुममेंसे हर एक ३४ श्रपने अपने सनसे अपने भाईके श्रपराध क्या न करे तो मेरा स्बर्गवासी पिता भी तससे वैसा करेगा ॥

#### पत्नीका त्यागनेका निषेच ।

जब यीशु यह बातें कह चुका तब गालीलसे जाके यह नके उस पार यिहू दियाके सिवानें में श्राया । श्रीर बड़ी बड़ी भीड़ उसके पीछे हो लिई श्रीर उसने उन्हें वहां चंगा किया । तब फरीशियों ने उस पास श्रा उसकी परीचा करनेका उससे कहा क्या किसी कारण से श्रपनी खीका त्यागना मनुष्यका उचित है। उसने उसको उत्तर दिया क्या तुमने नहीं पढ़ा है कि

कि. ई रिकी कम्प्रेम किन्माह किन्नी क्ष्रिया काम् माइन्सी हैं कार्णान है। के हैं कि ग़रिंट हैं शिर शकी कार्णान झिंछि हम कि है किए एक है। के हो कि एकि किए हिस्से हिस्सा काताम कि है कस्पृष्ट द्वांक द्वांक कींप्रम । ई एषा एड़ी दिन्ही हे छहके ई दृष्ट १३ उसने उसने से से लेगा यह बचन प्रहण नहीं कर संकत । इ डिन । इन्छ । एनक डाइबी कि ई छन्छ। क्रिक्स छड़ एस् किन किन्नु हीए । इक मिल्र मांफ्यां किस्ट । ई । किस्क ०१ नमारिकार फि रेक डाइडी छेड्डू गिगफ सह कि गृष्टि है । तरक हेतुसे अपनी खीका त्याराके हुसरीसे विवाह करे सा परधीमानन भिकी गृष्टि इन्हि किग्राम्मीएव ड्रीक कि की हूं 15ड़क छम्छ में गृष्टि 3 अपनी अपनी खियां खायाने दिया परन्तु आरंभसे ऐसा नहीं था। नक्स कहा मुसाने तुम्हारे सनको करारताक कारण तुमका । ईकी । ह्याद्र किनियास्य किन्ति प्रक्रि मेर्ड ह्यायास्य किनि मिस् किया है उससे मनुष्य शहर । रेक म १६६ मनुष्य किस है । इन्हें व ह से ने आपे दें। वहाँ पर एक तम हैं हसिल के प्र हिम है । । गिड़ नि क्य निहि ह गृष्टि गिड़ेर छिपी सिक्षि निपष्ट कड़ाई किंतिमी । हाम क्या व्यक्ति भित्र है । हे । हिक ग्रिह । एकी १ क्रफार विभिन्न करक शिन ग्रन्थ कर छमग्रेस कार्जन

# । १७५५ माधार वहाने का भागा स्थाप

िरक एउए 1ए किए एक एउए किएड

। क्षिप रिलंडिक केछए छाड़ उपन्ह इह गृष्टि । है किछि छाउ ११ किंग्छ कींकि कि का इन्ह गृहि हि माह छाए ईम कि किछा ाउक रिप्रिषि । 15ांड इन्स् रिमिंगदी हुन्द्रम ईक ार्नकार काग्र छाड़ ४१ क्रमा कितने बारकांका भीय पिरा कांक वह उनपर

## । हामताम जवान ये वाजना वातमा ।

एक अथात हेथवर . परन्तु को तू कीवनमें प्रवेश किया चाहता है उनके हैं जिन मिर हैं।कं है । तहक कि मिर कि है । हक १० अनन्तजीवन पानेको में किनाय अपन काम कहा । उसने उससे वृह सक्त हे । इक सिर्म अस तास आ सा अस कहा है उत्तम गुरू थीमुने उनपर दृष्टि कर उनसे कहा मनुष्येंसे यह स्रन्होंना है परन्तु २६ ईश्वरसे सब कुछ हो सकता है। में तुससे कहता हूं कि ईश्वरके राज्यमें धनवानके प्रवेश करनेसे अंटका सुईके नाकेमेंसे जाना सहज है। यह सुनके उसके शिष्योंने निपट श्राचीभेत हो कहा तब तो किसका जाण हो सकता है। तब यीग्रिने ऋपने शिष्योंसे कहा में तुमसे सच कहता हूं कि धनवान को स्वर्गके राज्यमें प्रवेश करना कठिन होगा। फिर भी बात सुनके उदास चला गया क्योंकि उसकी बहुत धन था। अससे कहा इन सभोंको मैंने अपने लड़कपनसे पालन किया है मुक्ते अब क्या घटी है। णीशुने उससे कहा जो तू सिद्ध हुआ चाहता है तो जा अपनी संपत्ति बेचके कंगालों को दे और तू स्वर्गने अन पावेगा और आ मेरे पीछे हो ले। वह जवान यह बीह्यने कहा यह कि नरहिंसा मत कर परस्त्रीगमन मत कर बोरी मत कर भूठी साची भत दे∙ श्रपने माता पिताका श्रादर १६ कर श्रीर श्रपने पड़ीसीको श्रपने समान प्रेम कर । उस जवानने २० ती आज्ञाओंकी पालन कर। उसने उससे कहा कौन कौन आजा. N 200 51

त्यागा है से। सौ गुणा पावेगा श्रीर श्रनन्तजीवनका अधिकारी होगा। परन्तु बहुतेरे जो श्रगले हैं पिछले हेंगो श्रीर जो पिछले हैं श्रगले होंगे। बा बहिनों वा पिता वा साता वा स्त्री वा लड़कों वा भूसिको तब पितरने उसके। उत्तर दिया कि देखिये हम लोग सब कुछ छोड़के आपके पीछे हो। लिये हैं सो हमें क्या मिलेगा। यीश्चने उनसे कहा में तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टिमें जब मनुष्यका उनसे कहा में तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टिमें जब मनुष्यका पुत अपने ऐश्वर्यके सिंहासन पर बैठेगा तब तुम भी जो मेरे पीछे हो। लिये हो बारह सिंहासनांपर बैठके इस्रायेलके बारह कुलोंका स्थाय करोगे। और जिस किसीने मेरे नामके लिये घरें वा भाइयें

् गृहस्यको बनिहारोका दृष्टान्त ।

थीर उसने बनिहारोंके साथ दिन भरकी एक एक सूकी मज़री निकटा कि अपने ट्राइकी बारीमें बनिहारोंकी लगावे। खाका राज्य किसी गृहस्थके समान है जो भोरको ३ ठहराके उन्हें अपने दाखकी बारी में भेजा । जब पहर एक दिन चढ़ा तब उसने बाहर जाके औरोंको चौकमें बेकार खड़े देखा .

थ और उनसे कहा तुम भी दाखकी बारीमें जाओ और जो कुछ

र उचित होय में तुम्हें देजंगा . सो वे भी गर्बे। फिर उसने दूसरे

६ श्रीर तीसरे पहरके निकट बाहर जाके वैसाही किया। घड़ी एक दिन रहते उसने बाहर जाके श्रीरोंको बेकार खड़े पाया श्रीर उनसे कहा तुम क्यों यहां दिनभर बेकार खड़े हो . उन्होंने ७ उससे कहा किसीने इसको कासमें नहीं लगाया है . उसने उन्हें

कहा तुम भी दाखकी बारीमें जाओ और जो कुछ उचित होय सी

पाओगो। जब सांभ हुई तब दाखकी बारीके स्वामीने अपने भंडारी से कहा बनिहारोंको बुठाके पिछठोंसे आरंभ कर अगलों-

१० अपने थे उन्होंने आके एक एक सुकी पाई । तब अगले आमे
 श्रीर समस्ता कि हम अधिक पानेंगे परन्तु उन्होंने भी एक एक

अर सम्मा कि हम आवक पावन परन्तु उन्हान सा एक एक

१२ इन पिछलोंने एकही घड़ी काम किया और आपने उनको हमारे

१३ तुल्य किया है जिन्होंने दिनभरका भार श्रीर वाम सहा। उसने उनमेंसे एकको उत्तर दिया कि हे मित्र में तुमसे कुछ श्रनीति नहीं करता हूं. क्या तूने मुमसे एक सूकी खेनेको न ठहराया।

१४ अपना ले और चला जा मेरी इच्छा है कि जितना तुमको

१४ उतना इस पिछले का भी देऊं। क्या मुभे उचित नहीं कि अपने धनसे जो चाहू सो करूं. क्या तू मेरे भले होने के कारण १६ बुरी दृष्टिसे देखता है। इस रीतिसे जो पिछले हैं सो अगले होंगे

१६ बुरी दृष्टिसे देखता हैं। इस रीतिसे जो पिछले हैं सो अगले होंगे और जो अगले हैं सो पिछले होंगे क्योंकि बुलाये हुए बहुत हैं परन्तु चुने हुए थोड़े हैं।

## [ जबदीके पुलोंकी विनती ]

१७ यीशुने यिक्शालीमको जाते हुए मार्गमें बारह शिष्योंको १८ एकांतमें लेजाके उनसे कहा देखा हम यिक्शालीमको जाते हैं और मनुष्यका पुत्र प्रधान याजकों और अध्यापकेंकि हाथ पकड़-

१६ वाया जायगा और वे उसकी बधके बाग्य ठहरावेंगे . और उसकी

श्रन्यदेशियोंके हाथ सोंपेंगे कि वे उससे ठट्टा करें श्रीर कोड़े मारें श्रीर कृशपर घात करें · परन्तु वह तीसरे दिन जी उठेगा।

तब जबदीके पुत्रोंकी माताने श्रयने पुत्रोंके संग वीशु पास श्रा २० प्रणाम कर उससे छुड़ मांगा। उसने उससे कहा तू क्या चाहती हैं. २९ वह उससे बोली श्राप यह कहिये कि श्रापके राज्यमें मेरे इन दो पुत्रों मेंसे एक श्रापकी दिहनी श्रीर श्रीर दूसरा बाई श्रीर बैठे। प्रीशु ने उत्तर दिया तुम नहीं बूकते कि क्या मांगते हो. जिस २२ कटोरेसे में पीने पर हूं क्या तुम उससे पी सकते हो श्रीर जो बपतिसमा में लेता हूं क्या तुम उससे पी सकते हो श्रीर जो उपतिसमा में लेता हूं क्या तुम उससे कहा तुम मेरे कटोरेसे तो २३ विश्वोगो श्रीर जो बपतिसमा में लेता हूं उसे लेश्रोगो परन्तु जिन्हों के लिये मेरे पितासे तैयार किया गया है उन्हें छोड़ श्रीर किसीको श्रपनी दिहनी श्रीर श्रपनी बाई श्रीर बैठने देना मेरा श्रिवार नहीं है।

यह सुनके दसों शिष्य उन दोनों भाइयों पर रिसिश्राये । २४ विश्वासे उनको श्रपने पास बुठाके कहा तुम जानते हो कि श्रन्य- २१ देशियोंके श्रध्यज्ञ लोग उन्होंपर प्रभुता करते हैं श्रीर जो बड़े हैं सो उन्होंपर श्रधिकार रखते हैं । परन्तु तुम्होंमें ऐसा नहीं होगा २६ पर जो कोई तुम्होंमें बड़ा हुश्रा चाहे सो तुम्हारा सेवक होने । श्रीर जो कोई तुम्हों में प्रधान हुश्रा चाहे सो तुम्हारा दास होने । २७ इसी रीति से मनुष्यका पुत्र सेवा करवाने की नहीं परन्तु सेवा २८ करनेकी श्रीर बहुतोंके उद्धारके दाममें श्रपना प्राण देनेकी श्राया है ।

#### बिंगुका विरोही नगरके दे। अधिक नेत्र खीलना।

जब वे यिरीहो नगरसे निकलते थे तब बहुत लोग यीशुके २६ पीछे हो। जिये। श्रीर देखो दो श्रंभे जो मार्गकी श्रोर बैठे थे यह ३० सुनके कि यीशु जाता है पुकारके बोले हे प्रभु दाऊदके सन्तान हमपर दया कीजिये। लोगोंने उन्हें लांटा कि वे चुप रहें परन्तु ३१ उन्होंने श्रधिक पुकारा हे प्रभु दाऊदके सन्तान हमपर द्या कीजिये। तब यीशु खड़ा रहा श्रीर उनको बुलाके कहा तुम क्या ३२ चाहते हो कि मैं तुम्हारे जिये करूं। उन्होंने उससे कहा हे प्रभु ३३ ३४ हमारी श्रांखें खुळ जायें। यीशुने दया कर उनकी श्रांखें छूई श्रीर वे तुरन्त श्रांखोंसे देखने लगे श्रीर उसके पीछे हो लिये।

यीगुका यिरुशलीममें राजाकी नाई प्रवेश करना।

जब वे यिरूशलीमके निकट आये और जैतून पर्व्वतके समीप बैतफगी गांव पास पहुंचे तब यीशुने दो शिष्योंकी र यह कहके भेजा . कि जो गांव तुम्हारे सन्मुख है उसमें जाया श्रीर तुम तुरन्त एक गदहीका बंधी हुई श्रीर उसके साथ बच्चेकी र पात्रोगे उन्हें खोलके मेरे पास लाग्रो। जो तुमसे कोई कुछ कह तों कही कि प्रभुकी इनका प्रयोजन है तब वह तुरन्त उनकी ४ भेजेगा । यह सब इस लिए हुआ कि जो बचन भविष्यद्वकार ४ कहा गया था सो पूरा होवे . कि सियोनकी पुत्रीसे कही देख तेरा राजा नम्न ग्रीर गदहेपर हां लादूके बच्चेपर बैठा हुन्ना तेरे पास

६ त्राता है। सो शिष्योंने जाके जैसा यीशुने उन्हें त्राज्ञा दिई वैसा

 किया । श्रीर वे उस गद्द्वीको श्रीर बच्चेको लाये श्रीर उन पर
 श्रपने कपड़े रखके यीशुको उनपर बैठाया । श्रीर बहुतेरे लोगोंने अपने अपने कपड़े मार्गमें बिछाये और श्रीराने वृत्तोंसे डालिया

६ काटके मार्गमें विद्याईं। ग्रीर जी लीग ग्रागे पीछे चलते थे उन्होंने पुकारके कहा दाजदके सन्तानकी जय . धन्य वह जो परमेश्वरके नामसे आता है सबसे ऊंचे स्थानमें जयजयकार

१० होवे । जब उसने यिरूशलीममें प्रवेश किया तब सारे नगरके ११ निवासी घबराके बोले यह कौन है। लोगोंने कहा यह गालील

के नासरत नगर का भविष्यहक्ता यीशु है।

व्योपारियोंको मन्दिरसे निकालना ग्रीर ग्राश्चर्य कम्मे वहां करना ।

यीशुने ईश्वरके मन्दिरमें जाके जो लोग मन्दिरमें बेचते श्री मोल लेते थे उन सभों की निकाल दिया और सर्राफोंके पीढ़ोंकी १३ श्रीर कपातोंके बेचनेहारों की चैकियोंका उलट दिया . श्रीर उनस कहा लिखा है कि मेरा घर प्रार्थनाका घर कहावेगा • परन्तु तुमने

१४ उसे डाकूओंका खोह बनाया है। तब ग्रन्धे श्रीर लंगड़े उस पास

१४ मन्दिरमें आबे और उसने उन्हें चंगा किया । जब प्रधान याजकी श्रीर श्रध्यापकों ने इन शाश्चर्य कर्म्मोंको जो उसने किये श्रीर लड़कोंको जो मन्दिरमें दाजदके सन्तानकी जय पुकारते थे देखा तब उन्होंने रिसियाके उससे कहा क्या तू सुनता कि ये क्या कहते हैं। यीशुने उनसे कहा हां. क्या तुमने कभी यह बचन १६ नहीं पढ़ा कि बालकों श्रीर दूध पीनेहारे लड़कों के मंहसे तूने स्तुति करवाई है। तब वह उन्हें छोड़के नगरके बाहर वैथनियाको १७ गया और वहां टिका।

#### ग्लरके बद्धका वर्णन ।

भोरको जब वह नगरको फिर जाता था तब उसको भूख लगी। १८ श्रीर मार्गमें एक गूलरका बृत्त देखके वह उस पास श्राया परन्तु १६ उसमें और कुछ न पाया केवल पत्ते और उसकी कहा तुक्तमें फिर कभी फल न लगे . इसपर गूलरका बृत्त तुरन्त सूख गया। यह देखके शिष्योंने अचंभा कर कहा गूलरका बुच क्याही शीघ्र २० सूख गया । यीशु ने उनकी उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं २१ जो तुम बिश्वास करो श्रीर सन्देह न रखो तो जो इस गूलरके बन्नसे किया गया है केवल इतना न करोगे परन्तु यदि इस पहाड़से कहा कि उठ समुद्रमें गिर पड़ तो वैसाही होगा। ग्रीर २२ जो कुछ तुम बिश्वास करके प्रार्थनामें मांगोगे सा पाछोगे।

## यीशुका प्रधान याजकोंकी निकत्तर करना ।

जब वह मन्दिरमें गया और उपदेश करता था तब लोगोंके २३ प्रधान याजकों और प्राचीनोंने उस पास ग्रा कहा तुसे ये काम करने का कैसा अधिकार है और यह अधिकार किसने तुसको दिया। थीशुने उनका उत्तर दिया कि मैं भी तुमसे एक बात पूछूंगा जो २४ तुम मुभे उसका उत्तर देश्रो ता में भी तुम्हें बताऊंगा कि मुभे वे काम करनेका कैसा अधिकार है। योहनका बपतिसमा देना कहांसे २४ हुआ स्वर्गकी अथवा मनुष्योंकी ओरसे . तब वे आपसमें विचार करने लगे कि जो हम कहें स्वर्गकी श्रोरसे तो वह हमसे कहेगा फिर तुमने उसका बिध्वास क्यों नहीं किया। श्रीर जो हम कहें २६ मनुष्योंकी त्रोरसे तो हमें लोगोंका डर है क्योंकि सब लोग वोहनको भविष्यहक्ता जानते हैं। सो उन्होंने यीशुको उत्तर दिया २७

कि हम नहीं जानते · तब उसने उनसे कहा तो में भी तुमको नहीं बताता हूं कि मुभे ये काम करनेका कैसा श्रधिकार है।

## [दा पुत्रोंका दृष्टान्त।]

उम क्या समभते हो . किसी मनुष्यके दो पुत्र ये और उसने पहिलेके पास आ कहा हे पुत्र आज मेरी दाखकी बारीमें जाके रह काम कर । उसने उत्तर दिया में नहीं जाऊंगा परन्तु पीछे पछताके ३० गया । फिर उसने दूसरेके पास आके वैसाही कहा . उसने उत्तर ३१ दिया हे प्रभु में जाता हूं परन्तु गया नहीं । इन दोनोंमेंसे किसने पिताकी इच्छा पूरी किई . वे उससे बोले पहिलेने . थीगुने उनसे कहा में तुमसे सच कहता हूं कि कर उगाहनेहारे और वेश्या ३२ तुमसे आगे ईश्वरके राज्यमें प्रवेश करते हैं । क्योंकि योहन धम्मेंके मार्गसे तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास म किया परन्तु कर उगाहनेहारों और वेश्याओंने उसका विश्वास करते ।

#### [ दुष्ट मालियोंका दृष्टान्त । ]

इस पुक और दृष्टान्त सुना . एक गृहस्थं था जिसने दाखकी बारी लगाई श्रीर उसकी चहुं श्रीर बेड़ दिया श्रीर उसमें रसका कुंड खोदा श्रीर उसमें रसका कुंड खोदा श्रीर गढ़ बनाया श्रीर मालियोंकी उसका ठीका दे परदेश ३५ की चला गया। जब फलका समय निकट श्राया तब उसने श्रपने ३५ दासोंकी उसका फलल लेनेकी मालियोंके पास मेजा। परन्तु मालियोंने उसके दासोंकी लेके एककी मारा दूसरेकी द्यात किया इस श्रीर तीसरेकी पत्थरवाह किया। फिर उसने पहिले दासोंसे श्रीक दूसरे दासोंकी मेजा श्रीर उन्होंने उनसे भी वैसाही किया। ३७ सबके पीछे उसने यह कहके श्रपने पुत्रकी उनके पास भेजा वि

३८ वे मेरे पुत्रका श्रादर करेंगे। परन्तु मालियोंने उसके पुत्रका देखक श्रापसमें कहा यह तो श्रधिकारी है श्रान्त्रो। इम उसे मार डाले

३१ श्रीर उसका श्रधिकार ले लेवें। श्रीर उन्होंने उसे लेके दाखर्क ४० बारीसे बाहर निकालके मार डाला । इसलिये जब दाखर्क

४१ बारीका स्वामी श्रावेगा तब उन मालियोंसे क्या करेगा । उन्होंने

जानते था।

पृष्टि गिर्फ । प्राम् सिनीर हि किंगिति हु मह उम् डिक सिप्ट केम्म किंगित कि गर्म किंगिकी। सुम् कि विशेष किंगित किंगित किंगित किंगित किंगित किंगित किंगित किंगित किंगित कि कि कि किंगित कि कि मिर्फ मिर्फ मिर्फ किंगित कि गर्म किंगित कि किंगित के किंगित किंगित किंगित किंगित किंगित किंगित किंगित किंगित किंगित के किंगित किंग

## [ विवाह्ने माजका द्यात्ता

कि इस्प्रहाभ किस्ट हे कीएक रेड सिंगिक हुन्छ्य । डाम निइक्प

उक छोछाड़ नेमह निष्ठ वित । एड़ी करें किपान केम्ह गाँड = कोय किया और अपनी सेना भेजके उन हत्यारोकी नाश किया हासिक पकड़के दुर्या करके मार डाला। यह सुनके राजाने 6 काग्रह निर्गिष्ट । भाग किम किमार्गिष्ठ निप्रह ड्रीक गृष्टि किमिछ 3 प्रन्तु नेवतहरियों ने इसका कुछ सीच न किया पर कोई अपने 7 । फिल्ह सिर्हाफ केंद्राघनी है प्राफ्त इन्ह निष्ठ प्रीक्ष है का श्रीस देखी सेने अपना भोज तैयार किया है और मेरे बेरु और मोटे पशु जिक मि क्षित्रकार की किं कड़क ड्रम किंछि। इ इसरू हिस् रेले। । उन्न के भोज बुराव परन्तु उन्हों ने जात के जाहा। वि विवाह करता था। और उसने अपने दासिका भेजा कि नेवतहरिया जिस्ते क्षेत्र हैं हैं सिंह हैं हैं सिंह के अपने पुत्रका इसपर यीथुन फिर उनसे द्यान्तीम कहा. स्वगंके राज्य

भीतर ख्राया तब उसने वहां एक मनुष्यका देखा जा बिवाहीय १२ वस्त्र नहीं पहिने हुए था । उसने उससे कहा हे मित्र तू यहां बिना बिवाहीय बस्त्र पहिने क्योंकर भीतर ख्राया . वह निरुत्तर

१३ हुआ। तव राजाने सेवकोंसे कहा इसके हाथ पांव बांधो और उसको ले जाके बाहरके अंधकारमें डाल देशो जहां रोना श्री १४ दांत पीसना होगा। क्योंकि बुलाये हुए बहुत हैं परन्तु चुने

हुए थोड़े हैं।

## [ यो गुका कर देनेके विषयमें फरी शियोंकी मिक्लर करना । ]

१४ तब फरीशियोंने जाके श्रापसमें बिचार किया इसलिये कि १६ यीशुको बातमें फंसावें। सो उन्होंने श्रपने शिष्योंको हेरेदियोंके संग उस पास यह कहनेको भेजा कि हे गुरु हम जानते हैं कि श्राप सख हैं श्रीर ईश्वरका मार्ग सखतासे बताते हैं श्रीर किसीका खटका नहीं रखते हैं क्योंकि श्राप मनुष्योंका मुंह देखके १७ बात नहीं करते हैं। सो हमसे कहिये श्राप क्या समझते हैं १० केसरको कर देना उचित हैं श्रथवा नहीं। यीशुने उनकी दुष्टता १६ जानके कहा हे कपटियो मेरी परीचा क्यों करते हो। करका मुद्रा २० मुझे दिखाओं तब वे उस पास एक सूकी ठाये। उसने उनसे २१ कहा यह मूर्त्ति श्रीर छाप किसकी है। वे उससे बोले केसरकी तब उसने उनसे कहा तो जो केसरका है सो कैसरको देशो श्रीर २२ जो ईश्वरका है सो ईश्वर को देशो। यह सुनके वे श्रचंभित हुए श्रीर उसको छोड़के चले गये।

## [यी पुका मृतकों के जी उठनेके विषयमें सद्कियों को निकलर करना ।]

२३ उसी दिन सदूकी छोग जो कहते हैं कि मृतकोंका जी उठना
२४ नहीं होगा उस पास श्राये श्रीर उससे पूछा . कि हे गुरु मूसाने
कहा यदि कोई मनुष्य निःसन्तान मर जाय तो उसका भाई उसकी
२४ खीसे बिवाह करें श्रीर श्रपने भाईके छिये बंश खड़ा करे। सो
हमारे यहां सात भाई थे . पहिले भाईने बिवाह किया श्रीर
निःसन्तान मर जानेसे श्रपनी खीको श्रपने भाईके छिये छोड़ा।
२६ दूसरे श्रीर तीसरे भाईने भी सातवें भाई तक वैसाही किया।
२०,२८ सबके पीछे छी भी मर गई। सो मृतकोंके जी उठनेपर

## [1 175 उत्तर क्षाचाके विवयमें व्यवस्थापकको उत्तर हैना ।]

## [। गर्ना प्रत्य प्राप्ता किरियोर में में में में में प्रत्य क्षा ।

साहस च हैशा।

# ा एईएट काण्टीक इन्हों हाहितारिय ग्राह्म कियाछाइ

। गामात करें विकास करें विकास वाया।। ड्रार्क कि गृष्टि गामार । एकी कि कि कि कि विक्रिष्ट ड्रार्क कि। गागई कछि ।गाइनकु 1छ 1ई गड़क मिडिनकु 1कि। द्वाछ 9,9 g नीथड़ है अप क्य ।मड़क्त कींकि दिहारा के मि अप ग्रेह ०१ । ई में ऐस्डर्ज़ कि डिस्ट ही छार है छिमी क्य छाड़म्ह कींफिर डिक हम राहणे रात्माह किसिकी प्रणिक्षिष्ठ ग्राह्म । वि इस हस सह ३ मीह शिक हीशह है अर क्य छाउनह कीर्षिक हिरारुड़क हम जुए भठ हन्। ई निष्ठ प्रयी किन्छ । निष्ठ हुक जुए जुए मिरिट न निम अहि अक्सिन मिशिहाइ महि मिरिह हैंसे मिरिह कीमिरि ग्रीहर नाथन हंस में गिनहर्ट । ई निड्ड रुमांहर क्षेत्रिह निगर थ प्राप्ति के निप्रक इंकि किल्कि निप्ति नि । के निप्रक मिनक काप व र्फ्य रिडी किनाम्ही किंग्याम् है । ई निद्राम दिन निकास र कि भ्रीकारं किए इन्ह क्रिक्र है हैई प्रेष्ट प्राप्टांक क्रिक्नि 8 नहीं । वे सारी बोधते हैं जिनका उठाता कि है और उन्हें िएक गृष्टि है निहरू कि कींग्रिक फिक नाम ग्रामित्र के मिप्रक किन्छ निग्म रिक न्छाम प्रक्रि मिम मि इक किन्नाम इन्ह ह इक् क्याध्यक्ष । इक मिंदिगद्री रिपष्ट ग्रीष्ट मिर्गिरिक रिप्टिपि छत

विस्त किरा करते हो और जब वह मतम आया है तक उसके। कि उर प्राप्त किनाऊ मिनम नेपाइ किना कु मह किन्निक श्रह निमायक रेड मह मह मह मह । मिक्राम इड़ कथाय मह ५१ फिली मड़ हि किए निर्मार फिर्फ दिन है हि कि कि एन है है। तुस कपरी अध्यापको और फरीशियो तुस विधवाओंके घर खा शह । दि रिड़ रिड़ किया किंगिडरिय कर महिर है १६ क्रिक फ्रिंग सिम्ह डिमाप्ट म . 15 रिइप्र प्राञ्च । कथना क्रिक १३ हाय तुम कपरी अध्यापकी और फरीशियो तुम मनुष्योपर

। ई फ्रिक़ 16 ष्टाछ एष्ट्रीकी किनिष्टि कष्ट्रनीय ड्रीक डीष कुप्ट्र हैं डिन कुक 16 एएए। एएएकी किप्रतीम ड्रांक होए 1ई निहक कि १६ अपनेसे हता नरकके बाग्य बनाते हो। हाय तुम अन्ये अगुदो नरकके दंडसे क्योंकर बचारो सोहू बहानेमें उनके संगी न होते। इससे तुम अपनेपर साची देते है। कि तुम भविष्यद्वक्ताओं के घातकें के सन्तान हो। सो तुम अपने पितरोंका नपुत्रा भरो। हे सांपी हे सप्पेंके बंश तुम तुम कपटी अध्यापकी और फरीशियो तुम भविष्यद्वक्ताओं की कवर बनाते ही और अम्मीयोंकी कवर संवारते हो . और कहते हो यदि हम अपने पितरांके दिनोमें होते तो भविष्यद्वक्ताओंका दिखाई देते हो परन्तु भीतर कपट और श्रधर्मसे भेरे हो। हाय स्याय और दया और बिश्वासको छोड़ दिया है. इन्हें करना और उन्हें न छोड़ना उचित था। है अन्ये अगुनो जो मच्छरको रा छान डालते हा और अंटको निगलते हो। हाय तुम कपटी रा अध्यापको और फरीशियो तुम कटीरे और थालको बाहर बाहर अध्यापको और फरीशियो तुम कटीरे और आलायसे भरे हैं। हो रा अध्यापको हो परन्तु ने भीतर अन्येर और अध्यापको और फरीशियो रा अन्ये भीतर गुद्ध कर कि ने बाहर भी शुद्ध होने। हाय तुम कपटी अध्यापको और फरीशियो रा वाहर भी शुद्ध होने। हाय तुम कपटी अध्यापको और फरीशियो रा तुम क्या फरी हुई कबरोंके समान हो जो बाहरसे सुन्दर दिखाई देती हैं मन्तु भीतर सत्वकोंको हाड़ियोंसे और सब प्रकारकी स्थाने रा वाहर से भरी हैं। इसी रीतिसे तुम भी बाहरसे मनुष्योंको अध्यी रा हे सूखें क्रीर क्रन्थों कीन बड़ा है वह सीना अथवा वह मन्दिर १५ को सेनेकी पवित्र करता है। फिर कहते हो यदि कोई बेदीकी १६ किरिया खाय तो कुछ नहीं है परन्तु जो चढ़ावा बेदीपर है बदि कोई उसकी किरिया खाय तो ऋषी है। हे सूखें क्रीर क्रन्थों कीई उसकी किरिया खाय तो ऋषी है। हे सूखें क्रीर क्रन्थों कीन बड़ा है वह चढ़ावा अथवा वह बेदी जो चढ़ावेको पवित्र करती है। इसिटिये जो बेदियी क्रिया खाता है सो अप जो २१ क्रीर जो कुछ उसपर है उसकी भी किरिया खाता है। क्रीर जो स्वर्गकी सिरिया खाता है । क्रीर जो स्वर्गकी सिरिया खाता है। क्रीर जो स्वर्गकी विरिया खाता है। क्रीर जो स्वर्गकी विरिया खाता है। क्रीर जो स्वर्गकी रेश किरिया खाता है सो ईंप्वरके सिंहासनकी किरिया खाता है। हाय तुम कपटी २३ क्रिया क्रीर कीर फरीसियो तुम पोदीने क्रीर सीये क्रीर जो क्रिया अर्थात क्रिया क्रीर जो स्वर्गकी क्रिया खाता है। हाय तुम कपटी २३ क्रिया क्रिया क्रीर कीर परन्तु तुमने उ्ववस्थाकी भारी बातोंको अर्थात 20 N 20 ess. ות لار N n 6

इसिलिये देखों में तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ताओं श्रोर बुद्धिमानें श्रीर श्रध्यापकोंको भेजता हूं श्रीर तुम उनमेंसे कितनेंको
मार डाखोगे श्रीर कृशपर चढ़ाश्रीगे श्रीर कितनेंको श्रपनी सभा३४ श्रोंमें कोड़े मारोगे श्रीर नगर नगर सताश्रोगे . कि धम्मी हाबिळके लेाहूसे लेके बरखियाहके पुत्र जिखरियाहके लेाहू तक
जिसे तुमने मन्दिर श्रीर बेदीके बीचमें मार डाळा जितने
३६ धर्मियोंका लेाहू पृथिवीपर बहाया जाता है सब तुमपर पड़े । में
तुमसे सच कहता हूं यह सब बातें इसी समयके लोगोंपर
३७ पड़ेंगी । हे विक्शालीम विक्शालीम जो भविष्यद्वक्ताश्रोंको मारे
डाळती है श्रीर जो तेरे पास भेजे गये हैं उन्हें पत्थरवाह करती
हे जैसे मुर्गी श्रपने बच्चोंको पंखोंके नीचे एकट्टे करती है बेसेही
मैंने कितनी बेर तेरे बाळकोंको एकट्टे करनेकी इच्छा किई परन्तु
३८ तुमने न चाहा । देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिथे उजाड़ छोड़ा
३६ जाता है । क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं जबलों तुम न कहांगे
धन्य वह जो परमेश्वरके नामसे श्राता है तबलों तुम मुक्ते श्रवसे
फिर न देखोंगे।

#### [ यीगुका भविष्यद्वाक्य १ — दुःखेंाका ग्रारम्म । ]

जब बीशु मन्दिरसे निकलके जाता था तब उसके शिष्य लोग उसको मन्दिरकी रचना दिखानेको उस पास आये। २ बीशुने उनसे कहा क्या तुम यह सब नहीं देखते हो. मैं तुमसे सच कहता हूं यहां पत्थरपर पत्थर भी न छे।ड़ा जायगा जो गिराया न जायगा।

अब वह जैतून पर्ब्यतपर बैठा था तब शिष्योंने निरालेमें उस पास त्रा कहा हमोंसे किहये यह कब होगा और त्रापके त्रानेका ४ त्रीर जगतके अन्तका क्या चिन्ह होगा। यीशुने उनको उत्तर १ दिया चौकस रहो कि कोई तुम्हें न भरमावे। क्योंकि बहुत लोग सेरे नामसे त्राके कहेंगे में सीष्ट हूं और बहुतोंको भरमावेंगे।

६ तुम लड़ाइयां श्रीर लड़ाइयोंकी चर्चा सुनागे. देखो मत वबराश्रो क्योंकि इन सभोंका होना श्रवश्य है परन्तु श्रन्त उस सम्यमें ७ नहीं होगा। क्योंकि देश देशके श्रीर राज्य राज्यके बिरुद्ध उठेंगे

। गिंड रुडिड्रेप्ट प्रक्रि फिप्रीम प्रक्रि स्ताकष्ट मिंनिएड कन्तर प्रक्रि = । गिगड़ भ्रेग्राप्ट क्लिक्ट हे एस ड्राप्ट श्राप्त इंग्स्ट प्रक्रि किए एड्ड की गिर्धान्ड्कप इंग्स्ट कि

लेबे समस्त संसारमे सुनाया जायगा , तब शन्त होगा ।

# [ । एक ।इम-९ धमाहम्योम माण्टि ]

्या पढ़ ला बुल ) . तथ जा विहादशास हा ला पहाड़ाए १९ आगे । जो कोडेपर हो ली अपना बज्ज लेनेको पीछे न फिरे । उन १८,१६ और जो खेतमें हो सी अपना बज्ज लेनेको पीछे न फिरे । उन १८,१६

२० हम्प्रेग । एस्नानिस्यां भीर हम पिरानिस्यां पाड़ हाड़ मिंही म मिराम स्प्रांचित्रास्थी गिर्ध्य स्थान किसम्बद्धाः स्थान स्थान १५ व्हामक सिंह प्राप्तं एकच्चा उस्त सिंह स्थान सह कीस्कि । हाई

१५ - क्योंकि उस समयमें ऐसा सहा क्लेश होगा जैसा जगत करने १९ आरंभसे शब तक न हुआ श्रीए कभी न होगा। जो ने हिन घटामे २२ न जाते तो कोई पाणी न बचता परन्तु चुने हुए लोगोंके काएण

हेन बराये जायेंगे। तब यहि कीई तुमसे कहे देखों खोष्ट यहां है अथवा वहां है २३

१५ सिंगार निर्म किहं। निमरम भि क्षिमिक यह देव कि एक स्ट्रिस हैं कि मिलाम है कि सिंहा है कि हैं कि कि मिलाम है। है कि है के हैं कि सिंहा है कि है कि सिंहा है कि है कि सिंहा कि सिंहा है कि है। कि सिंहा कि सिंहा

७९ -क्षीप प्रसि तिरुक्ति सेक्ब्यी विजयी स्टेस नास्त । एक हम न ने ने ने । निर्मात । स्टेस क्षिय के निर्मात । ने ने ने ने निर्मात । स्टेस के ने विज्ञान ने ने ने निर्मात । स्टेस के निर्मात । स्ट

-----

। किया के स्टूड किया किया किया है के किया किया है किया । [ 1 व्यव्या किया किया किया किया किया किया किया है ।

। गिरुंड म मिक माह

ई 157 एट्ट हुंद न संप्रणि किड्ड छए गृह नही छट , गृह नहीं केड्र छेटैं। 150ी 19से छाटक हुन्प्प नुरू क्षिम्म न एड़ जिस्स क्ष्मुळाट छेटैं। 11गई पि 1नाह 1कहपू क्ष्मुट्ट पिड़ाएंट न इ छिन्ही फिए 1इट न प्रायड़ित इन छिन्ही छठी गिर्छ सिन्ही के छिन्ही छिन्छ गृह है नेई डाइडी हिंद है अप हो छिन्ही हिंद छाट छिन्द गृह है है डाइडी पिट प्रिक्ट डाइडी हिंदी है छाड़ है नेट इंड्ड छिन्दा प्राप्त में किस्स में है

कि कि एड एक जिला आया है कि गिर्माह कि कि कि कि हो हि। मिर्फ हो है। मि

राजिता जात कि पान स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप स्थाप

मनुष्यका पुत्र त्रावेगा । वह बिश्वासयोग्य और बुद्धिमान दास ४४ कौन है जिसे उसके स्वामीने अपने परिवारपर प्रधान किया हो कि समयमें उन्हें भोजन देवे।

#### बिद्धिमान ग्रीर दृष्ट दासींका दृष्टान्त ।

वह दास धन्य है जिसे उसका स्वामी श्राके ऐसा करते पावे । ४६ में तुमसे सत्य कहता हूं वह उसे अपनी सब सम्पत्तिपर प्रधान ४७ करेगा । परन्तु जो वह दुष्ट दास अपने मनमें कहे मेरा स्वामी ४८ श्रानेमें विलम्ब करता है. श्रीर श्रपने संगी दासोंकी मारने श्रीर ४६ सतवाले लोगोंके संग खाने पीने लगे • तो जिस दिन वह बाट ४० जोहता न रहे श्रीर जिस घड़ी का वह श्रनुमान न करे उसीमें उस दासका स्वामी त्रावेगा • त्रीर उस की बडी ताइना देके कप- ४१ टियोंके संग उसका ग्रंश देगा जहां रोना श्री दांत पीसना होगा।

योगुका भविष्यद्वाच्य. ५ —द्स कुंबारियोंका दृष्टान्त ।

तब स्वर्गके राज्यकी उपमा दस कुंवारियोंसे दिई

त्व स्वापन राज्याः के दूरहेसे मिलने को जायगी जो अपनी मशालें लेके दूरहेसे मिलने को निकर्ली । उन्होंमेंसे पांच सुदुद्धि और पांच निर्वृद्धि थीं । जो २,३ निर्वृद्धि थीं उन्होंने अपनी सशालोंकी ले अपने संग तेल न छिया । परन्तु सुबुद्धियोंने अपनी सशालेंाके संग अपने पात्रें।में तेळ लिया। दुल्हेंके बिलम्ब करनेसे वे सब ऊंघीं और सा गईं। ग्राधी रातको धम मची कि देखो दूलहा ग्राता है उससे मिल. नेको निकलो। तब वे सब कुंवारियां उठके ग्रपनी मशालोंको सजने लगीं। श्रीर निर्वृद्धियोंने सुबुद्धियोंसे कहा श्रपने तेलमेंसे 5 कुछ हमको दीजिये क्योंकि हमारी मशालें बुक्ती जाती हैं। परन्तु सुबुद्धियों ने उत्तर दिया क्या जाने हमारे श्रीर तुम्हारे लिये बस न होय सो अच्छा है कि तुम बेचनेहारों के पास जाके अपने लिये मोल लेग्रो । ज्यों वे मोल लेनेको जाती थीं त्योंही दूलहा १० या पहुंचा श्रीर जो तैयार थीं सो उसके संग बिवाहके घरमें गईं और द्वार मुंदा गया। पीछे दूसरी कुंवारियां भी आके बोलीं १९ हे प्रभु हे प्रभु हमारे लिये खोलिये। उसने उत्तर दिया कि में १२ तमसे सच कहता हूं मैं तुमकी नहीं जानता हूं। इसलिये जागते १३

रही क्योंकि तुम न बह हिन न घड़ी जानते हैं। जिसमें मनुष्यका

में दरा और जाके आपका ताड़ा मिहीमें छिपाया - देखिने अपना ाछ । ई फिक ाडुकप छोड़ि ।डाँह डिक मिए इंडिक ग्रिंड ई फिछ ५९ ांड्रह एए हे हिंह ए हिंद है कि हम अदेश मार्क की ए ए ए ए ए हो है जिसने एक तेरहा पाया था उसने आके कहा हे प्रभु में आपको २४ बहुतपर प्रधान करूंगा. अपने प्रभुके आनन्त्रेम प्रवेश कर । तब कि मि एड कार्रमाध्यन में इंधि है माइ कार्यमाध्यन महि मह इ इन्ह । इक रिमेर स्वामी हैं। उसके खासी हैं। है रिमेर इस रिंदि फिछीई मिंछि इंकि 1ई सिप्त निपास प्राप्त है । इक काप्त कि निप्त १ हिस्स हो । अपने यसके आनन्द्रमें प्रवेश कर । जिसने हो ने हो पाये थे काय दास तू थोड़में विञ्वासियोग्य हुआ में तुक्ते बहुतपर प्रधान १९ है। उसके स्वामीने उससे कहा धन्य हे उत्तम औए विध्वास-भामक ग्राष्ट्र इति ज्ञांत क्रांत निगाष्ट द्वार है। इक कारु गृष्टि इंि मांग निम्ह थे भाग इंि मांग किस्ता का । गारु कि का का है हिस्स है। है किस का है। एक किस के कर इंपि क्रिंक्ति तड्डा । छिर पर्वत क्षिक क्रिमास्त्र नेपार क्रांछि ३१ भिट्टिमी काल नेसर पाया । इंदि क्यू नेसली हुन्स्म । धामक गृहि न इति दई कि नेसर किए वह निस्ति मि निति छिड़ । कामक गृहि ०१ इिंि होए इक राणार्थे छिल्ह काल निष्ठह थिए इंि हों निष्ठि १६ सामध्यके अनुसार दिया और तुरन्त परदेशका चळा। तब क्छर किक्य ५३ क्य किंग्रित कि किंग्रिड हैं कि मांप किक्य क्स्ट । एपि हर अपनेही दासीकी बुरुकि उनको अपना धन सोपा । उसने कार वह एक मनुष्यक समान है निसने पर्देशका जाते ्योगुना भविष्यद्वाष्य, ६—तिहोना दृष्टात्त । । ग्राक्राप्ट हरू

कि है। है 15 में इक्य मिड़ 13 है है है है है है है है आरुसी दास तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया नहां रुचता इह जे बीजिये। उसके स्वामीन उसे उत्तर दिया कि हे दुष्ट थें।र

रह और कि की कि कि हैं है कि हैं है। मह मार मिले ग्रेंह ३६ न्द्र अपना धन ब्याज समेत पाता। इसिलिये वह ताड़ा उससे लेकी कार में इत ात्रणीं था इ कींनचाइम ध्रिक रीम की एव तिनीह

। तागड़ क्रिसि होड़ कि कार दिहा इ सिर्ड हाड मेग्रकथर काड़ाइ किसाइ मनकिन सर गृष्टि । गाम्प्राह कि कि भि भि है अप के इन्ह कि भि भी के विषय कि हन्त्रम तामह महूच किसर गृष्टि तामाह किही मुद्धि किसर ई

## ं मान्या संविध्यत्राक्ता ७ -- ज्यातिमान्ता बहुरियाः

कब आपकी होगी अथवा बन्होगुहमें देखा और आपके पास गये। श्रीर अपने चर्से ठाथे अथवा नंगा श्रीर पहिराया । श्रीर हमने ३६ अथवा व्यासा और पिरुषा । हमने कब भापका पर्देशी देखा इन कि हे प्रभु हमने कव आपका भूखा हेका था। था और तुस भेरे पास आये । तब धन्मी लोग उसको उत्तर इं पहिराया में रेका भी सुमने मेरी सुभ कि है में बन्होर्गहमें था और तुस सुक्ते अपने चरमें लाजे में नंगा था और तुसने सुक्ते ३६ शिष्ट्रिक में प्राप्त का होते होते से पर होते किला में परहें। उसके जाधकारी होशा न क्योंक में सूखा था जार तुमने सुक ३१ है। छार एकी हाएक के होड़ है। इस्ट्री किसी निर्माण कराइ कि क्षित रामि क्रम काति है में है गार्डिक है ग्रांस निहीड़ किसट कि ४९ फिन्छ गता इत । गर्फक एड्र अर्थ होड पर्निमिनिक गृष्टि गृष्ट इन्हें एक दूसरेसे अलग करेगा । औए वह भेड़ेकि अपनी इसिनी ३३ क्रीर जैसा गड़ेरिया भेड़ेरिक विक्रिक्स मिल करता है निसा वह इड़ फिलाह फेकी इक्य निाष्ट केमर गिकि कीएई हार मुक्ति। गार्डह र्मित देत उसके साथ तब वह अपने केववर्ष तड़ हिन १६ वस गृहि प्राक्ति एड एड कि कि कि कि कि कि कि

बीर तुसने सुक्ते नहीं पहिराया में रागि और बन्दीगृहमें था श्रीर हैं। हैं मां क्षा में मां क्षा क्षा क्षा कि मां क्षा कि मां क्षा कि मां क्षा कि मां क्षा क्षा कि कि कि कि कि कि नेयार किहे शह है. क्योंकि में भूखा था और तुसने सुम्ते खानेका ४२ किन कोर्र कार अधि नार्ना कि कि सिर्म साराह हत्ता हुए 8 छाराए ईस विवाल तिमी है वारहेक हैं और ड्राइ कि छिन्छ उह इह । एकी छेतर प्राह्मे एक हैं कि छे के छे छे छे छे छे छे छे छे। तब राजा उन्हें उत्तर देगा में तुमसे सन कहता हूं कि तुमने मेरे 80 ४४ तुमने मेरी सुध न लिई । तब वे भी उत्तर देंगे कि हे प्रभु हमने कब श्रापको भूखा वा प्यासा वा परदेशी वा नंगा वा रोगी वा ४४ बन्दीगृहमें देखा श्रार श्रापकी सेवा न किई । तब वह उन्हें उत्तर देगा में तुससे सच कहता हूं कि तुमने इन श्रति छोटोंमेंसे एकसे ४६ जोई भर नहीं किया सो मुभसे नहीं किया । सो ये लोग श्रनन्त दंडमें परन्तु धर्मी लोग श्रनन्त जीवनमें जा रहेंगे ।

[ यीशुको विषय प्रधान याजकोंका विचार । ]

जब यीशु यह सब बातें कह चुका तब श्रपने शिष्योंसे
र दे कहा. तुम जानते हो कि दो दिनके पीछे निस्तार पर्व्व होगा
र श्रोर मनुष्यका पुत्र कूशपर चढ़ाये जानेका पकड़वाया जायगा। तब
लोगोंके प्रधान याजक श्रोर श्रध्यापक श्रोर श्राचीन लोग कियाफा
४ नाम महायाजक के घरमें एकट्टे हुए. श्रोर श्रापसमें बिचार किया
४ कि योशुको छुठसे पकड़के मार डाठें। परन्तु उन्होंने कहा पर्व्वमें
नहीं न हो कि लोगोंमें हुल्ठड़ होवे।

## [ बैयनियामें एक स्त्रीका यीगुसे सत्कार करना।

जब यीशु बैथनियापें शिमोन कोड़ीके वरमें था तब एक स्त्री उजले पत्थरके पात्रमें बहुत मोलका सुगंध तेल लेके उस पास

श्राई श्रीर जब वह भोजनपर बैठा था तब उसके सिरपर ढाछा।

द यह देखके उसके शिष्य रिसियाके बोले यह चय क्यों हुआ।

१ क्योंकि यह सुगंध तेळ बहुत दाममें बिक सकता श्रीर कंगालोंको

१० दिया जा सकता। यीश्रुने यह जानके उनसे कहा क्यों स्त्रीको

११ दुःख देते हो। उसने श्रुक्ता काम सुमसे किया है। कंगाळ
लोग तुम्हारे संग सदा रहते हैं परन्तु में तुम्हारे संग सदा नहीं

१२ रहूंगा। उसने मेरे देहपर यह सुगंध तेळ जो ढाळा है सो मेरे

१३ गाड़े जानेके लिये किया है। में तुमसे सत्य कहता हूं सारे

[ यिहदाका प्रधान याजकोंसे यीशुकी पकडवानेका मील ठहराना । ]

इसने किया है उसके स्मरणके लिये कहा जायगा।

जगतमें जहां कहीं यह सुसमाचार सुनाया जाय तहां यह भी जो

१४ तब बारह शिष्योंमेंसे यिहूदा इस्करियोती नाम एक शिष्य प्रधान

याजकोंके पास गया . श्रीर कहा जो मैं यीशुको श्राप लोगोंके हाथ १४ पकड़वाऊं तो श्राप लोग मुक्ते क्या देंगे : उन्होंने उसको तीस रुपये देनेको ठहराया । सो वह उसी समयसे उसको पकड़वानेका श्रवसर १६ ढूंढ़ने लगा ।

> [ यीयुका निस्तार पवर्वका भीजन खाना ग्रीर प्रभुभीज स्थापन करना i ]

श्रखमीरी रोटीके पर्व्बके पहिले दिन शिष्य लोग यीश पास श्रा १७ उससे बोले श्राप कहां चाहते हैं कि हम श्रापके लिये निस्तार पर्व्ब का भोजन खानेकी तैयारी करें। उसने कहा नगरमें श्रमुक मनुष्यके १८ पास जाके उससे कहो गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है मैं श्रपने शिष्यों के संग तेरे यहां निस्तार पर्व्बका भोजन करूंगा। सो १६ शिष्योंने जैसा यीशुने उन्हें श्राज्ञा दिई वैसा किया श्रीर निस्तार पर्व्ब का भोजन बनाया।

सांभको यीशु बारह शिष्योंके संग भोजन पर बैठा। जब २०,२१ विश्वाते थे तब उसने कहा में तुमसे सच कहता हूं कि तुममेंसे एक उम्में पक कि तुम में एक उससे २२ कि हुन या । इसपर वे बहुत उदास हुए ग्रीर हर एक उससे २२ कहने छगा है प्रभु वह क्या में हूं। उसने उत्तर दिया कि जो मेरे २३ संग थाली में हाथ डाछता है सोई मुभे पकड़वायगा। मनुष्यका २४ कि जैसा उस के विषयमें लिखा है वैसाही जाता है परन्तु हाय । ह मनुष्य जिससे मनुष्यका पुत्र पकड़वाया जाता है . जी उस निष्यका जन्म न होता तो उसके लिये भछा होता। तब उसके २४ कि इंगनेहारे यिहू दाने उत्तर दिया कि हे गुरु वह क्या में हूं. शिशु उससे बोछा तू तो कह चुका।

जब वे खाते थे तब यीशुने रोटी लेके धन्यबाद किया श्रोर उसे २६ ोड़िके शिष्यों के दिया श्रीर कहा लेश्री खाश्री यह मेरा देह हैं। श्रीर उसने कटोरा लेके धन्य माना श्रीर उनकी देके कहा तुम सब २७ ससे पिश्री। क्योंकि यह मेरा छोड़ू श्रथीत नये नियमका लेाहू २८ जो बहुतोंके लिये पापमाचनके निमित्त बहाया जाता है। मैं २६ प्रमसे कहता हूं कि जिस दिनलें। मैं तुम्हारे संग श्रपने पिताके राज्यमें उसे नया न पीऊं उस दिनलों में श्रवसे यह दाख रस ३० कभी न पीऊंगा। श्रोर वे भजन गाके जेतृन पटर्बतपर गये।

## [ यीगुका पितरको चिताना । ]

३१ तब यीशुने उनसे कहा तुम सब इसी रात मेरे विषयमें टेकिर खात्रोगे क्योंकि लिखा है कि में गड़ेरियेकी मारूंगा श्रीर मुंडर्क ३२ भेड़ें तितरबितर हो जायेंगीं । परन्तु में अपने जी उठनेके पीछे ३३ तुम्हारे श्रागे गाळीळकी जाऊंगा। पितरने उसकी उत्तर दिया यदि सब श्रापके विषयमें टेकिर खावें तीभी में कभी टेकिर के ३४ खाऊंगा। यीशुने उससे कहा में तुसे सत्य कहता हूं कि इस ३४ रात मुर्गके बोळने से श्रागे तू तीन बार मुक्स मुकरेगा। पितरने उससे कहा जो श्रापके संग मुक्ते मरना हो तौभी में श्रापसे कर्म

# ि नेतिशिवनीकी बारीमें यीशुका महा शोक।

न मुक्रह्नंगा . सब शिष्योंने भी वैसाही कहा।

३६ तब थीशुने शिष्योंके संग गेतिशिमनी नाम स्थानमें श्राव उनसे कहा जबलों में वहां जाके प्रार्थना करूं तबलों तुम यह ३७ बैठो । श्रोर वह पितरको श्रोर जबदीके दोनों पुत्रों को श्रपने संव ३८ ले गया श्रोर शोक करने श्रीर बहुत उदास होने लगा । तब उसने उनसे कहा मेरा मन यहांलों श्रात उदास है कि में मर ३६ पर हूं . तुम यहां ठहरके मेरे संग जागते रहो । श्रीर थोड़ा श्राव बढ़के वह मुंहके बल गिरा श्रीर प्रार्थना किई कि है मेरे पित

जो हो सके तो यह कटोरा मेरे पाससे टल जाय तौभी जैसा दि चाहता हूं वैसा न होय पर जैसा तू चाहता है । तब उस

शुरु चहिता हू वसा न हाथ पर जसा तू पहिता हू । ताब जिल्ला हिए व्यक्ति पास थ्रा उन्हें सीते पाया श्रीर पितरसे कहा सी तुम में १९ संग एक घड़ी नहीं जाग सके। जागते रही श्रीर प्रार्थना करो वि

तुम परीचामें न पड़ो. मन तो तैयार है परन्तु शरीर दुर्बेठ हैं ४२ फिर उसने दूसरी बेर जाके प्रार्थना किई कि हे मेरे पिता जो बिन

पीनेसे यह कटोरा मेरे पाससे नहीं टळ सकता है तो तेरी इच्ह अ३ पूरी होय। तब उसने आके उन्हें फिर सोते पाया क्योंकि उनव

४४ घ्रांखें नींदसे भरी थीं । उनको छोड़के उसने फिर जाके तीस ४१ बेर वही बात कहके प्रार्थना किई । तब उसने अपने शिष्यों ास श्रा उनसे कहा सो तुम सोते रहते श्रीर बिश्राम करते हो . ख़ि घड़ी श्रा पहुंची है श्रीर मनुष्यका पुत्र पापियोंके हाथमें कड़वाया जाता है । उठा चळें देखाे जा मुम्मे पकड़वाता है साे ४६ नेकट श्राया है ।

## [ यीशुका पक्षद्वाया जाना । ]

वह बोलताही था कि देखो यिहूदा जो वारह शिष्योंमेंसे एक ४७ ग श्रा पहुंचा श्रीर लोगेंकि प्रधान याजकों श्रीर प्राचीनेंकी

ारसे बहुत लोग खड़ और लाडियां लिये हुए उसके संग। श्चिक पकड़वानेहारे ने उन्हें यह पता दिया था कि जिसकी मैं ४८ मूं वही है उसको पकड़े। श्रीर वह तुरन्त यीशु पास श्राके ४६ ाला हे गुरु प्रसाम श्रीर उसकी चूमा । यीशुने उससे कहा हे ४० रत्र तू किस लिये श्राया है . तव उन्होंने श्राके यीश्रपर हाथ ालके उसे पकड़ा । इस पर देखा याशुके संगियोंमें से एकने हाथ ४१ हाके अपना खड़ खींचके महायाजकके दासकी मारा और उसका ान उड़ा दिया। तब यीशुने उससे कहा श्रपना खड़ा किर काठीमें ४२ द क्योंकि जो लोग खड़ खींचते हैं सो सब खड़से नाश ज्ये जायेंगे। क्या तू समकता है कि में श्रभी श्रपने पितासे १३ नती नहीं कर सकता हूं श्रीर वह मेरे पास स्वर्गदृतोंकी रह सेनात्रोंसे श्रधिक पहुंचा न देगा। परन्तु तब धर्म्भपुस्तकमें १४ । लिखा है कि ऐसा होना अवश्य है सो क्योंकर पूरा होय। नी घड़ी यीशुने लोगों से कहा क्या तुम सुमने पकड़नेको जैसे ४४ क्रिपर खड़ श्रीर लाठियां लेके निकले हो . मैं मन्दिरमें उपदेश रता हुआ प्रतिदिन तुम्हारे संग बैठता था श्रीर तुमने सुस्ने नहीं हड़ा । परन्तु यह सब इसिबये हुआ कि भविष्यद्वक्ताओंकी ४६ तककी वातें पूरी होवें. तब सब शिष्य उसे छोडके भागे।

> [यहूदी प्रधान याजकों और प्राचीनोंके आगे शीयुका वधके याग्य ठहराया जाना।]

जिन्होंने यीशुको पकड़ा से। उसको कियाफा महायाजकके पास १७ गये जहां ऋष्यापक और प्राचीन छोग एकट्टे हुए । पितर दूर १८ तिक प्रिष्ट । एता राठान रिक्तिक कंकियाए । उस कि प्रक्ट क्रिक्त क्षि के प्रक्ट क्षि के के क्षि के के क्षि के के क्षि के के के क्षि के के कि के के क्षि के के कि के के कि के के कि के के कि के कि के कि के कि के कि के कि के के कि के कि के कि के के कि के के कि के के कि कि कि के कि के कि के कि कि के कि

सिर्क किए सिर्फ निम्हें क्षेत्र निम्हें स्वाह कार्य सिर्फ सिर्फ कर्त हैं। स्व इंट राई किएक प्राचित्र पिर्फ महा । ई किए हिम्स क्षेत्र कार्य केरा हैं। उन्हें क्षेत्र क्षेत्र कार्य केरा हैं। सिर्फ क्षेत्र कार्य केरा हैं। इंट क्षेत्र कार्य हैं। इंट क्षेत्र कार्य केरा हैं हैं। इंट क्षेत्र कार्य का

#### [ । मित्रकम् छित्रुषि ।क्तानम् ]

ग कार एए जो होए। है। एए एमे कि प्रिमान स्थित कि उठ 13क 50 पे प्रेड ड़िक्षि। ड्रें 15नार डिंग कि एउन्स प्रदर्भ की 19क्स हुंट 13क स्पष्ट कीस साथ कंप्रतमी निड्रेंग्ड थे ड्रेंग 13न पिछ कि 12 कि पि क्रिडि फि कीएंट ड्रेंग्ड स्प्रेंग्ड हमुन्स कि की 11फ निश्च 12 की की अप क्षेत्र की 11फ निश्च हम् उस मनुष्यको नहीं जानता हूं . श्रीर तुरन्त सुर्ग बोछा। तब ७४ पितरने यीश्चका बचन जिसने उससे कहा था कि सुर्गके बोछनेसे श्रागे तू तीनवार सुफसे सुकरेगा स्मरण किया श्रीर बाहर निक-छके बिलक बिलक रोया।

[ योशुका पिलातके हाथ सेांपा जाना।

जब भोर हुम्रा तब लोगोंके सब प्रधान याजकों श्रीर प्राचीनों ने श्रापसमें यीशुके बिरुद्ध बिचार किया कि उसे प्रात करवावें। श्रीर उन्होंने उसे बांधा श्रीर ले जाके पन्तिय २ पेलात श्रध्यक्तकों सोंप दिया।

थिहूदाका लाहुके मालको फंकना ग्रीर ग्रपनेकी फांसी देना ।

जब उसके पकड़वानेहारे थिहूदाने देखा कि वह दंडके बाग्य इंट्राया गया तब वह पछताके उन तीस रुपैयांका प्रधान याजकों थार प्राचीनों के पास फेर लाया. श्रीर कहा मैंने निर्देशि लाहू थाकड़वानेमें पाप किया है वे बोले हमें क्या तृही जान। तब वह अपने का मिल्ट्रमें फेंकके चला गया श्रीर जाके अपने को कांसी दिई। प्रधान याजकोंने रुपैये लेके कहा इन्हें मन्दिरके वाला से उन्होंने श्राप्त के उन्होंने श्राप्त के उन्होंने श्राप्त के उन्होंने वे तीस रुपये हो के उन्होंने वे तीस रुपये हां स्कारे कहा गया था सा पूरा हुशा कि उन्होंने वे तीस रुपये हां स्कारे के सन्तानांसे उस मुलाये हुए का दाम जिसे उन्होंने प्रणा ले लिया. श्रीर जैसे परसेश्वरने मुक्तको श्राक्ता दिई १० कि उन्हों कुम्हार के खेतके दाममें दिया।

#### [ बीशुका पिलातके विचारस्थानमें खड़ा होना । ]

यीशु अध्यक्त आगे खड़ा हुआ और अध्यक्तने उससे पूछा क्या १९ त्र यिहूदियोंका राजा है . यीशुने उससे कहा आपही तो कहते हैं। तब प्रधान याजक और प्राचीन छोग उसपर दोष छगाते थे तब १२ सिने कुछ उत्तर नहीं दिया । तब पिछातने उससे कहा क्या तू १३ वहीं सुनता कि ये छोग तेरे बिरुद्ध कितनी साची देते हैं। परन्तु १४

पर बेटा या तब उसकी स्थिते उसे कहता था वह इप १६ वन्होंने उसकी दाहसे पकड़वाया था। जब वह बिचार आस नि १४ राजनाए इह कीर्ष्टि । ई राजनाइक अधि रि रिक्टिस विश्व न १ कानका कह डाईड फिकी राइमह मिं की रड़ तड़ा निहान ९७ था। सी जब से एकड़े हुए तब गिरुगत ने उनसे कहा तुम १६ उस् समयमे उन्होंका एक प्रसिद्ध बन्धवा था जिसका नाम बर्ठव एक वार्ड इन्हें फिली कींड्रेन्ड के किड़ाड़ गिर्फ सिटी किछिड़न्छ क्या ११ बहुत अचेना किया । उस परवसंस अध्यक्की यह शीति थी वि नसन एक बात भी उसका उत्तर न दिया यहां का कप नंसह . 33 विन् । वर् । वर्

. रेंड़ ड़ाई फेड़ी ग़ड़म्ह में की डि नेड़ाह किएकी मह निर्म ३१ नाथ करवाव । अध्यक्तने उन को उत्तर दिया कि इन दोनो कृष्टिकि श्रीहर हिंछ गिम काक्वाक के की एगिसमान किंगिरिक निनिय गृष्टि किए। काष्य । है। प्राय कि: इ ए कार्य के स्व

भारत हो के हु काम न मिल के की समान हिस्स

कहाचता है क्या करू. सभीने उससे कहा वह कशपर चढ़ाय कि कि भ्रियुपि में 15 15क भ्रम् कहा हो। एकाहन कि है

उन्होने अधिक पुकारक कहा वह कथापर चढ़ाया जाय। इ. चाय । आध्यस्ते कहा विभो उसने किनियी ब्राह है है . पर्न

र प्राप्त हैया कि कुछ जन नहीं पहेता पर और स

लिएन अपने आहे अपने हुँ हैं। विस्त की एड़ी अपन लीमिक २४ कहा में इस अभी मनुष्यके ठोडूसे निरंग हु तुमही जानो। स कि एड मेड्स क्रांगिल कि कि ला मेस हत है। ति इन्ने

ाछ छिट केराधि अस्त वसका वस उतार है है हिका से उतार है बाह्यायाने पीयुका अध्यक् भवनमें वो जाके सारी प्रतरन उ एक के मारक क्रापक वहाये जानेका सीप दिया। तब अध्वच हिंगि और अर्व वस्त्वाकी उन्होंकी किया और हो।

३० प्रणास । और उन्होंने उसपर थूका झार उस नामका राष्ट्र कास्त्री हुए। इंद किया उड़र सिम कहत हुए केकेंड निड्रष्ट्र ाह केसर गृहि एकी उकर्त समाइ निट्ठीड़ केसर गृहि । इस् भूमी केशर केष्ट्या उकुस कांडांक मुद्धि, मिष्डीम गागइ ३५ उसके सिरपर मारा। जब वे उससे ठट्टाकर चुके तब उससे वह ३१ तागा उतारके श्रीर उसीका बस्त्र उसका पहिराके उसे कृशपर वढ़ानेकी ले गये । बाहर श्राते हुए उन्होंने शिमोन नाम क़रीनी ३२ हेशके एक मनुष्यको पाया और उसे बेगार पकड़ा कि उसका क्रश ते चले।

# बीशुका क्रूशपर पाण देना ।

जब वे एक स्थानपर जो गलगया ग्रर्थात खोपड़ीका स्थान ३३ व्हावता है पहुंचे . तब उन्होंने सिरकेमें पित्त मिलाके उसे ३४ तिनेको दिया परन्तु उसने चीखके पीने न चाहा। तब उन्होंने ३४ सको क्रशपर चढ़ाया श्रोर चिट्टियां डालके उसके बस्र बांट लिये के जो बचन भविष्यद्वक्तोंने कहा था सी पूरा होवे कि उन्होंने रेरे कपड़े श्रापसमें बांट लिये श्रीर मेरे बस्तपर चिट्टियां डालीं। ाब उन्होंने वहां बैठके उसका पहरा दिया । श्रीर उन्होंने ३६,३७ सका दोषपत्र उसके सिरसे ऊपर लगाया कि यह बिहुदियोंका राजा यीशु है। तब दो डाकू एक दहिनी श्रोर श्रोर दूसरा बाई ३८ गिर उसके संग कशॉपर चढ़ाये गये।

जो लोग उधरसे त्राते जाते थे उन्होंने ऋपने सिर हिलाके ३६ गार यह कहके उसकी निन्दा किई . कि हे सन्दिरके ढानेहारे ४० गर तीन दिनमें बनानेहारे अपनेको बचा . जो तू ईश्वरका पुत्र तो कशपरसे उतर श्रा। इसी रीतिसे प्रधान याजकोंने भी ४१ ध्यापकों और प्राचीनोंके संग ठट्टा कर कहा. उसने औरोंको ४२ चाया अपनेको बचा नहीं सकता है . जो वह इस्रायेलका राजा तो कशपरसे श्रब उत्तर श्रावे श्रीर हम उसका बिश्वास करेंगे। ह ईश्वरपर भरोसा रखता है. यदि ईश्वर उसे चाहता है तो ४३ सको श्रव बचावे क्योंकि उसने कहा मैं ईश्वरका पुत्र हूं। जो ४४ क उसके संग कशोंपर चढ़ाये गये उन्होंने भी इसी रीतिसे पकी निन्दा किई।

दो पहरसे तीसरे पहरलों सारे देशमें श्रंधकार हो गया । ४४ सरे पहरके निकट बीशुने बड़े शब्दसे पुकारके कहा एली एली ४% ामा शबक्तनी अर्थात हे मेरे ईश्वर हे मेरे ईश्वर तूने क्यों मुभे

४७ त्यागा है। जो लोग वहां खड़े थे उनमेंसे कितनेंने यह सुन्द ४८ कहा वह एलियाह की बुलाता है. उनमेंसे एकने तुरन्त दौड़ा इस्पंज लेके सिरकेमें भिंगाया श्रीर नलपर रखके उसे पीनेक ४६ दिया। श्रीरॉने कहा रहने दे हम देखें कि एलियाह उसे बचानेक श्राता है कि नहीं।

१०,११ तब यिश्चने फिर बड़े शब्दसे पुकारके प्राण त्यागा। श्रें। देखी मन्दिरका परदा जपरसे नीचेलों फटके दो भाग हो गय १२ श्रोर धरती डोली श्रीर पब्बत तड़क गये। श्रोर कबरें खुटों श्रो १२ सोये हुए पवित्र लोगोंकी बहुत लोगों उठीं। श्रीर यिश्चके उठनेके पीछे वे कबरोंमें से निकटके पवित्र नगरमें गये श्रो उठनेके पीछे वे कबरोंमें से निकटके पवित्र नगरमें गये श्रो १२ बहुतरोंकी दिखाई दिये। तब शतपित श्रीर वे लोग जो उस १४ बहुतरोंकी दिखाई दिये। तब शतपित श्रीर जो कुछ हुआ था १ देखके निपट दर गये श्रोर बोले सचमुच यह ईश्वरका पुत्र था वहां बहुतसी बियां जो यीष्ठ्यकी सेवा करती हुई गालील समके पीछे आई थीं दूरसे देखती रहीं । उन्होंमें मरियम मा दुर्लीनी श्रोर याकूबकी श्रो योशीकी माता मरियम श्रोर जबदी

पुत्रोंकी माता थीं।

्यसफ्ता थी धुनी लीयकी अपनी नई कबरमें रखना और कबरमें नुहपर एक भारी पत्थरकी लुड़काना।]

パカ जब सांभ हुई तब यूसफ नाम अरिमधिया नगरका । धनवान मनुष्य जो श्राप भी यश्चिका शिष्य था श्राया। उर पिलातके पास जाके यीश्चकी लोथ मांगी . तब पिलातने आ किहे कि लोथ दिई जाय । श्रूसफर्ने लोथको ले उसे उज चहरमें लपेटा . श्रीर उसे अपनी नई कबरमें रखा जो उर पत्थरमें खुदवाई थी श्रीर कबरके हारपर बड़ा पत्थर खुढ़क बला गया। श्रीर मरियम मगदलीनी श्रीए हुसरी मरियम व कबरके साम्हने बैठी थीं।

[ चिह्नदियोंका कनरपर पहरुखोंका वेटाना ।]

तैयारीके दिनके पीछे प्रधान याजक श्रीर फरीशी लोग श्रा

### ा नक्षक तकन्ठा कि कृष्णि

समान हुए । हतन नहन को क्यापर दात किया गया दहती जातता है कि तम यश्चिक में उसने कहा नेसे जी उस जायों ह है। वह यहां नहीं है जैसे उसने कहा नेसे जीए शोध नाके उस के यह स्थान देखी नहीं मधु पड़ा था। श्रीए शोध नाके उस के

राह्न स्वाप के स्वाप के स्वाप के स्वप के स्वप

ि प्रधान याजकोंका पह्नक्त्रींसे क्रुट खुलबाना ।

श्रोंकी बहुत रुपैये देके कहा . तुम यह कही कि रातका जब हर सीचे थे तब उस के शिष्य श्राके उसे चुरा ले गये । जो यह बात श्रष्ट्यचर्क सुननेमें श्रावे तो हम उसका समभाके तुमका बच उंगे। सो उन्होंने रुपैये लेके जैसे सिखाये गये थे वैसाही किया श्राये श्रीर सब कुछ जो हुआ था प्रधान याजकोसे कह दिया तब उन्होंने प्राचीनोंके संग एकहे हो श्रापसमें विचार कर योद्धा श्रीर यह बात यिहूदियोंमें श्राजलों चलित है। ज्यों खियां जाती थीं त्योंही देखी पहरुओंमेंसे कोई कोई नगरमे वचा

ियी गुका गालील में एग्यारह जियोंसे भेंट करना और सब देशके लेगोंको शिष्य करनेकी याज्ञा देना।

प्रथारह शिष्य गालीलमें उस पर्ब्बतपर गये जो योश्चने उनको बताया था। श्रीर उन्होंने उसे देखके उसको प्रशास किया पर कित्नों को सन्देह हुआ। यीश्चने उन पास था उनसे कहा उन्हें सब वार्ते जो मैंने तुम्हें श्राज्ञा किई हैं पालन करनेको सिखाओ श्रीर देखी मैं जगतके श्रन्तलों सबदिन तुम्हारे संग पिता श्री पुत्र श्री पवित्र श्रात्माके नामसे बपतिसमा देशा . श्रीर इसिलिये तुम जाके सब देशोंके लोगोंकी शिष्य करी श्रीर उन्हें स्वर्गमें और प्रथिनीपर समस्त अधिकार समको दिया गया है। हं। श्रामीन ॥ श्राज्ञा किई हैं पालन करनेको

-:0:-

### मार्क रचित सुसमाचार।

बिहन वपतिसना देनेहारेका ब्लान्त ।

ईश्वरके पुत्र यीशु स्त्रीष्टके सुसमाचारका श्रारम्भ । जैसे भविष्यद्वक्ताओंकी पुस्तकमें छिला है कि देख में अपने दूत-की तेरे त्रागे भेजता हूं जो तेरे श्रागे तेरा पन्ध बनावेगा। किसीका शब्द हुआ जो जंगलमें पुकारता है कि परमेश्वरका पन्थ बनाओं उसके राजमार्ग सीधे करो। योहनने जंगलमें वपितसमा दिया श्रीर पापमोचनके लिये पश्चातापके बपतिसमाका उपदेश किया । श्रीर सारे यिहदिया देशके श्रीर यिरूशलीम नगरके रहने-हारे उस पास निकल आये श्रीर सभोंने अपने श्रपने पापेंकी मानके यर्दन नदीमें उससे बपतिसमा लिया । योहन ऊंटके रोमका वस्र और अपनी कटिमें चमड़े का पटुका पहिनता था और टिड्डियां श्री बनमधु खाया करता था। उसने प्रचार कर कहा मेरे पीछे यह त्राता है जो मुक्तसे श्रधिक शक्तिमान है मैं उसके जुताका बन्ध सुकके खोलनेके योग्य नहीं हूं। मैंने तुम्हें जलसे बपतिसमा दिया है परन्तु वह तुम्हें पवित्र श्रात्मासे वपतिसमा देगा।

### यीगुका वपतिसमा लेना ग्रीर उसकी परीचा।

उन दिनोंमें यीशुने गाळीळ देशके नासरत नगरसे आके याहनसे 🔞 यर्वनमें बपतिसमा लिया। श्रीर तुरन्त जलसे ऊपर श्राते हुए १० उसने स्वर्गको खुले श्रीर श्रात्माको कपोतकी नाई श्रपने उपर उत्तरते देखा । श्रीर यह श्राकाशबागी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है ११ जिससे मैं अति प्रसन्न हं।

तब श्रात्मा तुरन्त उसको जंगलमें लेगया। वहां जंगलमें १२, १३ चालीस दिन शैतानसे उसकी परीचा किई गई और वह बन-प्रामोंके संग था मौर स्वर्गदृतोंने उसकी सेवा किई।

यीगुका उपदेश करना ग्रीर कई एक गिष्योंकी बुलाना।

योहनके बन्दीगृहमें डाले जानेके पीछे यीशुने गालीलमें आके १४ ईश्वरके राज्यका सुसमाचार प्रचार किया . श्रीर कहा समय पुरा १४ हुत्रा है और ईश्वरका राज्य निकट ऋाया है पश्चात्ताप करें। श्रीर १६ सुसमाचारपर बिश्वास करें। गालीलके समुद्रके तीरपर फिरते हुए उसने शिमोनके। श्रीर उसके भाई श्रन्द्रियका समुद्र में जाल १७ डालते देखा क्योंकि वे मछुवे थे। थीशुने उनसे कहा मेरे पीछे श्राश्चे।

व है। कि त देखा क्यांक व मछुन थ। यागुन उनस कहा मर पछि त्रात्री व स्ट में तुमको मनुष्योंके मछुने बनाऊंगा। वे तुरन्त त्रपने जाल छोड़के

१६ उसके पीछे हो लिये। वहां से थोड़ा ग्रागे बढ़के उसने जबदीके पुत्र याकूब ग्रीर उसके भाई गेहनको देखा कि वे नावपर जालेंको २० सुधारते थे। उसने तुरन्त उन्हें बुलाया ग्रीर वे ग्रपने पिता जबदीको

मजरोंके संग नावपर छोड़के उसके पीछे हो लिये।

### [ बीशुका एक भूतप्रस्त मनुष्यकी चंगा करना । ]

वं कफर्नांहुम नगरमें श्राये श्रीर यीशुने तुरन्त विश्वाम के दिन रे सभाके घरमें जाके उपदेश किया। लोग उसके उपदेशसे श्रचंभित हुए क्योंकि उसने श्रध्यापकों की रीतिसे नहीं परन्तु श्रधिकारी की रीति में उन्हें उपदेश दिया। उनकी सभाके घरमें एक मनुष्य था जिसे श्रश्चद्ध सूत लगा था। उसने चिल्लाके कहा हे यीशुनासरी रहने दीजिये। श्रापको हमसे क्या काम क्या श्राप हमें नाश करने श्राये हैं में श्राप को जानता हूं श्राप कौन हैं रूप इंश्वरका पवित्र जन। यीशुने उसकी डांटके कहा चुप रह श्रीर इंश्वरका पवित्र जन। यीशुने उसकी डांटके कहा चुप रह श्रीर इंश्वरका पवित्र जन। यीशुने उसकी डांटके कहा चुप रह श्रीर इंश्वरका पवित्र जन। वीशुने उसकी डांटके कहा चुप रह श्रीर इंश्वरका पवित्र जन। वीशुने उसकी डांटके कहा चुप रह श्रीर इंश्वरका पवित्र जन। विश्वरक्ष भूत उस मनुष्यको मरोड़के श्रीर इंश्वरका पवित्र जसमें से निकल श्राया। इस पर सबलोग ऐसे अचंभित हुए कि श्रापसमें विचार करके बोले यह क्या है यह कौन्नसा नया उपदेश है कि वह श्रधिकारीकी रीतिसे श्रशुद्ध सूतोंको रम भी श्राज्ञा देता है श्रीर वे उसकी श्राज्ञा मानते हैं। सो उसकी कीर्त्ति तुरन्त गालीलके श्रासपास के सारे देशमें फैल गई।

### [ योगुका पितरको सासको ग्रीर बहुत ग्रीर रोगियोंको चंगा करना । ]

२६ सभाके घरसे निकलके वे तुरन्त याकूब और बोहन के सँग ३० शिमोन और अन्द्रियके घरमें आये। और शिमोनकी सास उवरसे पीड़ित पड़ी थी और उन्होंने तुरन्त उसके विषयमें उससे कहा। ३१ तब उसने उस पास आ उसका हाथ पकड़के उसे उठाबा और ज्वरने तुरन्त उसको छोड़ा और वह उनकी सेवा करने लगी।

ने उसे जानते थे। कींपिक एड़ी न नेछा कि किंकिंद्र हुनप्र छितकती किंकिंद्र नडूब प्रवि ४६ ामनी गाम्ह थि कि:कृष्ठ गिंगई कंत्राक्य निम कि किंछिकु है स्टि श्रिष्ट इंड । भृडू हुकपु रूप प्राड्व भिर गांक कंग्राफ न्राप्त । भाक माप एक । व संस्का जब सूरव डवा तब छोगसब हो।विधिको और भूतप्रस्ता ३२

। 1रु।कर्न कितिय ग्राप्ट गरकी एक्स सोहाम से किन्ह मिछि छाए ग्राप्त क्सुह 3, इ. छि। द्वाप्राप्त प्रदान किनिएड मिक्नोंक देव एड्पिट पि हिन इं शिर मिंगिरि कैसामिसार मह सिक्ष इक सिर नेसर। है रिइइ े प्रकार है। इस स्वाप कार स्वाप के अपने कार कार कार कार कार कि कि ३६ छछ । छ छ छ छ कछ हा छ । इस छ। इस । है का छ । है का छ । ३६ सिनाष्ट्र किएं रहे किकिन केरह इह तहर हा हा हुई किर्पि

### ्योगुका एक कोहीका वंगा करना ।

। इ िक भ कर कहा कि वास वास वाह विक अब कर सकते हैं। ०९ गिष्ट केसर गृहि हेकी किनकी समुद्र ग्राप्त स्थाप सह निकृति कृष्

भिन्न किनिड किए प्रांगिङ मेर का इड़ निम्म हुन कि से प्रमि वर्त्त या अवने वहें. यायक का दिला ओर्स अपने शुद्ध होने के 88 डिक हम कुक मि मिकी छड़ ।डिक मिस ग्रिस् । एकी ।इबी जाता रहा और वह श्रद्ध हुआ। तब उसने उसे जिताने तुरन्त ४३ ते नाहता हूं शुद्ध हो ना । उसके कहने पर उसका कोड़ तुरन्त ४२ १४ में 13क मिर कर्ड केड विड बड़ा हाड़ क्रिट ग्रीह ड्रीह ग्रम्ड किंक्टिकि

निष्टि मिर्म स्ट मिर्माह केंग परिन प्रस्तु बाहर जगवी स्थानीम रहा और उने वह में ग्राफ किडि डागर कि शिष्ट की छिड़िय । एक नेक प्राचार चढ़ा। परन्तु वह बाहर जाक इस बातका बहुत सुनाने और ४४

ि बागुका एक जहांगीकी वंगा करना और उसका पाप दाना करना ।

इ काहर है किस्म प्रहा किर्मा केंद्र अद्वागिको सार मनुख्यों से अस्त है इन्ह निभर ग्रीह किए । एस छाएए। हिन्दी के का इ है सि है की कुड़ हैक्य गिर जुना गया कि वह घर में है। तुरन्त इतने बहुत ली गिर पुकड़े ाएकी एक्स मिमड्रीनलक प्रकी न्छिकि इंगि क न्ही कु ट्रेक

१० उट अपनी खार उराके वरु । पर्न्तु जिस्ते तुम जाना कि मनुष्यव यह कहना कि तरे पाप चमा किये गवे हैं अथवा यह कहना दि अधि। क्राह के त्यहरू त्राह निक । दि रिक्रक फिन प्राम्ही इए सिनम ३ नम वेसा विवार करते हैं और उनसे कहा तुस छा । न्प्रह नेप्रह हे की ानार जिएलाइ नेप्रह हन्प्रत नेप्रिय । है रहका न क ामक कि िंगए निक इंकि किष्ठाई - ई रामक 1इन्नी किष्ठाई म तीरि सुड़ कि एक्स इप की कि फिक प्राप्ति सिम्स रिपाट थ क्पार प्रस्थि कि रेड़ नेड़क क्ष्माध्याद निर्मा प्रस्थि । डै धार प्रकी समस् गए र्फ हरू है इड़क सिविग्रहार छह केख़ई छादली काइन्ह नेप्रिक र गर्री किडल एक ।इए तिम्ब्रह्म प्रमिति किडा सह के हाकि हकु गृष्टि केइंधर त्र नाइन्स दिस पा उहा हिए कि किस म हरूप ४ उस पास छ आपे । परन्तु जब वे भीड़ के कार्या उसके निक

तिछि किम्हाई गृष्टि गृडू हममिन्नी इस ह की छिड़िए छि। छि। न्मा क्रिंसिक काठर जाक केटर क्रिक्त क्रिक । गर किराय केपाइ दृष्ट महागीसे कहा में तुस्से कहता हूं उठ अपनी खार उठाव छह हम्ह) . है ज़करील एक किएक 14क पाप प्रपिष्टिए किस्पू १९

। राह्य रेंडिक मिल एसी केमडे रेंगिक करक

। क्रिक क्रांक क्रिकाम ग्रह क्रांकिया अर क्रिक्स क्रिक्स क्रिक

इह की है एक इफ इक मिरिंगेश कांभर कछई काछ एमं किंपिमीप प्राक्षि गिड्निड़ाफ्ट एक किएट निधिष्रिक्ति ग्रिष्ट किए।एअप । किछी ३९ डि कृषि किछ ह गृहि थि तहा की कि घा उह गरे कि कि किछ। महिकार केरा तब बहुत कर उगाहनेहार और प्राप्त कीर वसके और मुरेह केएंट खुरि किए। एस्डी डिंड किए केटट उस किए। एड ५१ इति रेम ।इक छिछर प्रक्रि छिई देखे सिनाष्ट्र किन्द्रागर एक किछि इष्ट कड्रमा अस नम्ह मही पार्टी एड्रमा इन्ह नम असम्बद्ध हुन माप्र एट गिरू विस् अपूर्य किया राज्य विस्तु के विस्तु हो।

बुलाने आवा हू । किकी किमानाश्रम किछिमीम हुन्छम डिक किफिस्सीय मिं. किछिलिडि मुर्फ है डिंह महारिए किछ किमिनी मिन इक स्नार कि है परन्तु न्छिपि । ई रातिष श्रांष्ट रतास्र रामें क्षिमीय श्रांष्ट श्रिडिनेडााम्ड म्क ए

। फिड़ीक 19म

्यागुका उपशास करनेका ब्यारा बतामा ।

दिन आवेगे जिनमें दृरहा उनसे अलग किया जायगा तब व हुन अन्त है निक्स एक डिंह भाषार है जिस्से हैं। एसे किन्छ डिंग ं रिकार के किस के भाष्ट्र है एक का है एक किए के किस कि े परन्तु आपके जिल्हा उपवास नहीं करते । मीशुने उनसे काही का क्तिक मानपर र्मिन प्रमाश कांगाशीहत राष्ट्र केनडार ।इक मिमर ॥ =! नाइन्ह प्रस्थि थि तिष्क छाष्ट्रपट छगड़ा कांग्रिडीिक प्रस्थि केन्ह्राक

े। श्रीर कीई सबुच्य नया दाख रस पुराने कुप्पीम नहीं भरता २२ ानात इंड 15र । उसर इसर है 15रि इसर भि गरि इस मेहें पर नारि व इस्टू । एम उह कि दिन है । छकांड दिन स्क्रिक नार् न हिनों में उपबास करेंगे । कोई सनुष्य कीरे कपड़का दुकड़ा २९

मिंगिक कि एक से होते हैं परन्तु नया हाख रख मिंह है। मिर वह सत्र हाइ शिक्ष है एकंपल पिनेंग्य सर हाइ एक पि डिक

यांगुका विद्यासवारके विषयमें निगम सरना।

इर फग्री क्रिस जोष्ट गाया होता काई सिंग्सि स्थित नहीं क्षायही

किम मिक मिक है कि इहा हो से मान कि सेन्ही किसाह ४९ फिछाई ाइक सिमट मिंथियिकिय छत । फिड मेड्रीत छाष्ट पृष्ट नात

क्सिट का गुरू करूर गिरा के सिक देश ग्रीह हो ग्रीह वा कार्य के है। उसने उनसे कहा क्या तुसने कभी नहीं पढ़ा कि जब दाजदको २५

मिक्ष । ईड़ी पिक्ष किंकिमिसे निपष्ट मिक्ष है तिनीह कि किस्पाप किन्ति वरमे जाक भरकी गीरेजा खाइ जिन्ह जाना आए किसीका नहां क्या किया। उसने क्वोंकर अवियायर महायातकके समयम देश्वरक र ब

। है सिप्र सि ब्यामवारके छिन वहीं। इसिछिन सबैत्नका देव बिग्रामवारका उट उसने उनसे कहा विशासवार भनुष्यके छिये हुआ पर भनुष्य

मित्र विश्व विश्व विश्व में मिल्ली विश्व का मिल्ली होते ने

। 1177 मिल मिल प्राप्त ।

का हास सुख गया था। श्रीर लोगा उसपर दोष लगानेक लिये र कीशु किर समाने बरसे गवा और वहां एक सनुष्य था जिस

उसे ताकते थे कि वह विश्रामके दिनमें इसकी चंगा करेग ३ कि नहीं । उसने सूखे हाथवाले मनुष्यसे कहा बीचमें खड़ा हो

४ तब उसने उन्होंसे कहा क्या बिश्रामके दिनोंमें भला करन अथवा बुरा करना प्रांग की बचाना अथवा घात करना उचित है

४ परन्तु वे चुप रहे । श्रीर उसने उनके मनकी कठारतासे उदास हे उन्हें।पर क्रोधसे चारों ग्रोर दृष्टि किई ग्रीर उस मनुष्यसे कह अपना हाथ बढ़ा . उसने उसकी बढ़ाया और उसका हाथ फि दुसरेकी नाईं भला चंगा है। गया।

तव फरीशियोंने बाहर जाके तुरन्त हेरोदियोंके संग यीशुव विरुद्ध श्रापसमें विचार किया इसिटिये कि उसे नाश करें। यीर् श्रपने शिष्यों के संग समुद्रके निकट गया श्रीर गालील श्रीर यिहू

दिया और यिख्शलीम और इदोमसे और यर्दनके उस पारसे बर्ड़ न भीड़ उसके पीछे है। छिई । सोर श्रीर सीदोनके श्रासपासक

लोगोंने भी जब सुना वह कैसे बड़े काम करता है तब उनमेंकी ६ एक बड़ी भीड़ उसपास ग्राई। उसने ग्रपने शिष्योंसे कहा भीड़व

कारण एक नाव मेरे लिये लगी रहे न हो कि वे मुक्ते दबावें

१० क्योंकि उसने बहुतोंकी चंगा किया यहांलों कि जितने रोगी थे उस १३ छूनेकी उसपर गिरे पड़ते थे । श्रशुद्ध भूतोंने भी जब उसे देख

तब उसकी ट्ंडवत किई श्रीर पुकारके बोले श्राप ई॰बरके पुत्र हैं

१२ और उसने उनकी बहुत दृढ़ आज्ञा दिई कि सुभी प्रगा मत करे।।

### यीगुका बारह प्रेरितांकी उहराना

फिर उसने पर्ब्वतपर चढ़के जिन्हें चाहा उन्हें अपने पास बुलाय १४ श्रीर वे उस पास गर्ब । तब उसने बारह जनेांको ठहराया कि वे उसके

१४ संग रहें . श्रीर कि वह उन्हें उपदेश करने की श्रीर रोगोंकी चंग

१६ करने और भूतोंको निकालनेका अधिकार रखने को भेजे • अधीत

१० शिमोनको जिसका नाम उसने पितर रखा - श्रीर जबदीके पुत्र याकूव श्रीर बाकूबके भाई योहनकी जिनका नाम उसने बनेरगश श्रर्थात १८ गर्जनके पुत्र रखा . श्रीर श्रन्द्रिय श्रीर फिलिप श्रीर बर्थलमई श्रीर

मत्ती और थोमाको और अलफईके पुत्र याकूबको और थहईको और

। शिह्न मिर्छ ह राष्ट्र , । ।। 3१ -इंकप सह निम्नत्वी कितिरिधिमक्ते । इंद्रुचि महि । कि निर्माल नामा

[ । १५७७ महर्म एक महर्मित कार्राम्य किया ।

अहि एगए हाउ के नित्तिम्स की का नित्र का का है। इह कि हिन्छे । गिरपार हैकी मिक फ्रेंक ।हन्दी है असरी ।इन्ही हस न में। 1165क़ किश्व क्रिक क्षिण क्षिण मिर मिरम है 15किस डिन ड्रह क्षिमास किसर केठम संग्रम कितनक अब पिर कि मांक न किडीम है। ७९ किन-इक्ष शिष्ट । ई रिलाई हिन्छ किस्ट क्र ई रिक्स इड्ड डिन कि गोत है । इस कि हो है। इस कि है। है। इस है। इस है। ३९ शक्टि। ई ात्रकार ५इ८ विदा मागुर इह गिर हुई हित दुर सिनाप्त ५८ फिकी द्रीए गृहि । ई फिक्छ एडट डिंग रूरार ड्रा कि छ। ४९ द्रकु मिष्टार फ़िकी डीए। ई ाठकछ ठाकनी किनानीए रक्षोध इड़ नाति । इक सिन्ड सींठनाष्ट्र काऊह साम नेप्रह इन्ड नेस्ड । ाठाकि वह भूतिक प्रधानमा सहामना भूतिक इह की ग्रा है गरु अल्याबीमसे आये थे बेरि के उसे वारुपिबुर उपा है ें 5 क्याक्ष्यहा वस । ई गेंड्रा निक्त मन्नी क्रिय । उक् निर्डेन्ड क्रीफ़् १ 9 थिए छक्ती किन्डेक्प फेट किन्धु इए ब्युट्ट किसट शिक्ष । का ०९ म कि लाछ डिराई की रिठांड्रफ युट्ट ड्रेक्स् प्रसी गांछ ठड्डा घठ

ि मीगुने कुटुम्बना वर्णम । । डिक नाव ड्रम रिष्टिपि फेडिगिसड़ ई गार हरू

जाया। पर अतन्त देहके गोस है। वे को को का कर अधाद ३० एकी एएक रेंड्रेन रिक एक इंक् इच्नी किएमाह हिना है।क

। के िरुकू किमास इडाइ झाम किमास मृद्धि 1514 किमास किमास किमा इह सिसह निड्नेट गृष्टि थि दिन सामायाह केसर गिन्छ । हिस । हिल्ह १ इ. किसर इंडिंस उराह माहा आसा आप कोहर खड़े है। उस केसर ए

र्गाप नहीक हिंस गाँछ है। स रहस दिन किम रुपाछर ह कि इहए है ३९ हैंकि कि कींछि । हैाम प्रेंस गृष्टि कि कि छिट डिक नेसर ४६ एक ब्रोड और जिल्ह मिन्ह है है छाप्रमार केसर मिरु कि ग्रीह इह । ई लिक देश भेरे पाता अथवा मेरे आहे उत्तर किन हैं। इह

। ई गिम

इ मिली और बहुत निही न जिस्का वह बेस अग । परन्तु सूख र डिमी ठड्ड परभरे के भूमिए गिम उहा उसके वहन । एकी र छ छ काह निष्धां काषाकाह ग्रह छान ग्रह कि गिम इक .३,४ सुना देखा एक बोनेहारा बीज कोनेका निकला । बीच बोने हरान्तास बहुतसी बाते सिखाई और अपने उपदेशमें उनसे कहा र बेरा हो। इस समार उक्ती क्यून भारत है। तब उसने उन भाश तथा एक सही हुई हिक मान्य चढ़के समुद्र प भीश किर समुद्र के तीर पर उपदेश करने छोड़ के मुस्स प्रमी हिकि ा तनाइन्हु प्रकृतिकृति हिन्द

छाउ । इन किसर केड़ निर्देश गाँछ । प्रामी समीह क्रिंडोंक इन्ह ण उद्य होनेपर वह फुलस गया और जड़ न पकड़नसे सूख गया

केर किया जा उत्पन्न होके वहता गया और कोई तीस गुप्प कोई कि उपने प्रमार किया । पर्ना कुछ छत्र भारत किया ने अपने भी

इक छिन्छ नेसर मुक्ति । एडक रूक फिए कि ड्रार्क फिए उसर ३

कार दिया गया है प्रत्ने जो वाहर् हैं उन्हांसे सब बातें रहान्त १३ उसने उनसे कहा तुस को इंश्वर्क राज्यका भेड़ जाननका आध उन्हें सारह किए किएनाड़ भड़ थाए क्रिंग्या इस ह निहन्ह १० जब वह एकान्तम था तब जो लाग उसके समीप र जिसका सुननक कान हा सा सुन।

जार धुनते हुए हन और नबुस ऐसा न हो कि वे कभी कि लान भूम म इन्ह महि छिई युड्ड निछई ई की धिली छड़ . ई कि डि में ९१

जीर उनके पाप समा किन जाने ।

१४ ती सब द्षान्त क्योंकर सम्भाग । बानेहाए। वह है जो बचनका किर उसने उनसे कहा क्या तुस यह दशानत नहीं समभते हो

१६ गया था उसे छोन खेता है। वेसही जिनमें बीज पत्यर्वी श्रीम-वे सुनते हैं तब श्रीतान तुरन्त आके जो बचन उनके सनमें बोखा कि की ई ह ई । जात । जाक करन देश के अधि कि गाम । ई । जाक १०

थोड़ी बेर उहरते हैं तब बचनके कार्या क्षेत्रा अथवा उपद्व होन-ह फिनंड क इंक संकट हुन भारत है। परन अन्य वह व वस्तु है। पर बोषा जाता है सा वे हैं कि जब बचन धुनते हैं तब तुरन्त

रिक शास है अस मुद्र प्रा । ई किन्छु निका कि ई कि छि ई कि कि भिष्ट के हिंद के छि के छि कि सिन्ही । ई हाए हे के छि छे है है है

अ<sup>2</sup>

100

ते गुर्या । ान्छी भूमिपर बोया गया सी वे हैं जो बचन सुनके प्रहण करते और फल फलते हैं कोई तीस गुणे कोई साठ गुणे कोई ीर अनकी माया और और बस्तुओंका लोभ उनमें समा के जनका दवाते हैं और वह निष्फळ होता है। पर जिनमें बीज २०

्रियक्त दृष्टान्त और बचन सुननेका उपदेश।

लया जायगा। बोंकि जो कोई रखता हीं रखता है उससे या सुनते हो . जिस नापसे तुम वापते हो उसीसे तुम्हारे लिये ाापा जायगा श्रीर तुम को जो सुनते हो श्रीधेक दिया जायगा । योकि जो कोई रखता है उसको श्रीर दिया जायगा परन्तु जो त्थवा खाटके नीचे रखा जाय . क्या इसिलये नहीं कि दीवट पर खा जाय। कुछ गुप्त नहीं है जो प्रगट न किया जायना श्रीत न इछ छिपा था परन्तु इसिलये कि प्रसिद्ध हो जावे। यदि किसिको इननेके कान हों तो सुने। फिर उसने उनसे कहा सचेत रहो जुम श्रीर उसने उत्तसे कहा क्या दीपकको ठाते हैं कि बरतनके नीचे २१ जो कुछ उसके पास है सो भी ले

ि बीज बढ़नेका दृष्टानत ।

के कटनी श्रा पहुंचती है। रन्तु जब दाना पक चुका है तब वह तुरन्त हसुआ लगाता है क्यों- २६ प्राप फल फलती है पहिले अंकुर तब बाल तब बालमें पका दाना। िकर उसने कहा ईध्वरका राज्य ऐसा है जैसा कि मनुष्य शूमिरें जि बोय .∗श्रीर रात दिन सोय श्रीर उठे श्रीर वह बीज जन्मे श्रीर है पर किस रीतिसे वह नहीं जानता है। क्योंकि पृथिवी शापस

राईक दानेका दृष्टाकत ।

रान्तु जब बाबा जाता तब बढ़ता स्रोर सब साग पातसे बना हो ३२ किर उसने कहा हम ईंश्वरके राज्यकी उपमा किससे दें और केस दृष्टान्तसे उसे बर्धान करें। वह राईके एक दानेकी नाई है कि तब भूभिमें बाया जाता है तब भूभिमेंके सब बीजींसे छोटा है।

जाता है श्रीर उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं।

आकाशके पंछी उसकी खार्यामें बसेश कर सकते हैं।

३३ ऐसे ऐसे बहुत दृष्टा-तोंसे यिशुने लोगोंको जैसा वे सुन सक

३४ थे वैसा बचन सुनाया। परन्तु बिना दृष्टा-तसे उसने उनव

कुछ न कहा और एकान्तमें उसने अपने शिष्येंको सब बातों श्रर्थं बताया।

### [ यीगुका क्यांथीकी यांभना । ]

0 17 6 हम नष्ट होते हैं। तब उसने उठ के बयारका डांटा श्रीर समुद्रसे कह चुप रह श्रीर धम जा श्रीर बयार धम गई श्रीर बड़ा नीवा है गया श्रीर उसने उनसे कहा तुम क्यों ऐसे उरते हो तुम्हें बिश्वार क्यों नहीं है। परन्तु वे बहुतही डर गमे श्रीर आपस्में बोले य परन्तु यीश्च नावकी पिछली ओर तिकेया दिये हुए सोता था औ उन्होंने उसे जुगाके उससे कहा है गुरु क्या श्रापको सोच नहीं रि उसी दिन सांभको उसने उनसे कहा कि आश्रो हम उस प बलें। सो उन्होंने लोगोंकी बिदा कर उसे नावपर जैसा था वैसा बर लिया श्रोर कितनी श्रोर नार्वे भी उसके संग शों। श्रोर बड़ी श्रांश उठी श्रोर लहरें नाव पर ऐसी लगीं कि वह श्रव भर जाने लगी कोन है कि बयार श्रीर समुद्र भी उसकी श्राज्ञा सानते हैं।

## यिगुका एक समुख्यमेसे बहुत भूतोंकी निकालना ।

र कबरस्थानमें से तुरन्त उसे श्रा मिला। उस मनुष्यका बासा कबर काटता था। वह यीशुकी हूर से देखके दोड़ा और उसकी प्रणाम किया। और बड़े शब्दसे चिरुळाके कहा हे यीशु सब्बेगभार कोई उसे बशमें नहीं कर सकता था। वह सदा रात दिन पहाई श्रीर कबरोंमें रहता था। श्रीर चिल्लाता श्रीर श्रपनेको पत्थरोर क्योंकि वह बहुत बार बोड़ियों श्रीर जंजीरोंसे बांधा गया था श्री उसने जंजीरें तोड़ डालीं श्रीर बेड़ियां टुकड़ें टुकड़ें किई श्री स्थानमें था श्रीर कोई उसे जंजीरोंसे भी बांध नहीं सकता था नावपरसे उतरा तब एक मनुष्य जिसे श्रश्च अत लगा थ र वे समुद्रके उस पार गर्देश्योंके देशमें पहुँचे। जब यी शब वह नाव पर बड़ा तब जो सनुष्य आगे भूतप्रस्त था उसने १६ ससे बिनती किई कि मैं आपके संग रहें। पर पीशुने उसे नहीं १६ हमें दिया परन्तु उससे कहा अपने वरका अपने कुड़म्बोंके पास एके उन्होंसे कह दे कि परमेश्वरने तुम्मपर द्या करके तेरे लिये से बड़े काम किये हैं। वह जाके दिकापिल देशमें प्रचार करने रक्षिया किये के विषे केसे बड़े काम किये थे और समोने ध्वरके पुत्र आपको मुमसे क्या काम. में आपको ईंग्बरकी हिया देता हूं कि मुभे पीड़ा न दीनिये। क्योंकि योश्चने उससे द्वा हे अशुद्ध भूत इस मनुष्यसे निकल आ और उसने उससे ह्या तिरा नाम क्या है । अर उसने उत्तर दिया कि मेरा नाम सेना है ६ थांकि हम बहुत हैं। और उसने योश्चसे बहुत बिनती किई कि १० में इस देशमें बाहर न भेनिये वहां पहाड़ांके निकट सूअरोंका ११ में सूअरों में भोनिये कि हम उनमें पेठें । योश्चने तुरन्त उन्हें १३ में सूअरों में भोनिये कि हम उनमें पेठें । योश्चने तुरन्त उन्हें १३ में सूअरों में भोनिये कि हम उनमें पेठें । योश्चने तुरन्त उन्हें १३ में दिया और अशुद्ध भूत निकलके सूअरोंमें पेठें और अंद जो । सहस्वके अटकल ये कड़ाइंपरसे समुद्रमें दौड़ गये और राखेदमें । पर सूअरों के चरवाहे भागे और नग्रमें और गांबोंमें १४ si 20

ि घी गुका एक कत्याकी जिलाना और एक स्त्रीकी षंगाकरना।

प्रचेसा किया।

भाष श्राके उत्पर हाथ रिलये कि वह चंगी हो जाय तो वह हा। श्रीर उससे बहुत बिनती कर कहा मेरी बेटी मरनेपर है जब बीशु नावपर फिर पार उतरा तब बहुत लोग उस पास एकहे र १ इए श्रीर वह समुद्रके तीर पर था। श्रीर देखों सभाके अध्यक्ते २३ वेसे थाईर नाम एक अध्यक्त आया श्रीर उसे देखके उसके पांचों RS

२४ जीयेगी । तब यीशु उसके संग गया श्रोर बड़ी भीड़ उसके पी हो लिई श्रीर उसे द्वाती थी।

२४ श्रीर एक स्त्री जिसे बारह बरससे लोहू बहनेका रोग थ

२६ जो बहुत वैद्यों से बड़ा दु:स पाके अपना सब धन उठा चुकी थ २७ और कुछ लाभ नहीं पाया परन्तु अधिक रोगी हुई । तिस थीशुका चर्चा सुनके उस भीड़से पीछेसे या उसके बस्नकी छूत्रा

२६ क्योंकि उसने कहा यदि में केवल उसके बस्नको छुऊं तो चंगी है

२८ जाऊंगी। श्रीर उसके लेाहूका स्रोता तुरन्त सूख गया श्रीर उस

३० श्रपने देहमें जान लिया कि में उस रोगसे चंगी हुई हूं । श्रीशु तुरन्त श्रपनेमें जाना कि मुक्तमेंसे शक्ति निकली है श्रीर भीड़

३१ पीछे फिरके कहा किसने मेरे बस्त की छूत्रा था। उसके शिष्यों उससे कहा आप देखते हैं कि भीड़ आप की दबा रही है औ

३२ श्राप कहते हैं किसने सुभे छूत्रा। तब जिसने यह काम किया थ ३३ उसे देखनेको यीशुने चारों श्रोर दृष्टि किई । तब वह स्त्री ज

उसपर हुआ था सो जानके उरती और कांपती हुई आई औ

३४ उसे दंडवत कर उससे सच सच सब कुछ कह दिया। उसने उसर कहा हे पुत्री तेरे विश्वासने तुभी चंगा किया है छुशलसे जा श्री श्रपने रोगसे चंगी रह।

३१ वह बोळता ही था कि लोगोंने सभाके अध्यक्तके घरसे अ कहा आपकी बेटी मर गई है आप गुरुको और दुःख क्यों देते हैं

३६ जो बचन कहा जाता था उसको सुनके यीशुने तुरन्त सभाव ३७ ग्रध्यक्से कहा मत उर केवल विश्वास कर । श्रीर उसने पित

श्रीर याकृब श्रीर याकृबके भाई बोहनको छोड़ श्रीर किसीके

३८ अपने संग जाने नहीं दिया। सभाके अध्यक्तके घरपर पहुंचके उस ३६ भूमधाम अर्थात् लोगोंको बहुत रोते और चिल्लाते देखा । उस

भीतर जाके उनसे कहा क्यों धूम मचाते श्रीर रोते हो . कन्य ४० मरी नहीं पर सोती है। वे उसका उपहास करने लगे परन्तु उस सभों को बाहर किया श्रीर कन्याके माता पिताकी श्रीर श्रप

४१ संगियोंको लेके जहां कन्या पड़ी थी वहां पैठा । श्रीर उसर कन्याका हाथ पकड़के उससे कहा तालिया कूमी अर्थात है कन्य

४२ में तुकसं कहता हूं उठ। श्रीर कन्या तुरन्त उठी श्रीर फिरं

गी क्योंकि वह बारह बरसकी थी श्रीर वे ऋत्यन्त बिस्मित ए। पर उसने उनको दृढ़ श्राज्ञा दिई कि यह बात कोई न जाने ४३ ए कहा कि कन्याको कुछ खानेको दिया जाय।

## [ यीगुका अपने देशके लेगोंने अपसान होना ।]

नसे कहा भविष्यद्वक्ता अपना देश और अपने कुटुम्ब और । पना घर क्रांडके और कहीं निरादर नहीं होता है। और बह । हो कोई आश्रर्थ कम्मी नहीं कर सका केवल थोड़े रोगियोंपर । । और उसने उनके अबिरवास से । । कीर करने जनते । किरा। या बढ़ई नहीं है मरियमका पुत्र और याकब और याशी और मेहदा और शिमोनका भाई और क्या उसकी बहिने यहां हमारे ास नहीं हैं. सा उन्होंने उसके विषयमें ठोकर खाई। यीखने सीध वहांसे जाके अपने देशमें आया और उसके शिष्य रूउसके पीछे हो लिये। विश्वासके दिन वह सभाके घरमें उपदेश रने लगा और बहुत लोग सुनके अचेभित हो बोले इसका यह ति कहांसे हुई और यह कौनसा ज्ञान है जो इसको दिया गया कि ऐसे आश्वर्य क्रमें भी उसके हाथोंसे किये जाते हैं। यह N RU

### [ योणुका बारह प्रेरितोंका भेषाना।]

हारस हरके भेजने छगा थीए उनकी अध्यद्ध भूतोंपर अधिकार दिया।
ग्रेर उसने उन्हें आचा दिई कि मार्गके लिये छाठी क्रोइक थीर
ग्रेर उसने उन्हें आचा दिई कि मार्गके लिये छाठी क्रोइक थीर
ग्रेर मत लेखों न भोली न रोटी न पहुकों पैसे । परन्तु जते श्रुक्त भीर दे। योग मत पहिनो । श्रोर उसने उनसे कहा जहां १० हीं तुम किसी घरमें प्रवेश करो जबलों वहांसे न निकलों तबलों उसी घर में रहो। जो कोई तुम्हें प्रहण न करें और तुम्हारी न १० इसी घर में रहो। जो कोई तुम्हें प्रहण न करें और तुम्हारी न १० इसी घर में रहो। जो कोई तुम्हें प्रहण न करें और तुम्हारी न १० इसी घर में रहो। जो कोई तुम्हें प्रहण न करें और तुम्हारी न १० इसी घर में रहो। जो कोई तुम्हें प्रहण न करें और तुम्हारी न १० इसी घर में रहो। जो कोई तुम्हें प्रहण न करें और तुम्हारी न १० इसी घर में रहो। जो कोई तुम्होंने हिनके लिये अपने पार्वोके प्रतास का द्यारा सहने हिनमें उसे नगर की दशास सहने निकलके प्रशासाध करनेका उपवेश १० इसी होगी। सो उन्होंने निकलके प्रशासाध करनेका उपवेश १० इसी घर सहने होगी। सो उन्होंने निकलके प्रशासाध करनेका उपवेश १० इसी घर सहने स्वास करनेका उपवेश १० इसी घर सहने स्वास करनेका उपवेश १० इसी घर सहने स्वास करनेका उपवेश १० इसी घर सहने साम्बर्ग होगी। सो उन्होंने निकलके प्रशासाध करनेका उपवेश १० इसी घर सहने साम्बर्ग होगी। सो उन्होंने निकलके प्रशासाध करनेका उपवेश १० इसी घर साम्बर्ग होगी। श्रीर वह बारह शिष्योंकी अपने पास बुलाके उन्हें दो दो 8 6

१३ किया । श्रीर बहुतरे भूतोंका निकाला श्रीर बहुत रोगियोपर ते मलके उन्हें चंगा किया ।

### [ बाहन बंपितसमा देनेहारेकी मृत्यु । ]

१४ हेरोट राजाने यीशुकी कीर्त्त सुनी क्योंकि उसका ना प्रसिद्ध हुआ और उसने कहा योहन बपतिसमा देनेहारा सृतक मेंसे जी उठा है इसलिये आश्वर्य कर्म्म उससे प्रगट होते हैं

१४ श्रीरोंने कहा यह एलियाह है श्रीरोंने कहा भविष्यद्वक्ता है श्रथः

१६ भविष्यद्वक्तात्रोंमेंसे एकके समान है । परन्तु हेरोदने सुनके कर जिस योहनका मैंने सिर कटवाया सोई है वह सृतकोंमेंसे ज

७ उठा है। क्योंकि हेरोदने श्राप ग्रपने भाई फिलिए की स्त्री हेर दियाके कारण जिससे उसने बिवाह किया था लोगोंको भेज

१८ योहनको पकड़ा था श्रीर उसे बन्दीगृहमें बांधा था। क्योंर् बोहनने हेरोदसे कहा था कि श्रपने भाईकी स्त्रीको रखना तुसव

१६ उचित नहीं है। हेरोदिया भी उससे बैर रखती थी और उसे मा

२० डालने चाहती थी पर नहीं सकती थी। क्योंकि हेरोद योहनवें धर्म्मी श्रीर पवित्र पुरुष जानके उससे डरता था श्रीर उसकी रह करता था श्रीर उसकी सुनके बहुत बातोंपर चलता था श्री

२१ प्रसन्नतासे उसकी सुनता था। परन्तु जब अवकाशका दिन हुअ कि हेरोदने अपने जन्म दिनमें अपने प्रधानों और सहस्रपतिय

१२ श्रीर गालीलके बड़े लोगोंके लिये बियारी वनाई. श्रीर जब हेरो दियाकी पुत्रीने भीतर श्रा नाच कर हेरोदको श्रीर उसके संबंधित के प्रतिकारों की प्रसन्न किया तब राजाने कन्यासे कहा जो कुछ तेर

२३ इच्छा होय सा सुभसे मांग श्रीर में तुभे देऊंगा । श्रीर उसर उससे किरिया खाई कि मेरे श्राधे राज्यलों जो कुछ तू सुभसे मांव

२४ में तुम्मे देऊंगा। उसने बाहर जा श्रपनी मातासे कहा में क्य २४ मांगंगी . वह बोली योहन बपतिसमा देनेहारोका सिर । उसन

तुरन्त उतावलीसे राजाके पास भीतर श्रा बिनती कर कहा है चाहती हूं कि श्राप बोहन बपतिसमा देनेहारेका सिर थालहें २६ श्रभी सुक्ते दीजिये। तब राजा श्रति उदास हुश्रा परन्तु उस किरि

याके श्रीर श्रपने संग बैठनेहारोंके कारण उसे टालने नहीं चाहा

। । छोटे सिरेकेष देवा। उसके शिष्य यह सुनके आये और उसकी लाथका उठाके ? ह किम किए कर नाफ़ मूह माल के मूह किया की कार महा। त्र भी क्रम वाक क्रम उसका भिन्न क्रम क्रम क्रम क्रम क्रम । हुक् ७९ ।हाए किनेछ ५६। किन्हार रेक्टर किछ्डे एन्स्ट नाहार श्री

### । किरक पह छिल्लाम इति किविवकृष छत्र माम तत्राहो

त्रव अवरे हो गई तव उसके शिष्मांने उस पास आ कहा है। नाहु थे और वह उन्हें बहुतसा उपदेश देने लगा। किडिंग रिकामका मही कि की कि इस । एड उपन र रक्त किस है। ४६ एक प्रमास एक है है । योथी ने ने कर के वही भीड़ के हैं गिष्ट केमर प्राप्ट इन्हें प्रधर मियोंग्रेग्स कम ऊइप गृष्टि ।क्रीक मिर इंड निंत्रिड्ड श्रीष्ट छिड़ निर्म किन्छ नीमिक श्रीष्ट । श्रिष्ट मिल्नाकृ हा भी शबकाश न मिरा। सा नावपर चढ़के जगरो स्थानमें ३२ नाछ इन्ह ग्रीह थ नास नाह नाह क्रीएक . फिर माहरू हा तुम आप एकान्तमे किकी जंगली स्थानमें आक थोड़ा अरितिने वीथु पास एकहे हो उसस सब कुछ कह दिया ३०

इं है । उसने उनसे कहा तुम्हार पास कितनो रोग्डेयां है इंट इन्ह गृष्टि हरू हामि डिर्फ किर्फिक्री है गिर्फ कार मड़ एक ।इन सिमें निहें - 1 कि कि किना है - है मि की कि उपर जिन्ह ७६ निम्ह । ई डिल किना कुक माए किह की एक है छ छापि डिरो म्रज्ञां नेपार कार मार्थन्त्रीक ग्राष्ट्र किंगा क्रमाह रिग्न क का किलीत ३६ एड़ी किर्गिक । ई हैडू फ्रेस्ट प्रस्टि ई माध्य डिगम कि ड्रा

मिमिस भि किंगिरिक का रह मह प्राप्त का राम कार्मिक की इंड के दिन है मिल के इसि किया और राष्ट्रियों के इसि के अपने किया के १४ किएम् रु रिकाम् हो से हो है है। है हो है है। 8 । शिर उर्व तींए तींए केफ़ साद्य साद्य प्रांट गर्ड गर्स है। ईई इन्ह । हाष्ट्र किनाउर्व हींग् होंग् रुप्रभाव छिड़ किर्मिष्ठ वस निप्त 3, इस । फिड़स र्ज प्राहित कोए । इस कम्पूर्य मंडिन्ड . किई कात

इं४ ,५४ किंदिरीर निंइन्ह ग्रहि। युद्ध प्रतृ काछ का एते। फिरी डोब

टुकड़ोंकी श्रीर मछल्येंकी बारह टोकरी भरी उठाईं। जिन्हों रोटी खाई सी पांच सहस्र पुरुषोंके श्रटकल थे।

[थीयुका समुद्रपर चलना ।]

४६ बैतसैदा नगरको जाओ। वह उन्हें बिदा कर प्रार्थना करनेके ४७ पञ्जेतपर गया। सांभको नाव समुद्रके बीचमें थी और यीश्च भूमिप ४८ अकेळा था। और उसने शिष्योंका खेवनेमें ज्याकुळ देखा क्योंबि भित हुए। क्योंकि उन्होंका मन कठोर था इसिटिये उन रोटियोंक आश्रय्य कर्मिसे उन्हें ज्ञान न हुआ। गये। वह तुरन्त उनसे बात करने लगा और उनसे कहा डाइर बांधों में हूं लगे मत। तब वह उन पास नावपर चढ़ा और बया अम गई और वे अपने अपने मनमें अत्थन्त बिस्मित और अच बयार उनके सन्सुखकी थी और रातके चौथे पहरके निकट वह ससुद्रपर चळते हुए उनके पास आया और उनके पाससे होने निकळा चाहता था। पर उन्होंने उसे ससुद्रपर चळते देखवे समक्का कि प्रेत है और चिछाने क्योंकि वे सब उसे देखके घबर तब यीश्वने तुरन्त अपने शिष्योंको हड़ आज्ञा दिई कि जबले लोगोंको बिदा करूं तुभ नावपर चड़के मेरे आगे उस पा

वे पार उतरके गिनेसरत देशमें पहुंचे श्रीर लगान किया जब वे नावपरसे उतरे तब लगोंने तुरन्त बिद्यको चीन्हा श्रीर श्रासपास के सारे देशमें दौड़के जहां सुना कि वह वहां है तहां रोगियोंको खाटों पर ले जाने लगे। श्रीर जहां जहां उसरे बस्तियों घ्रथवा नगरें श्रथवा गांवेंमें प्रवेश किया तहां उन्होंने रोगियोंकी बाजारोंमें रखके उससे बिनती किई कि उसके बक्षवे ष्रांचळके भी छूवें श्रोर जितनें ने उसे छुश्रा वे सब वंगे हुए। कि वह वहां है

[प्राचीनोंकी विषयमें थी गुका फरी शियोंकी इपटना।]

पूर्ण तब फरीशी लोग श्रीर कितने अध्यापक जो विक्यालीमसे श्रीय थे थीश्च पास एकट्टे हुए। उन्होंने उसके कितने शिष्वीको अध्यद्ध अर्थात विन भागे हाथोंसे रोटी खाते देखके दोष दिया। व क्योंकि फरीशी श्रीर सब विहुदी लोग प्राचीनोंके ब्यवहार धारण अकर जबलों यतसे हाथ न धोचें तबलों नहीं खाते हैं। श्रीर

प्रीह है नाक डिल जिल्हा के न नाम जिल्हा कार स्थाता। जिल्हा कि है है है जिल्हा जिल्हा महिल है है जिल्हा है है जिल्हा है है है है जिल्हा कि है है है जिल्हा कि है है

प्रिटक फेट हैं है की णड़ए किनिनास लोड़ेन्ड कि हैं तेश गृष्टि छहें।

- फिर नह कि । कि किंदाक गृष्टि किंदाक गृष्टि किंदाक गृष्टि किंदाक गृष्टि किंदाक गृष्टि किंदाक किंदाक

- गुराष्ट्र किंग्छिट्ट कीएंक्ट ई रिप्रक क्रिमाण्ड छिस क्षेट्र ह राम । ई
 - किप्रवर्ष्ट्ट एट कीएंक्ट । ई रिक्सिमी काउडर एड्ट्यासिक्ट किंग्रि किंग्रिक किंग्रिक काउडर एड्ट्यासिक्ट किंग्रिक किंग्रिक किंग्रिक काउड़िक किंग्रिक किंग्रिक क्षेत्र किंग्रिक किंग्रिक क्षेत्र क्षित्र क्षेत्र क्षित्र क्षेत्र क्षेत्र

अपर कटास्पाका जाना , आर एट्ट जुट जुट जार नाम जान करा है। इस निर्मा कराने उत्तर काम अपने व्यवहार प्राप्त करा १० है जिस्से आसा में कि मिल के अपने हैं कि छोड़ में जाना करा अपने करा भारत भारत करा भारत करा

अपनी साता और अपने पिनाका आदर कर आर जा कोह भारा। अथवा पिताकी निन्दा करें हो मार डाळा जाय। परन्तु तुम कहते ?.? हो पहि मनुष्य अपनी मारा। अथवा पितासे कह मिन्द्र प्रमुख्य जाया। इस मनुष्य अभ्यत् होता हो कुबोन अथात संकल्प किया गया।

अहर काल करत हो। कि स्त्राप्त साम बढ़ाक उनसे कहा तुम ३४

विषय स्था तुम नहीं क्षेत्र हैं कि की कि जाहर्स महस्यम हैं। असा तुम उसने अपवित्र नहीं कर सकता है। क्योंकि वह १९

1 等 市东 हिम्ह किष्यक्त मार्च हैं किछकित सिराति का मुख्यका अपिति । ई किछक्ता कामाहरू मुक्टि नामभीर । इन्ही किम्ब्यई बीउक् नम्मण छ अह प्राप्त १६८ हो। हो। हे। हे हिए हे हिए हैं है नमारीक्रिप्र फिन्छी हिड्ड किलींद्र क्रिक्स क्रिकेट्स छिप्ति ही एक । है 155क हिमछ कियाईम होछ है 155किम छिछक्रिक है 8 कि 13क नेसर असे । ई राजा इ ए मार्स कम समसी ई ०९ तिश्री मिराइमें पृष्टि है । तामस संदर्भ हन्प्र दिन मित्रम केसर

ा १७१ मा मा मा १६८० हिए है। मा सरा ।

उसने अपने घर जाक भूतका निकले हुए और अपनी बेटीका है। है एए। रुक्ते सिर्ड कि तुर मह कि मार्थ कार्या है। सी छड़ एडक छछट निछट । ई निछ शष्ट्राष्ट्र कांकआइ निि कित्म 39 क्क भिरित प्रम ई हम की एड़ी उत्तर किसर ही अने बीभी कुन इंड-१८ ानक्त रिगष्ट के फिक् कि डिर्फ किंक्ड्ड कीएक ई रिडि सुर छिडीए क्लिक्ड्र । इक स्पष्ट नेशुरि । क्लाकिन पर सिर्ड वर रिप्त पाष्ट की डेकी किन्छी सिप्तर ग्राप्ट गर्डि वहण क्रिप्ट ग्रीष्ट ३९ जिसकी बेटीका श्रमुद्र सूत् लगा था उसका चर्चा सुनके आई कि क्षितिनाम तम कितान् कृ कृ किएई एकितिमार्क कीर्षक ५९ वरमें प्रवेश क्रक चाहा कि कोई न जाने परन्तु वह छिप न सका। फ़िकी शक्षि एगा सेंनिकिमी किनाई फि गृष्टि ग्रीह केरह छाड़क ख़िक 88

। इंगि इंड्र रिक प्रधास

। फ़रम एट फ़िलिति ग्राह डेड्राव कर प्रमाधि

वह उह कार व्यव कार वास वास वास वास वास वास वह शुद्ध ३५ कहा इत्सावह अधाव खेल या । आर विश्नव वसके कान खेल छिएट रिप्रम छोए किछ केछड़ ग्राह किंगम् ग्राहर हेडू मिर 88 कक्ष प्रक्षि छि।इ मिनिक क्ष्मर रिष्ठीएर मिपह कार कि हनकप्र छ है किस किस है के हिल इस है कि है कि सिम्बर्ध है है कि सिम्ब्य है कि सिम्बर्ध है कि सिम्बर्ध है कि सिम्बर्ध है कि सिम्ह काऊ साम सह किछक्तम किमार्क इडीड क्य में रिप्ति मुष्टि । एगाष्ट उक्ती क्ट्रमुस कंशीगा कांड्र समी कांगिमि दृ किछीमाक्डी केछकति झिंताबसी कताईमि गृष्टि ग्राप्त इड ग्रसी १ ह

[। १७७७ मह छन्छार इंग्रि किंदिनून मुक्क राष्ट्र किल्लीह

हुन स्माप केम्ह गृष्टि ईन्न इपि दिन किए मिरिनी एट — सम्माप स्पेष्ट कि स्मिप्ति कि का मिरिनी कि कि सम्माप स्मित्न कि कि स्मिप्ति कि कि सिप्ति कि

के माँडुन्सी। माउट देकार नाम केमर नाइन्ट इन मन इकट्ट कि मा किमर निमुद्द प्रक्रिक कि उत्कराय कीमिक्ट स्ट्रांस मान कि का

हा किया।

्रिहिन्द्री निपृष्ट क्षमण्ड प्राष्ट्र क्षित्राज्ञ क्षित्राज्ञ हम् क्षित्र हो

। गनातनी छत्रामक सांद्राशिक

०१ वह सुरु केइट सुरुवा सम्बन्ध स्था नायर के स्थान्य। ३० १० सक्त साम उन्हें साम सिक्स स्था । साम सामान्य है

१३ जायगा। श्रीर वह उन्हें छोड़के नाव पर किर बढ़के उस पा ध्ही छिम इनकी हैकि किशिशक किप्रभाभ भड़ की है छिड़क

१४ रोटीसे अधिक न थी। और उसने उन्हें निताया कि हेवी फर् शिष्य लोग रोटी लेना भूर गण और नावपर उनके साथ एन । किए छिट

जानक योथुने उनसे कहा तुम्हार् पास रांटी न होनेक काए। ए। ई डिम रिफ्रि साप जामड़ की ई फिलिएड़ ड्रफ फिल मेक्स जामनी थर स्पाप्ट व । दिन स्कार्ट स्निमिन कर्नाट्ड ग्राप्ट स्निमिन क्रिमिन है ?

भाइ किएकी किश्किर हमाह का रिश्त होंग क्षेत्र के किए कि ११ नहीं सुनते ही और क्या स्मर्या नहीं करते हो। जब मेंने पां फ पृड्ड नेड्र नाक प्रक्रि दिंड नेछाई गेंड्रन एफ पृड्ड नेड्र ह्यांहर नश ड़े गठक किछा नम् ।गड़म् ।एक । वि किसमा रेड्न ग्रह त्रक हैं कि कियर सह कि . दि होक शब्दी सिम्पाह कि मह

स क्कार नित्की कोईकड्ड निमत् वित रिष् ताम धन्नी कारहम २० सियां असी उठाई . उन्होंने उससे कहा वास्ह । श्री ह जब या

२९ उठावे ने बोबे सात । उसने उनसे कहा तुस क्यों नह

### वोगुका एक ष्रच्येक नेत खोलना ।

ह सह नेसर और 1 मह केंद्र हिस् होस् । और उसने उस व की निभट छन। हूं एनछई नेप्रती किंक्नि होन किंकि १९ इ गांग्ड इंड ग्रांक्ट किंक्सि होस्ट केंग्र व्हाड ग्रेग किंक्सि र १५७ क्षके उससे पूछा नया तू कुछ देखता है। उससे नेत्र उराके कहा है के उसे नगरक बाहर ले गया और उसके नेत्रीपर शकक उसपर हा क्ष या अन्यस् विकास कि अस्त है । वह उस अन्यस हो है है । 

। लोहा किनाई एवटी माई मालाहर कामनानी मेपने किएए।

ं ड्रे फ्रेडक एक एएकि की वृद्ध भिष्टित किएए केएट सिंगाम ग्रस्टि ए रुक्ती मिंगिए कीएकी है। एरीएक एमरी केसर ग्रीह स्थित

कहके वर भेता कि नगरमें मत जा श्रीर नगरमें किसीश मत कह

नि हूं। उन्होंने उत्तर दिया कि वे श्रापको बीहन बप-२८ समा देनेहारा कहते हैं परन्तु कितने एलियाह कहते हैं श्रीर कितने भविष्यद्वकाश्रोंमेंसे एक कहते हैं। उसने उनसे कहा तुम २६ या कहते हो मैं कौन हुं पितरने उसको उत्तर दिया कि श्राप शिष्ट हैं। तब उसने उन्हें दढ़ श्राज्ञा दिई कि मेरे विषयमें किसीसे २० त कहो।

श्रीर वह उन्हें बताने लगा कि मनुष्यके पुत्रको श्रवस्य है कि २१ हुत दुःख उठावे श्रीर प्राचीनों श्रीर प्रधान याजकों श्रीर श्रध्या-कोंसे तुच्छ किया जाय श्रीर मार डाला जाय श्रीर तीन दिनके कि उठे। उसने यह बात खोलके कही श्रीर पितर उसे लेके २२ सकी डांटने लगा। उसने मुंह फेरके श्रीर श्रपने शिष्योंपर दृष्टि २२ करे पितरको डांटा कि हे शैतान मेरे साम्हने से दूर हो क्योंकि कि ईश्वरकी बातोंका नहीं परन्तु मनुष्योंकी बातोंका सोच हता है।

उसने श्रपने शिष्योंके संग लोगोंको श्रपने पास बुलाके उनसे ३६ कहा जो कोई मेरे पीछे श्राने चाहे सो श्रपनी इच्छाको मारे श्रीर प्रपना क्र्य उठाके मेरे पीछे श्राने चाहे सो श्रपनी इच्छाको मारे श्रीर प्रपना क्र्य उठाके मेरे पीछे श्राने । क्योंकि जो कोई श्रपना प्राण ३६ जाने चाहे सो उसे खोनेगा परन्तु जो कोई मेरे श्रीर सुसमाचार के लिये श्रपना प्राण खोने सो उसे बचानेगा । यदि मनुष्य सारे ३६ तगतको प्राप्त करे श्रीर श्रपना प्राण गंवाने तो उसको क्या लाभ होगा । श्रथना मनुष्य श्रपने प्राण की सन्ती क्या हेगा । जो ३७,३८ कोई इस समयके व्यभिचारी श्रीर पापी लोगोंके बीचमें सुक्स श्रीर मेरी बातोंसे लजाने मनुष्यका पुत्र भी जब वह पनित्र दूतोंके क्या श्रपने पिताके खेंक्यर्थमें श्रानेगा तब उससे लजानेगा ।

[ यीगुका गिष्योंके खागे तेलस्वी दिखाई देना । ]

यीशुने उनसे कहा में तुमसे सच कहता हूं कि जो यहां खड़े हैं उनमेंसे कोई कोई हैं कि जबलों ईश्वरका राज्य परा-कमसे आया हुआ न देखें तबलों मृत्युका स्वाद न चीखेंगे।

छः दिनके पीछे यीशु पितर श्रीर याकूव श्रीर याहनको लेके र उन्हें किसी अंचे पर्व्वतपर एकान्तमें ले गया श्रीर उनके श्रागे ३ उसका रूप बदल गया। श्रीर उसका बस्च चमकने लगा श्री पालेकी नाई श्रुति उजला हुश्रा जैसा कोई धोबी धरतीपर उजल

४ नहीं करसकता है । श्रीर समूहके संग एलियाह उनका दिखा

४ दिया और वे थीशुके संग बात करते थे । इसपर पितरने थीशु कहा हे गुरु हमारा यहां रहना अच्छा है . हम तीन डेरे बना एक आपके लिये एक सूसाके लिये और एक एलियाहके लिये

६ वह नहीं जानता था कि क्या कहे क्योंकि वे बहुत उरते थे

७ तब एक मेघने उन्हें छा लिया और उस मेघसे यह शब्द हुआ

क कि यह मेरा प्रिय पुत्र है उसकी सुना । श्रीर उन्होंने श्रचान चारों श्रोर दृष्टि कर यीशुका छोड़के श्रपने संग श्रीर किसीके

 इ न देखा । जब वे उस पर्वत से उतरे थे तब उसने उनका आज्ञ दिई कि जबलों मनुष्यका पुत्र मृतकोंसे नहीं जी उठे तबल

१० जो तुमने देखा है सो किसीसे मत कहो । उन्होंने यह बात अपने हीमें रखके आपसमें विचार किया कि मृतकें।मेंसे जी उठनेक अर्थ क्या है ।

११ श्रीर उन्होंने उससे पूछा श्रध्यापक लोग क्यों कहते हैं कि एिल

१२ याहको पहिले त्राना होगा । उसने उनको उत्तर दिया कि सच पित्र पित्र

१३ किया जायगा । परन्तु मैं तुमसे कहता हूं कि एलियाह भी त्रा चुक है त्रीर जैसा उसके विषयमें लिखा है तैसा उन्होंने उससे जो कुछ चाहा सो किया है ।

### [ थी जुका एक भूत ग्रस्त लड़के की चँगा करना। ]

१४ उसने शिष्पोंके पास या बहुत लोगोंकी उनके चारों ग्रोर ग्री १४ ग्रध्यापकेंको उनसे विवाद करते हुए देखा । सब लोग उसे देखतेई

१६ बिस्मित हुए श्रोर उसकी श्रोर दोड़के उसे प्रणाम किया। उस श्रध्यापकोंसे पूछा तुम इनसे किस बातका बिवाद करते हो

१७ भीड़मेंसे एकने उत्तर दिया कि हे गुरु में अपने पुत्र की जिसे गूंग अप भूत लगा है आपके पास लाया हूं । भूत उसे जहां पकड़ता है

१६ भूत लगा ह श्रापक पास लाया हूं। भूत उसे जहां पक इता है तहां पटकता है श्रार वह मुंहसे फेन बहाता श्रीर श्रपने दांत सिता है श्रीर सूख जाता है श्रीर मैंने श्रापके शिष्योंसे कहा कि से निकालें परन्तु वे नहीं सके। यीशुने उत्तर दिया कि हे ग्रबि- १३ ासी लोगो में कवलों तुम्हारे संग रहूंगा श्रीर कवलों तुम्हारी हूंगा . उसकी मेरे पास लाग्रो। वे उसकी उस पास लागे २० ार जब उसने उसे देखा तब भूतने तुरन्त उसकी मरोड़ा श्रीर इ भूमि पर गिरा श्रीर मंहसे फेन बहाते हुए लोटने लगा। युने उसके पितासे पूछा यह उसकी कितने दिनोंसे हुया. उसने २६ हा बाळकपनसे । भूतने उसे नाश करनेका बारबार श्रागमें २२ ार पानीमें भी गिराया है परन्तु जो ज्ञाप कुछ कर सके तो नपर दया करके हमारा उपकार कीजिये। यीशुने उससे कहा २३ तू विश्वास कर सके तो विश्वास करनेहारेके लिये सब कुछ हो कता है। तब बालकके पिताने तुरन्त पुकारके रा रोके कहा है २४ रु में बिश्वास करता हूं मेरे ग्राविश्वासका उपकार कीजिये। जब २१ युने देखा कि बहुत छोग एकट्रे दौड़े याते हैं तब उसने श्रयुद्ध तको डांटके उससे कहा है गंगे बहिरे भूत में तुभे श्राज्ञा देता हूं उसमेंसे निकल श्रा श्रीर उसमें फिर कभी मत पैठ। तब सूत २६ ल्लाके श्रीर बालकको बहुत मरोड़के निकल श्राया श्रीर वालक किक समान हो गया यहां छों कि बहुतोंने कहा वह तो मर ा है। परन्तु यीशुने उसका हाथ पकड़के उसे उठाया श्रीर वह २७ हा हुआ। जब यीशु घरमें त्राया तब उसके शिष्योंने निरालेमें २८ से पूछा हम उस भूतको क्यों नहीं निकाल सके। उसने उनसे २६ ा कि जो इस प्रकारके हैं सो प्रार्थना और उपवास बिना और सी उपायसे निकाले नहीं जा सकते हैं।

ियी गुका इस बातकी चर्ची करना कि स्वर्गके राज्यमें
प्रधान की।

वे वहांसे निकलके गालीलमें होके गये ग्रीर वह नहीं चाहता ३० कि कोई जाने। क्योंकि उसने ग्रपने शिष्मेंको उपदेश दे उनसे ३९ । मनुष्यका पुत्र मनुष्येंके हाथमें पकड़वाया जायगा ग्रीर वे को भार डालेंगे ग्रीर वह मरके तीसरे दिन जी उठेगा। परन्तु ३२ होने यह बात नहीं समभी ग्रीर उससे पूछनेको उरते थे।

اللغر ३३ वह कफर्नाहुसमें श्राया थेर ३४ सार्गमें तुम श्रापसमें किस बातका उनसे कहा यदि कोई प्रधान हुआ चाहे तो समोंसे छोटा औ समोंका सेवक होगा । और उसने एक बालकको लेके उन बीचमें खड़ा किया और उसे गोदीमें ले उनसे कहा जो को धार्गमें तुम श्रापसमें किस बातका विचार करते थे। वे चुप र क्योंकि सार्गमें उन्होंने श्रापसमें इसीका विचार किया था रि इसमेंसे बड़ा कौन है। तब उसने बठके बारह शिष्योंको बुला बीचमें खड़ा किया श्रीर उसे गोदीमें मेरे नामसे ऐसे बाळकोंमेंसे एकको मेरे भेजनेहारेको प्रहण करता है। करता है श्रीर जी कोई सुके ग्रहण करे वह सुक्षे घरमें पहुंचके शिष्योंसे पूर प्रहण करे वह सुक्ते प्रह नहीं पर

# ूद्धरे उपदेशक्की बर्जनेका श्लीर ठीकर खानेका निर्देश।

प्रमुख्यको जो हमने विश्व नहीं श्राता है श्राफ हमने कि मनुष्यको जो हमारे पीछे नहीं श्राता है आपके नामसे यूतों निकालते देखा श्रार हमने उसे बर्जा क्योंकि वह हमारे पीछे न श्राता है। यीश्चने कहा उसकी मत बर्जा क्योंकि कोई नहीं जो मेरे नामसे श्राश्रव्य कम्मी करेगा श्रीर श्रीष्ट मेरी निन्दा है कोई मेरे नामसे एक कटोरा पानी तुमको इसल्ये पिछावे कोई मेरे नामसे एक कटोरा पानी तुमको इसल्ये पिछावे करते हैं एकको ठोकर खिलावे उसके सिये भला होता करते हैं एकको ठोकर खिलावे उसके सिये भला होता वक्कीका पाट उसके गलेमें बांधा जाता श्रीर वह समुद्रमें डा उड़ा होके जीवनमें प्रवंश करना तेरे लिये इससे मला है कि टुंडा होके जीवनमें प्रवंश करना तेरे लिये इससे मला है कि ४४ हाथ रहते हुए तू नरकमें अर्थात् न बुक्तनेहारी आगमें जाय . ५ ४४ उनका कीड़ा नहीं मरता श्रोर श्राग नहीं बुक्तती। श्रोर जो र पांच तुक्ते ठोकर खिलाने तो उसे काट डाल . लंगड़ा ह जीवनमें प्रवेश करना तेरे लिये इससे भला है कि दो पांच र ३६ हुए तू नरकमें श्रथीत् न बुक्तनेहारी श्रागमें डाला जाय . ६

8

उनका कीड़ा नहीं भरता श्रीर आग नहीं बुक्रती। श्रीर जो

### [ । ष्रधिना तानिका तहानिका

इड़ इक कि कि जाकि मिर्गड़ कागड़ किमिक क्पष्ट कि जीए हा । इ 157क नमागीअप इक्बी केसर कि क्र डाब्बी मिरिस १९ कागाफ कि कि कि है। कि एक कि है। कि है। ०१ संस्पृष्ठी क्लाब छड़ क्ली निकिशी क्ला स्प्रा । रेक न एड तत हैं। इसिङ्धे जो कुछ ईथवरने जोड़ा है उसकी मनुष्य क्र डिम हि जिल्ह है हि । जिंडे मि कर मिंह है महि ग़ा ारुभी मिन्द्र कड़ाईं कि। मिन मिन के हुई में कि । एक्न क्रफ्ट क्षिटक्स कंद्रक ग्रिम और उस हेरहरई है -ग्राह क्योंस हन्म् । इंडी छक्त किस हाहाह उप नेसर एक कात्रग्रदिक किनम राइम्ह की 1फ़्री फ़्रम इन्ह निश्चीम 1 1फ़् 8 नामा कि प्रिक्ष मिल एक एक एक है। है ।। उसने उनकी उत्तर दिया कि सुसाने तुमको क्या शाजा DS, की ई तिनीह किष्ठिम मानाम किष्ठि मिन्ह एक वृद्ध हो। किन्द्रक मुन्द्रिय किस्ट ग्रह भाग भर नीहिंगीकि कि । । । 3 एईफ्ट फ़्री कि।इन्ह प्रफिती किपल मेसर प्राप्ट मारू हैव एडिएड स्ट्री एरिड कडूड ग्राँड एएडिए स्पेर्ट काफ्डी उ -क्री कर्ड मित्राम सह किन्द्रम करार माह्रम स्था

### [। एन्ड्र माधाक क्यंकिला कार्याम ]

। इ फिरक प्राम्मी

९१ कड़ डेन्ट ड्रक की ज़िल साथ छिटि क्लिकेलाड निक्की गिर्फ कट ११ ड्रिक्सिएड क्लिक ड्रक निध्यि । 1513 किसिडनिल निध्यिति हन

उनसे कहा बालकोंका मेरे पास आने दो श्रीर उन्हें मत ब क्योंकि ईश्वरका राज्य ऐसोंका है। मैं तुमसे सच कहता हूं जो कोई ईश्वरके राज्यको बालककी नाई शहण न करे वह उर प्रवेश करने न पावेगा। तब उसने उन्हें गोदीमें लेके उनपर ह रखके उन्हें श्राशीस दिई।

## [ रक्ष धनवान जवानसे यीगुकी बातचीत ]

१७ जब वह मार्गेसें जाता था तब एक मनुष्य उसकी थार दें श्रीर उसके थागे घुटने टेकके उससे पृद्धा है उत्तम गुरु अन् प्रमान जीवन का श्रीथकारी होनेको में क्या करूं। यीद्याने उससे कहा मुझे उत्तम क्यों कहता है. कोई उत्तम नहीं है केवल एक श्रीथ है ध्वर। तू श्राचार्थों की जानता है कि परस्तिगमन मत नरिहें सा मत कर चोरी मत कर क्रूठी साची मत् दे ठगाई जारी सा कर क्रूठी साची सा कर क्रूठी सा ची सा वे ठगाई जारी सा कर क्रूठी सा ची सा वे ठगाई जारी सा कर क्रूठी सा ची सा वे ठगाई जारी कर क्रूठी सा ची सा वे ठगाई जारी सा कर क्रूठी सा ची सा वे ठगाई जारी क्रूठी सा ची सा वे ठगाई जारी सा वे ठगाई जारी क्रूठी सा ची क्रूठी सा चे ठगाई जारी क्रूठी सा ची क्रूठी सा चे ठगाई जारी का जारी का जारी का जारी का जारी का ठगाई जारी का जारी का जारी का जारी का कि हे गुरु इन सभोंकी मैंने अपने लड़कपनसे पालन किया २१ यीश्वने उसपर दृष्टि कर उसे प्यार किया और उससे कहा र एक बातकी घटी है. जा जो कुछ तेरा है सो बेचके कंगालों दे और तू स्वर्गमें धन पानेगा और आ कृश उठाके मेरे पिछे २२ ले। वह इस बातसे अप्रसन्न हो उदास चला गया क्य 0 कर श्रपने माता पिताका श्रादर कर। उसने उसको उत्तर ति उसकी बहुत धन था।

२३ विश्वने चारों श्रोर दृष्टि करके श्रपने शिष्पोंसे कहा धनवाने २४ ईंश्वनके राज्यमें प्रवेश करना कैसा किन होगा . शिष्य उ उसकी बातोंसे श्रवंशित हुए परन्तु यीश्चने फिर उनको उत्तर ि कि है बालको जो धनपर भरोसा रखते हैं उन्होंको ईंश्वरके राज रेश करना कैसा कितन है । ईंश्वरके राज्यमें धनवानके प्रवर्भ करनेसे जंटका सुईंके नाकेमेंसे जाना सहज है। वे श्रास्तन्त श्र भित हे। श्रापसमें बोले तब तो किसका त्राग है। सकता है। वीश्वने उनप्र दृष्टि कर कहा मनुष्येंसे यह अन्होना है प

श्रापके पीछे हो लिये हैं। यीश्चने उत्तर दिया में तुमसे सच का ईश्वरसे नहीं क्योंकि ईश्वरसे सब कुछ है। सकता है। पितर उससे कहने लगा कि देखिये हम लोग सब कुछ छो

20

ां पिंद्रांस एक के किस क्षां समित का का माहकी की का माहकी वा गाम किसी का कि का गाम का किसी का कि का माम का किस गाम किसी के किसी के किस के किसी के किस के किसी के किस किस के किस

१६ हुन्छन्। पानित्र न नजत नन्म से कार्कर और क्सिप्ट ३९ । मिर्डे काम्ह ई केस्की से ग्रीह मिड्ने केस्की ई काम्ह कि ईने

### [ । १५५ रात्र कालिम्बी किविया १५ १मध्येष

। र्रह ग्राप्ट ंद्राप्ट कियार १४२३ प्रीप्ट ग्राप्ट किडीड़ कियार । इस्ते - रिड निगम । एक की क्तियू दिन मह । इक एकट हरू - निया कि प्रीप्ट दि किस्स पि सिस्ट महा एक दूं । तिर्थ में सिंग

१ धनके देसी शिष्य याकूच और प्राहतपर सिस्सि हे किय

४२ यीशुने उनकी अपने पास बुटाके उनसे कहा तुस जानते हो जो अन्य देशियों के अध्यज्ञ समभे जाते सा उन्होंषर प्रभुता व ४३ हैं श्रीर उनमेंके बड़े लोग उन्होंपर अधिकार रखते हैं। प तुम्होंमें ऐसा नहीं होगा पर जो कोई तुम्होंमें बड़ा हुआ च ४४ सो तुम्हारा सेवक होगा। श्रीर जो कोई तुम्हारा प्रधान हु ४४ चाहे सो सभोंका दास होगा। क्योंकि मनुष्यका पुत्र भी र करवानेका नहीं परन्तु सेवा करनेका श्रीर बहुतांके उद्घारके दा अपना प्राण देने की आया है।

### यीगुका एक ग्रन्धेके नेत्र खे।लना ।

४६ वे यिरीहो नगरमें श्राये श्रीर जब वह श्रीर उसके शिष्य ह बहुत लोग यिरीहोसे निकलते थे तब तीमईका पुत्र बर्तीमई ४७ ग्रंघा मनुष्य मार्गकी ग्रोर बैठा भीख मांगता था। वह यह सु कि यीशु नासरी है पुकारने श्रीर कहने लगा कि हे दाऊ ४८ सन्तान यीश्च सुक्तपर दया कीजिये । बहुत लोगों ने उसे उ

कि वह चुप रहे परन्तु उसने बहुत श्रिधक पुकारा हे दाऊ ४६ सन्तान मुक्तपर दया कीजिये । तब यीशु खड़ा रहा और

बुलानेको कहा श्रीर लोगोंने उस श्रंधको बुलाके उससे व ४० डाढ़ सुकर उठ वह तुमें बुलाता है। वह अपना कपड़ा फें ধ ९ उठा और यीशु पास श्राया । इसपर यीशुने उससे कहा तू

चाहता है कि मैं तेरे लिये करूं • श्रंधा उससे बोला हे गुरु

४२ अपनी दृष्टि पाऊं । यीशुने उससे कहा चळा जा तेरे विश्वा तुमें चंगा किया है . श्रीर वह तुरन्त देखने लगा श्रीर मा यीशुके पीछे हो लिया।

### यीशुका यिरूशलीममें जाना।

जब वे यिरूश्लीमके निकट अर्थात् जैतून पर्वतके सम 9 व बेतफगी और वैथनिया गांवों पास पहुंचे तब उसने श्र २ शिष्योंमेंसे दोको यह कहके भेजा • कि जो गांव तुम्हारे सन्मुख उसमें जाग्रो ग्रीर उसमें प्रवेश करते ही तुम एक गदही के बच्चे जिसपर कभी कोई मनुष्य नहीं चढ़ा बंधे हुए पाश्रोगे उसे खोत

कार माने हिया। और उन्होंने बच्चे की श्रीय पास लाक कारत है। उन्होंने जैसा थीथु ने आजा किई वेसा उनसे कहा तब ह कि इन्ह की 1ई 59क राध्न मह 1ड़क छिन्छ निर्मित्न छिप्तिह धि इंधे हुए पाया और उसकी खिलने लगे। तब जो लोग वहाँ खड़ 8 मुद्राष्ट्र माम क्या इ मिर्ग कांद्रा है कि किन सि कार मिड्न है । गिर्फिर ब्रिस क्षा अयोजन है तव वह उसे तुरन्त यहां भोगा। की ाड़क रि 1ई रिफ़्र फिर डाम मह डिक ड्रार्क सिमह रिहा । स्थित N

पुकारक कहा जय जय धन्य वह जो परमेष्यरके नामसे आता है। नाइन्ह थे हिछन क्षीप गिष्ट गिर्छ । देशकृति साँगम केडाक 

हें सबसे कने स्थानमें नयनथकार होवें। योथुने पिरूप्राकीममें था १९ धन्य हमारे पिता दाजदका राज्य जो परमेश्वरके नास से आता १०

विधानेयाका तिकरु गया। हिं कि है और सन्ध्याका अप चुका तब वह बारह शिष्योंके संग प्रमिष्टिक का गृहि गिंग ने से का गृहि कि प्रकी हिंग में प्रकास

किछिताराहित प्राह कि प्राह कि कि कि का प्राहित ।

। गन्नामनी सम्द्रीम

इस के इस वह पने उन्हें कि एक मुहर्सका बुच हुए से इस है। इसरे दिन जब वे बेथनियासे निकलते थे तब उसको भूख १२

। िम्स नाइ इफ में फिन्धी के एड नाइ माह पर शीथुने उस ब्रेको कहा केहं भनुष्य फिर कभी तुभसे फल न कुछ न पाया केवल पत्ने. गूलरके पकनेका समय नहीं था। इस १८ श्रांक काल मान उसमें कुछ पाने उसने का पास आया

३१ म निक्त कि हाए ड्रैकि फ़िलिक कंप्रजीम किमिकी गृहि . एड्री डऊट किंफिकी कि किंग्रिडिन्डिं कींत्रिपिक ग्रस्टि किंडिपि कींसीगृष्ठ ग्राष्ट्र गारु निज्ञाकनी इन्ह थि निर्छ जाम कि निम्हे मंग्रह्नीम डे जिस्श्वीमसे आवे और वीश मन्दिरमें जाके ना बाग १४

हुन्छ , गिम्हाइक एव कामिशाप किनी क्रीगिक क्रीप्रइ काउ पर पृष्ट हिया। श्री हे उसने उपदेश कर उनसे छेंदा क्या नहीं जिखा है कि राउरह होए वह दं इंछ दिन्छन ानधार मह वह गृहि। गर्छमी ५९ इंस्ट्रार्फ फिंग्प एड की एक छाछकी शिर्म करक किथा मिट इंक् कि इं 15इक सिम्हें मिं किनी एड़ 1 गिमार डि सि ४,5 गाइक उन इन कि पिन किस काया उसर गाएगा दि कि व गाउन में कि की रेक लाक की हन्त्र किए न ड्रेन्स मिन्स नेग्रह गृष्टि इंप गृती मैद्रमुम उह की इंक महाइम मुद्द हांक कि है 15इक मा मिल्र हेलिने यह गूरुरका हुन मिसे आपने लाप हिया सूख गया है। २१ जड़से सुखा हुआ देखा। जितरने स्मर्ण कर पीथुसे कहा है गुरु एड कार्राह्म वह ने इस मान थे वह महिन्द कर कर्म वह भिष्र्वेषट क्सर गिरु वस की किसिड़ कि त्रिड सिसर ह कींक्रि और प्रधान संतक्षेत की किया कि उसे किस रीतिसे नाय कर् १८ तुमने उसे दाक्त्रोका खोह बनाया है। यह सुनके अध्यापको

अपराध समा न करेगा। राइम्ह भि राज्ञी क्षिकारिक एराइम्ह कि छिन न सिक् मह कि हुन प्रमा स्वर्गावासी मिता भिर्मा क्रमा क्रमा क्रमा क्रमा क्रमा की धिकामड़ फिक गमक कि छड़ि हुट गृहि कि हिकी में नम

### विगुन्ता प्रसान् शानिको निव्तर करना ।

ि छि गृहि किएछ डुक सड़ कि की फिऊ निष्क ग्राम्बी सिस्रमाह ३१ स्वरोकी अथवा सनुष्योंकी ओएसे हुआ सम्भे उत्तर हेओ। तब वे ३० करनेका कैसा श्राधकार है। बोहन का वपतिसमा देना क्या मारु र्व की गर्मा की इस्ते कि कि कि उत्त कि मि . गाञ्चेम नाह कम हमा हिस में की एही उत्तर किन हिस्से 35 ह और ये कास करने की किसने तुमको यह आधिकार दिया। शक्षां अरे अरे उससे लीते तुरे वे साम करनेका करा आयेकार था तब प्रधान सानक और अध्यापक और प्राचीन लेगा उस किर विस्थावीससे आहे कार महिरात मिल्या मिल्या

निकि । । रे प्रतिकारिक कि । है । ह नुर । फिकी तिन सिक सिक्स विश्वा विश्वा । पर्ने विश्वा । पर्ने विश्वा

। है माकधार महक ।कर्मक माव कि कि है की है 1515क डिंग कि प्रमु कि में 16 गर्श उत्तर हैन हें निधुति . किला उन्हें कि हम नहीं जानते . यीथुने इह । 11 तम्हरविद्या अह स्टब्स् के कि हिस्स सहस्र हो।

न. करेंग रुड़ाड किरिडि किछाड़ श्रष्टि छिड़ श्राप्त किछ रिट सिड़न्ट र्हिट । गिर्म इस अर्थ सार दार जाव आधकार हमार हो । आदर कर्ग । परन्त उन सालियोने आपस में कहा यह तो आधे-पिछ उसने यह कहके उस भि कनड पास भेग कि के के प्रका किया। फिर उसको एकही पुत्र था जो उसका जिय था सी सबके **ठाष्ट्र किंग्निक्की श्रीष्ट ाप्राप्त कि किंग्निकी ाधकी द्विप्तार्थ लिंड्न** भिगिष्टि तड्ड गृष्टि । छाड ग्राम भ्रम निड्न गृष्टि । स्मि किर्मिति उसका सिर् कोड़ा और उसे अपमान करके कर दिया। फिर उसने 🔻 इसरे दासको उनके पास भेजा और उन्होंने उसे परथरवाह कर ४.६ मिर असी । एड़ी फ्रेंस छाड़ हुछ शिह । भार कि ए उसने ३.४ । कि कम के पालियों देखकी वारीका कुछ फल लेवे। कृष् छाए कांधिन्नाम नेस्ट संप्रमध । एक । उन कांद्र इत्र ह सिका कुंड खोड़ा और गढ़ बनाया और साबियोंको उसका ठीका इंडिट स्टिन की गारू मेडक सेन्ट सींग्नाडड खिए हैं। अप एमी इंड आर्थ ड्रेंग्न अपि ड्रेंगिए शिष्ट कि छाड़ ि इष्ट मालियोका दृष्ट्य

कार इह . गार्फ एक मिक । किरीव दिका इसिव । एडी

प्रथएको थवड्योने निकम्मा जाना वही कनिका सिरा हुआ है. यह १९ देगा । क्या तुमने धम्मीपुस्तकका यह बचन नहीं पढ़ा है कि जिस १० उत सालियोंका नाश करेगा और हाजकी वारी हुसराक हाथ

उस इक्वी गाएड नेसर की थि तिनात कीं कि नह क्या है। ९१ मिंडेन्स कि । ई त्रिक्ष में शेर शिमाइ मिंह ई फ़्राक एक फ़्यमिक्र

ा गर्म अत्वन किविधितिक मधन्न किन्द्र इस क्लिक

की उस पास भेजा। वे शाक उससे बोखे हे गुरु हम जानते हैं कि १४ इ१ फिड़ीछि गृहि फिछिडिय क्यू इक किनामिय मिता मेर निड्न हत

त्राप सत्य हैं श्रीर किसीका खटका नहीं रखते हैं क्योंकि श्राप सनुष्यों का मुंह देखके बात नहीं करते हैं परन्तु ईश्वरका सार्ग सत्यतासे बताते हैं. क्या कैंसर की कर देना उचित है अथवा नहीं.

१४ हम देवें अथवा न देवें । उसने उनका कषट जानके उनसे कहा मेरी परीचा क्यों करते हो . एक सूकी मेरे पास लाग्रे। कि मैं देखं।

१६ वे लाये और उसने उनसे कहा यह मूर्ति और छाप किसकी है. १० वे उससे बोले कैसरकी। यीशु ने उनकी उत्तर दिया कि जो कैस-रका है सो कैसरका देखा और जा ईरवरका है सो ईरवरका देशो . तब वे उससे अवंभित हुए।

### ियीशुका जी उठनेको विषयमें सद्विवयोंको निकलर करना।

१८ सदूकी लोग भी जो कहते हैं कि मृतकेंका जी उठना नहीं १६ होगा उस पास आये और उससे पूछा . कि हे गुरु मूसाने हमारे लिये लिखा कि यदि किसीका भाई मर जाय और खीको छोडे श्रीर उसकी सन्तान न हों तो उसका भाई उसकी ख़ीसे बिवाह करे २० और अपने भाई के लिये बंश खड़ा करे। सा सात भाई थे. २१ पहिला भाई बिवाह कर निःसन्तान मर गया। तब दूसरे भाईने उस श्लीसे विवाह किया श्रीर मर गया श्रीर उसकी भी सन्तान न २२ हुआ . श्रीर वैसेही तीसरेने भी। सातोंने उससे बिवाह किया पर २३ किसीको सन्तान न हुआ . सबके पीछे खी भी मर गई। सो मृतकोंके जी उठनेपर जब वे सब उठेंगे तब वह उनमेंसे किसकी २४ स्त्री होगी क्योंकि सातोंने उससे विवाह किया । यीशुने उनको उत्तर दिया क्या तुम इसी कारण भूलमें न पड़े हो कि धर्म्मपुस्तक श्रीर २४ ईरवरकी शक्ति नहीं बूकते हो । क्योंकि जब वे सृतकोंमेंसे जी उठें तब न बिवाह करते न बिवाह दिये जाते हैं परन्तु स्वर्गमें दृतोंके २६ समान हैं। मृतकोंके जी उठनेके विषयमें क्या तुमने मूसाके पुस्तकमें काड़ीकी कथामें नहीं पढ़ा है कि ईश्वरने उससे कहा मैं इबाहीमका ईरवर श्रीर इसहाकका ईरवर श्रीर याकूबका ईश्वर हूं। २७ ईश्वर मृतकोंका नहीं परन्तु जीवतोंका ईश्वर है सो तुम बड़ी भूलमें पड़े हो।

308

### ा १५५ ३१५७ किंकिमान्य नेष्ठवा के हाहाय काल महार्य है

मर छिकीए गिछ गृष्टि छिणाए गृष्टि छिड़ेहि गिछ गृष्टि इह सिन्म राम विसर वर्ष । ई डिंग वर्ष है कि ड्राई सिर राहि उससे कहा अन्छ। है गुरु आपने सम कहा है। छन्ए । इक प्रमुख १६ निक्गाप्त मेर । हिम बिहा आचा कही कार्य अध्यापक दे १ नामछ निष्ट किछिड़िंग निष्ट ह की है इए छि है नामछ क्छह ९ इ फिस्ड गृहि । ई ाहाह डि्ड फिस्स डिए . उक मर्स सिक्तीए गिस निगर ग्रहि किहाह शिए निगर ग्रहि छेणाय रास निगर ग्रहि प्रमेश्वर है। और तू प्रमेश्वर अपने हेथ्वरकी अपने होर मनसे इ जिनगु रेष्ट्र हिम है कि से से से से से हैं है। है हिम बड़ी आजा कीन है। योथुने उसे उत्तर दिया सब आजाओमेसे २६ जानके कि योशुने उन्हें अच्छी शीतिसे उत्तर दिया उससे पूछा सबसे यह अध्यापकी में में से उन्हें बिबाद करते सुना और यह रू

किसीको किर उससे कुछ पुछनेका साहस न हुआ। होया था वब उससे कहा तू हैं उच्छ सम्बन्ध हू । इस समा

ा गन्त्रक अपना पहली किष्यमे अध्यायका किष्टि ।

४,६ उत्तर हे अधि है। वन वीशने देखा के उत्तर है।

उसकी सुनते थे। शिप्तक्रम गांक कथीह कड़ीफ . ई सिंडक हुए ।क्रमड ९६ ड्रम प्रती है 15इक प्रम प्रेस दिगाय 16 इन्हाइ । उह ग्राह किहीइ िम ह किंग सामि न डि्री कि फिर्म रें कि कि कि में किएए इस समार की एक परमें अपने की कि माने हैं। विष्यां कर है है कि स्वाह हो । है स्वाह का है कि हक क्षांत्र है इसपर योथुने मन्दिरमें उपदेश करते हुए कहा अध्यापक लोगा ३१

्योगुषा आष्वापकोल होष प्रगट करना

कि नाछ हेर सिंगिनकि गृष्टि निधाड केर सिंग्ड कामन गृष्टि 3 ई प्राक्नमिन साँग्राहा जाहि हैं है इस निजय यह ने ही प छन है छ उह कि 1ईए सिक्टि केहिंग अध्यापकी से अवह रहा जो इट

क्ली कानाउन प्रक्रिंड निर्मा एक प्रम क्षिप्त कि । ई निर्दाट ८४ । क्षिप्त इन्हें कथीए हैं . ई निरम क्षिप्त कि प्रक्रि हिंद्य

### [ श मुज्य एक विषयाने दानकी प्रधंसा कर । ]

क्रिंग्स्क गाकि की 1ए 100% केटक नेडमांसे कंगडमें स्थिए १४ 1 1813 इन्हें तड़िक में निक्तिया प्रदेश में किटाड इकाई में प्राडोंस् 1850 प्राप्त होयल साइक कि काल निक्रिकी जाएंक कुण प्रिट ९४ 1850 स्प्रेस्ट काउन्ह साम निप्त किंग्सिश निप्त निस्त कि 1813 ६४ सिंग्सिस की इस में प्राडम निज्ञित्य कि वे 105 केट कि सिंग्सि से कि 1 है 1813 कि में प्राडम में १४४ कि सिंग्सिट निप्त निप्त निप्त है 1813 केट इन्हें सिंग्सिड़िक 1 ई क्रिंड कि 1814 कि 1815 कि 1818 कि 18 कि 185 इन्हें केट

### [ भंगुका मनिव्यद्वाक्व. १-दुवोका आर्म ।

तब पीश सिन्दिरमेंसे निकलता था तब उसके शिएयों-है मेंसे एकने उससे कहा है गुरु देखिये कैसे परथर खोड़ इक्टी रचना है। पीथ ने उसे उत्तर दिया क्या तू यह बड़ी बड़ी रचना देखता है. परथरपर परथर भी न छोड़ा जायगा जो गिराया नजाय।

। गर्मा समार कोछ: इ कि उप . मिड इंछड्ड

तुम अपने विषयमें चौकस रहो क्योंकि लोग तुम्हें पंचायतोंमें क्षेपिंगे और तुम सभाओंमें मारे जाओगे और मेरे लिये अध्यनों और राजाओंके आगे उनपर सानी होनेके लिये खड़े किये जाओगे। परन्तु अवश्य है कि पहिले सुसमाचार सब देशोंके 10 केशोंमें सुनाया जाय। जब वे तुम्हें ले जाके सोंप देवें तब क्या 99 कहोगे इसकी चिन्ता आगेसे मत करें। और न सोच करें। परन्तु जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी दिया जाय सोई कहो क्योंकि तुम नहीं परन्तु पवित्र आत्मा बोलनेहारा होगा। भाई भाईको और पिता १२ पुत्रको बध किये जानेको सोंपेंगे और लड़के माता पिताके विरुद्ध उठके उन्हें घात करवावेंगे। और मेरे नामके कारण सब लोग १३ तुमसे बैर करेंगे पर जो अन्तलों स्थिर रहे सोई त्राण पावेगा।

### [ यीगुका भविष्यद्वाक्य. २-महाक्रोग । ]

जब तुम उस उजाड़नेहारी घिनित बस्तुको जिसकी बात दानि- 18 बेल भविष्यद्वक्ताने कही जहां उचित नहीं तहां खड़े होते देखों (जो पढ़े सो वूसे ) तब जो यिहूदियामें हों सो पहाड़ोंपर भागें। जो कोठेपर हो सो न घरमें उतरे श्रीर न श्रपने घरमेंसे कुछ १४ लेनेको उसमें पैठे । श्रीर जो खेतमें हो सो श्रपना बस्न १६ लेनेको पीछे न फिरे। उन दिनोंमें हाय हाय गर्भवतियां श्रीर दूध १७ पिलानेवालियां। परन्तु प्रार्थना करो कि तुमको जाड़े में भागना १८ न होवे क्योंकि उन दिनोंमें ऐसा क्लेश होगा जैसा उस सृष्टिके १६ श्रारंभसे जो ईश्वरने सृजी श्रव तक न हुश्रा श्रीर कभी न होगा। यदि परमेश्वर उन दिनोंको न घटाता तो कोई प्राणी न बचता २० परन्तु उन चुने हुए लोगोंके कारण जिनको उसने चुना है उसने उन दिनोंको घटाया है।

तब यदि कोई तुमसे कहे देखे। खीष्ट यहां है अथवा देखो २१ वहां है तो प्रतीति मत करो। क्योंकि क्रूठे खीष्ट और क्रूठे भविष्यद्वक्ता २२ प्रगट होके चिन्ह और अद्भुत काम दिखावेंगे इसिलये कि जो हो सके तो चुने हुए छोगोंको भी भरतावें। पर तुम चौकस रहो २३ देखो मैंने आगसे तुम्हें सब बातें कह दिई हैं। यी गुका भविष्यद्वाका ३-- मनुष्यकी पुलका फिर ग्राना।

उन दिनोंमें उस क्लेशके पीछे सूर्य्य ग्रंधियारा हो जायगा श्रीर २४ चांद अपनी ज्योति न देगा । आकाश के तारे गिर पड़ेंगे और २६ श्राकाशमेंकी सेना डिग जायगी । तब लोग मनुष्यके पुत्रको २७ बड़े पराक्रम और ऐश्वर्य्यसे मेघोंपर आते देखेंगे। श्रीर तब वह अपने दूतोंको भेजेगा और पृथिवीके इस सिवानेसे आकाशके उस सिवाने तक चहुं दिशासे अपने चुने हुए लोगोंको एकहे करेगा ।

### [ यीजुका भविष्यद्वाक्य. ४--गूलरके रचका दृष्टान्त ग्रीर सचेत रहने का उपदेश।]

२८ गूलरके बृत्तसे दृष्टान्त सीखो . जब उसकी डाली कोमल हो जाती ग्रीर पत्ते निकल ग्राते तब तुम जानते हो कि धूपकाला

२६ निकट है। इस रीतिसे जब तुम यह बातें होते देखो तब जानो ३० कि वह निकट है हां द्वारपर है। में तुमसे सच कहता हूं कि

जबलों यह सब बातें पूरी न हो जायें तबलों इस समयके लोग

३१ नहीं जाते रहेंगे। आकाश और पृथिवी टल जायेंगे परन्त मेरी बातें कभी न दलेंगी।

३२ उस दिन और उस घड़ीके विषयमें न कोई मनुष्य जानता है

३३ न स्वर्गबासी दूतगण श्रीर न पुत्र परन्तु केवल पिता । देखो जागते रहो श्रीर प्रार्थना करे। क्योंकि तुम नहीं जानते हो वह

३४ समय कब होगा । वह ऐसा है जैसे परदेश जानेवाले एक मनुष्यने अपना घर छोड़ा और अपने दासोंको अधिकार और हर एकको उसका काम दिया श्रीर द्वारपालको जागते रहनेकी श्राज्ञा

३४ दिई । इसिलिये जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते हो घरका स्वामी कब श्रावेगा सांसको अथवा श्राधी रातको अथवा सुर्ग

३६ बोळनेके समयमें अथवा भोरको। ऐसा न हो कि वह अचांचक ३७ श्राके तुम्हें सोते पावे। श्रीर जो में तुमसे कहता हूं सा सभोंसे

कहता हूं जागते रही।

### यीशूकी वथ करने का परानर्श।

9 % निस्तार पर्व्ब और अखमीरी रोटीका पर्व्व दे दिनके पीछे होनेवाला था और प्रधान याजक और अध्यापक लोग

प्रन्तु उन्होंने कहा पर्व्वमें नहीं न हो कि लोगोंका हुक्लड़ होते। होज करते थे कि यीग्रको क्योंकर छलसे पकड़के मार डालें। N

ि वैयनियासे एक स्तीका यीगुके सिरपर सुगंध तेल ढालना ।

सुगन्य तेळ लेके आई और पात्र तोड़के उसके सिपप ढाळा। कोई कोई अपने मन में रिसियाते थे और बोले सुगन्ध तेळका थ वह चय क्यों हुआ। क्योंकि वह तीन सौ सूकियांसे अधिक दाममें थ विक सकता और कंगालोंकी दिया जा सकता। और वे उस छीपर विक सकता और कंगालोंकी दिया जा सकता। और वे उस छीपर विक सकता और कंगालोंकी दिया जा सकता। और वे उस छीपर हो। उसने अक्या काम सुक्ति केया है। क्याल लोग तुम्हारे संग सदा वहां वहां केया है। क्याल लोग तुम्हारे संग सदा नहीं रहंगा। जो कुछ प्र सकते है। परन्तु में तुम्हारे संग सदा नहीं रहंगा। जो कुछ प्र सकते है। किया केया है . उसने मेरे गाई जानेके लिये आगे से मेरे देहपर सुगन्ध तेळ ळगाया है। में तुमसे सत्य कहता है सारे जगतमें जहां कहीं यह सुसमाचार सुनाया जाय तहां यह सो जो हसने किया है उसके स्मरणके लिये कहा जायगा। बैठा तब एक स्त्री उजले पत्थरके पात्रमें जटामांसीका बहुमूल्य जब वह बैधनियामें शिमोन कोड़ीके घरमें था और भोजनपर 51 45 oc RU 6

ियहूरा इस्करियातीका प्रधान याजकोंके हाथसे थी गुके पकड्यानेका दान लेना।

याजकों के पास गया इसलिये कि योग्रको उन्हों के हाथ पकड़वाय। वे यह सुनके श्रानन्दित हुए और उसको रुपेये देनेकी प्रतिज्ञा किई और वह खोज करने लगा कि उसे क्योंकर श्रवसर पाके पकड़वाय। त्व चिह्नदा इस्करियाती जो बारह शिष्योमेंसे एक था प्रधान 90

यिशुका शिब्योंके संग निस्तार पर्व्वका भाजन करना और प्रभुभोषको निरूपण करना।

मेम्ना मारते थे योशुके शिष्य लोग उससे बोले आप कहां चाहते हैं कि हम जाके तैयार करें कि आप निस्तार पञ्चका भोजन श्रखमीरी रोटीके पडबेंके पहिले दिन जिसमें निस्तार पटवेंका

00 खावं। उसने अपने शिष्योंमेंसे दोका यह कहके भेजा कि नगरमें जाओं और एक मनुष्य जलका बड़ा उठाये हुए तुम्हें मिलेगा उसके पीछे हो लेखो। जिस घरमें वह पैठें उस घरके स्वामीसे

कहा गुरु कहता है कि पाइनशाला कहां है जिसमें में अपने शिष्मों के संग निस्तार पन्ने का भोजन खार्ज । वह तुम्हें एक सजी हुई श्रीर तैयार किई हुई बड़ी उपरोठी कीठरी, दिखावेगा वहां हमारे खिये तैयार करें।। तब उसके शिष्म लोग चले श्रीर नगरमें शाके जैसा उसने उन्होंसे कहा तैसा पाया श्रीर निस्तार पन्नेका भोजन बनाया।

१७,६८ संक्षको यीद्ध बारह शिष्योंके संग आया। जब वे भोजनपर वैठके खाते थे तब यीद्धने कहा में तुमसे सच कहता हूं कि तुममें से १६ एक जो मेरे संग खाता है मुक्ते पकड़वायगा। इसपर वे उनास होने और एक एक करके उससे कहने लगे वह क्या में हूं और २० इसरेने कहा क्या में हूं। उसने उनको उत्तर दिया कि बारहीं में से २१ एक जो मेरे संग धालीमें हाथ डालता है सोई है। मनुष्यका पुत्र जैसा उसके विषयमें लिखा है वैसाही जाता है परन्तु हाय वह मनुष्य जिससे मनुष्यका पुत्र पकड़वाया जाता है जो उस मनुष्यका जन्म न होता तो उसके लिये भला होता।

र जब वे खाते थे तब यीद्धाने रोटी लेके धन्यवाद किया और उसे तोड़के उनको दिया और कहा लेओ लाओ यह मेरा देह है। इब से तोड़के उनको दिया और कहा लेओ लाओ यह मेरा देह है। इब से उसने कटोरा ले धन्य मानके उन्हें दिया और सभोने उससे १४ पीया। और उसने उनसे कहा यह मेरा लोह खर्णात नये नियमका १४ लोह है जो बहुतोंके लिये बहाया जाता है। में तुमसे सच कहता है कि जिस दिनलों में ईश्वरके राज्यमें उसे नया न पीऊं उस है दिनलों में दूंग्ल रस् फिर कभी न पीऊंगा। और वे भजन गाकं जैतून पर्वतपर गये।

# ि पितरकी थी ग्रुसे मुकर चानेकी भिष्यद्वाणी।

51 NG तब यिश्चने उनसे कहा तुस सब इसी रात मेरे विषयमें ठोकर खाद्याने क्योंकि लिखा है कि में गड़ैरियेको साहना और भेड़ें तितर बितर हो जायेंगी। परंतु में द्यपने जी उठनेके पीछे तुम्हारे श्वागे गालीलको जाऊंगा। पितरने उससे कहा यदि सब ठोकर २६ खावें तौभी में नहीं ठोकर खाऊंगा। यीशुने उससे कहा में तुमे ३० सत्य कहता हूं कि श्वाज इसी रात सुर्गके दो बार बोलनेसे श्वागे तू तीन बार सुभसे सुकरेगा। उसने श्रीर भी दइतासे कहा जो ३१ श्वापके लक्ष सुभे भरना हो तौभी में श्वापसे कभी न सुकरंगा. सभोंने भी वसाही कहा।

### [ बारीमें यीशुक्ता नहाशिक । ]

वे गेतशिसनी नाम स्थानमें आये और यीशुने अपने शिष्योंसे ३२ कहा जबलों में प्रार्थना करूं तबलों तुम यहां बैठो । श्रोर वह पितर ३३ श्रीर याकृब श्रीर योहनको श्रपने संग ले गया श्रीर ब्याकुल श्रीर बहुत उदास होने लगा। श्रीर उसने उनसे कहा मेरा मृन यहांलें। ३४ श्रति उदास है कि में मरनेपर हूं . तुम यहां उहरो श्रीर जागते रहो । श्रीर थोड़ा श्रागे बढ़के वह भूमिपर गिरा श्रीर प्रार्थना ३४ किई कि जो हो सके तो वह घड़ी उससे टल जाय। उसने कहा ३६ हे ग्रटबा हे पिता तुमसे सब कुछ हो सकता है यह कटोरा सेरे पाससे टाल दे तौभी जो में चाहता हूं सो न होय पर जो तू चाहता है। तब उसने ग्रा उन्हें सोते पाया और पितरसे कहा है ३७ शिमोन सो तू सोता है क्या तू एक घड़ी नहीं जाग सका। जागते ३८ रही और प्रार्थना करे। कि तुम परीचामें न पड़ी . मन तो तैयार है परन्तु शरीर दुर्बळ है। उसने फिर जाके वही बात कहके प्रार्थना ३६ किई। तब उसने लौटके उन्हें फिर सोते पाया क्योंकि उनकी ४० [ ग्रांखें नींदसे भरी थीं . श्रीर वे नहीं जानते थे कि उसकी ]क्या उत्तर देवें। श्रीर उसने तीसरी बेर श्रा उनसे कहा सो तुम सोते ४१ रहते और बिश्राम करते हो • बहुत है घड़ी श्रा पहुंची है देखे। मनुष्यका पुत्र पापियों के हाथमें पकड़वाया जाता है। उठो चलें ४२ देखो जो मुक्ते पकड़वाता है सो निकट ग्राया है।

### [ बीशुका पकड्वाया जाना । ]

वह बोलता ही था कि यहूदा जो बारह शिष्योंमेंसे एक था ४३ तुरन्त ग्रा पहुंचा ग्रीर प्रधान याजकों ग्रीर ग्रध्यापकों ग्रीर प्राचीनेकी ग्रीर से बहुत लोग खड़ ग्रीर लाठियां लिये हुए उसके ४४ में चूमूं वही है उसका पकड़के यबसे ले जाग्रा । श्रार वह ग्राया ग्रार तुरन्त यीशु पास जाके कहा हे गुरु हे गुरु ग्रार ४६ उसका चूमा । तब उन्होंने उसपर ग्रपने हाथ डाठके उसे पकड़ा । ४७ जो लोग निकट खड़े थे उनसेंसे एकने खड़ खींचके महायाजकके ४८ दासको मारा ग्रीर उसका कान उड़ा दिया । इसपर यीशुने लोगों से कहा क्या तुम मुक्ते पकड़नेका जैसे डाकूपर खड़ ग्रीर ठाठियां ४६ लेके निकले हो । में मन्दिरमें उपदेश करता हुग्रा प्रति दिन तुम्हारे संग था श्रीर तुमने मुक्ते नहीं पकड़ा . परन्तु यह इसलिये है कि

४४ संग । यीशुके पकड़वानेहारेने उन्हें यह पता दिया था कि जिसकी

४० धर्मपुस्तककी बातें पूरी होवें। तब सब शिष्य उसे छोड़के भागे। ४१ श्रीर एक जवान जो देह पर चहर श्रीहे हुए था उसके पीछे हो

४२ लिया और प्यादोंने उसे पकड़ा। वह चहर छोड़के उनसे नंगा

आगा ।

### योगुको कहायाजकके पास ले जाना ग्रीर **बधको योग्य उहराको** ग्रयनान करना । ]

५३ वे यीशुको महायाजकके पास ले गये श्रीर सब प्रधान याजक ५४ श्रीर प्राचीन श्रीर श्रध्यापक लोग उस पास एक्ट्रे हुए। पितर दूर दूर उसके पीछे महायाजकके ग्रंगनेके भीतरलों चला गया ५४ श्रीर प्यादोंके संग बैठके श्राग तापने लगा। प्रधान याजकोंने श्रीर

न्याइयोंकी सारी सभाने यीशुकी घात करवानेके लिये उसपर साची ४६ ढंढ़ी परन्तु न पाई। क्योंकि बहुतोंने उसपर भूठी साची दिई

४६ ढड़ा परन्तु न पाइ। क्यांक बहुतान उसपर भूठी साची दिई
४० परन्तु उनकी साची एक समान न थी। तब कितनाने खड़े हो
४८ उसपर यह भूठी साची दिई . कि हमोंने इसको कहते सुना कि

में यह हाथका बनाया हुत्रा मन्दिर गिराऊंगा श्रीर तीन दिनमें ४६ दूसरा बिन हाथका बनाया हुत्रा मन्दिर उठाऊंगा। पर यं भी

६० उनकी साची एक समान न थी। तब महायाजक ने बीचमें

खड़ा हो यीग्रुसे पूछा क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता है . ये लोग ६१ तेरे बिरुद्ध क्या साची देते हैं । परन्तु वह चुप रहा थ्रोर कुछ उत्तर न दिया . महायाजकने उससे फिर पूछा थ्रोर उससे कहा क्या तू

६२ उस परनधन्यका पुत्र स्त्रीष्ट है। यीशुने कहा में हूं श्रीर तुम मनुष्य के

पर शाते देखोगे। तब महायाजकने अपने बस्त फाइके कहा ६३ श्रव हमें साचियों का और क्या प्रयोजन। ईश्व्यकी यह निन्दा ६४ तुमने सुनी है तुम्हें क्या समक्ष पड़ता है. सभोने उसको बधके योग्य ठहराया। तब कोई कोई उसपर धूकने लगे और उसका मृह ६४ ढांपके उसे घूसे मारके उससे कहने लगे कि भविष्यद्वार्यी बोल. पुत्रको सर्वशक्तिमानकी दहिनी थार बेंटे थार धाकाशके मेथा-

## िपितरका योगुरी मुकर लाना।

तू भी यीश्च नासरीके संग था। उसने मुकरके कहा में नहीं जानता इक्षार नहीं बुक्सता तू क्या कहती है. तब वह बाहर डेवड़ीमें गया थार मुर्ग बोला। दासी उसे फिर देखके जो लोग निकट खड़े थे इर उनसे कहने लगी कि यह उनमेंसे एक है. वह फिर मुकर गया। फिर थोड़ी बेर पीछों जो लोग निकट खड़े थे उन्होंने पितरसे कहा जत सचमुच उनमेंसे एक है क्योंकि तू गालीली भी है और तेरी बोलों वेसीही है। तब वह धिकार देने और किरिया खाने लगा जर कि में उस मनुष्यको जिसके विषयमें बोलते हो नहीं जानता हूं। तब मुर्ग हुसरी बार बोला और जो बात यीशुने उससे कही थी जर कि मुर्ग के दो बार बोलनेसे आगे तू तीन बार मुक्स सुकरेगा उस बातको पितरने स्मरण किया और सोच करते हुए रोने लगा। जब पितर नीचे अंगनेमें था तब महायाजककी दासियोंमेंसे एक बाई। श्रीर पितरका श्राग तापते देखके उसपर दृष्टि करके बोली 60 60 m 60 6

# [ पिलातका यीगुकी ऋग्रपर चढ़ाये जानेकी सोंप देना। ]

भे भारको प्रधान याजकोंने प्राचीनों और अध्वापकोंके संग बरन त्याइयोंकी सारी सभाने तुरन्त आपसमें बिचार कर थीछु का बांधा और उसे खे जाके पिळातको सोंप दिया। पिळातने उससे पूछा क्या त यिद्धदियोंका राजा है. उसने उसको उत्तर दिया कि आप ही तो कहते हैं। श्रीर प्रधान याजकोंने उस-पर बहुतसे दोष लगाये। तब पिलातने उससे किर पूछा क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता . देख वे तेरे विरुद्ध कितनी साची देते हैं। परन्तु थीश्चने श्रीर कुछ उत्तर नहीं दिया यहांलों कि पिलातने N 20

६ त्रचंभा किया। उस पर्व्वमें वह एक बन्धुवेके। जिसे छोग मांगते
७ थे उन्होंके लिये छोड़ देता था। वरव्वा नाम एक मनुष्य अपने
संगी राजदोहियोंके साथ जिन्होंने बळवेमें नरहिंसा किई थी बंधा
८ हुआ था। श्रीर छोग पुकारके पिछातसे मांगने छगे कि जैसा

8 उन्होंके लिये सदा करता था तैसा करे । पिलातने उनका उत्तर दिया क्या तुम चाहते हो कि में तुम्हारे लिये यिहूदियांके राजाका

१० छोड़ देऊं। क्योंकि वह जानता था कि प्रधान याजकोंने उसको

११ डाहसे पकड़वाया था। परन्तु प्रधान याजकोंने छोगों की उस्काया

१२ इसिलिये कि वह बरब्बाहीका उनके लिये छोड़ देवे। पिलातने उत्तर देके उनसे फिर कहा तुम क्या चाहते हो जिसे तुम बिहूदि-

१३ योंका राजा कहते हो उससे में क्या करूं। उन्होंने फिर पुकारा

18 कि उसे क्रूशपर चढ़ाइये। पिळातने उनसे कहा क्यों उसने कौनसी बुराई किई है . परन्तु उन्होंने बहुत ग्रधिक पुकारा कि उसे क्रूश-पर चढ़ाइये।

१४ तब पिळातने लोगोंको सन्तुष्ट करनेकी इच्छा कर बरब्बाको उन्होंके लिये छोड़ दिया श्रीर थीशुको कोड़े मारके क्रूशपर चढ़ाये

१६ जानेको सोंप दिया। तब योद्धाओंने उसे घरके अर्थात अध्यक्त-

१७ भवनके भीतर ले जाके सारी पलटनका इकट्ठा बुलाया। ग्रार उन्होंने उसे बैजनी बस्न पहिराया ग्रीर कांटांका मुकुट गून्थके

१ म उसके सिरपर रखा . श्रीर उसे नमस्कार करने छगे कि हे बिहूदि-

१६ योंके राजा प्रणाम । श्रीऱ उन्होंने नरकटसे उसके सिरपर मारा श्रीर उस पर थूका श्रीर घुटने टेकके उसके। प्रणाम किया।

२० जब वे उससे ठट्टा कर चुके तब उससे वह बैजनी वस्त्र उतारके ग्रीर उसका निज बस्त्र उसका पहिराके उसे कुशपर चड़ानेका

२१ बाहर ले गये । श्रीर उन्होंने कुरीनी देशके एक मनुष्यको अर्थात सिकन्दर श्रीर रूफके पिता शिमोनको जो गांवसे श्राते हुए उधरसे जाता था बेगार पकड़ा कि उसका कृश ले चले ।

### [ यीगुका क्रूगपर चढ़ाया जाना ग्रीर प्राग त्यागना । ]

२२ तव वे उसे गलगथा स्थानपर लाये जिसका ग्रर्थ यह है खोप-२३ ड़ीका स्थान । श्रीर उन्होंने दाख रसमें मुर मिलाके उसे पीनेका

दहिनी श्रोर श्रीर दूसरीको बाई श्रोर क्र्शोपर चढ़ाया। तब धर्म-पुस्तकका यह बचन पूरा हुआ कि वह कुकर्मियोंके संग गिना दिया पश्नु उसने न लिया। तब उन्होंने उसके। क्रमपर चढ़ाया श्रीर उसके कपड़ों पर चिट्टियां डालके कि कौन किसके। लोगा उन्हें बांट लिया। एक पहर दिन चढ़ा था कि उन्होंने उसका क्रमपर चढ़ाया श्रीर उसका यह दोषपत्र अपर लिखा गया कि यिहुदि- बोका राजा। उन्होंने उसके संग दो डाकुओंको एकको उसकी शया । 20 A) 200

बसकी निन्दा किई। कहा उसने श्रीरोंको बचाया श्रापनेको बचा नहीं सकता है। इस्ता-येलका राजा स्रीष्ट क्र्यपरसे श्रव उत्तर श्रावे कि हम देखके बिश्वास करें. जो उसके स्ना क्र्योंपर चढ़ाये गये उन्होंने भी जो लोग डधरसे आते जाते थे उन्होंने अपने सिर हिलाके और यह कहके उसकी निन्दा किई. कि हा मन्दिरके ढानेहारे और तीन दिनमें बनानेहारे अपनेको बचा और कृशपरसे उतर आ। इसी रीतिसे प्रधान याजकोंने भी अध्यापकोंक सेंग आपसमें उदा कर

गया। तीसरे पहर बीधने बड़े शब्बसे पुकारके कहा एकी एवी ३१ लामा शबकती झर्थांत है मेरे ईप्रवर हो क्यों सुक्ते लामा शबकती झर्थांत है मेरे ईप्रवर होने क्यों सुक्ते खागा है। जो लोग निकट खड़े थे उनमेंसे कितनेने यह सुनके कहा ३१ देखों वह पुलियाहको बुलाता है। और एकने दैं। इके इस्पंजको ३१ तिरके में भिंगाया और नलपर रखके उसे पीनेको दिया और कहा रहने दो हम देखें कि पुलियाह बसे उतारनेको आता है कि नहीं। जब दोपहर हुआ तब सारे देशमें तीसरे पहरलें। अधकार हो

तव कहा सचसुच यह मनुष्य ईश्वरका पुत्र था। डसके सन्मुख खड़ा था उसने जुब उसे यूं पुकारके प्राथा स्थागते देखा तब यिश्चने बड़े शब्दसे पुकारके प्राया स्वागा । श्रीर मन्दिर ३७,३८ का प्रदा अपरसे नीचेलों फटके दे। भाग हो गया । जो. शतपति ३१

थीं। जन यीश्व गांचीलमें था तब ये उसके पीछे हो लेती थीं और ४१ कितनी क्वियां भी हुरसे देखती रहीं जिन्होंमें मरियम मगद- ४७ बीनी श्रीर छोटे याक्वकी श्री यारािकी माता मरियम श्रीर शाब्तोमी

उसकी सेवा करती थीं . बहुतही और खियां भी जो उसके संग चिरुशलीममें थाईं वहां थीं।

## [ यूरफका यीशका कनरने रखना।]

७३ है . इसिलिये जब सांभ हुई तब श्रीसिथिया नगरका यूसफ एक श्रादरबन्त मंत्री जो श्राप भी ईरवरके राज्यकी बाट जोहता था श्राया श्रीर साहस से पिलातके पास जाके यीशुकी लोध मांगी। 8 थे पिलातने अचंभा किया कि वह क्या सर गया है और शतपतिके।
अपने पास बुलाके उससे पूछा क्या उसको मरे कुछ वर हुई।
अरे, ४६ शतपतिसे जानके उसने यूसफको लोध दिई। यूसफने एक
वहर मोल लेके थीशुको उतारके उस चहरमें लपेटा और उसे एक
कबरमें जो पत्थरमें खोदी हुई थी रखा और कबरके द्वारपर पत्थर
४७ खुढ़का दिया। मरियम मगदलीनी और योषािकी माता मरियमने यह दिन तैयारीका दिन था जो बिआसवारके एक दिन श्रागे

### [यीयुका की स्टना ।]

वह स्थान देखा जहां वह रखा गया।

9 द याकूबकी माता मरियम श्रीर शालामीने सुगंध मोल लिया कि मत होश्रो तुम सीग्च नासरीकी जो क्रिश्मपर वात किया गया इंड्रती हो . वह जी उठा है वह यहां नहीं है . देखों यही स्थान है जह हो . वह जी उठा है वह यहां नहीं है . देखों यही स्थान है जह एक उन्होंने उसे रखा। परन्तु जाके उसके शिष्योंसे श्रीर पितरसे कह कि वह तुम्हारे श्रामे गालीलको जाता है . जैसे उसने तुमसे कह वैसे तुम उसे वहां देखोंगे। वे शीघू निकलके कबरसे भाग गई श्रीर कम्पित श्रीर बिस्सित हुई श्रीर किसीसे कुछ न बोलीं क्योंबि आहे यीश्चको मर्ले। श्रीर अउवारे के पहिले दिन बड़ी भीर सूर्य्य उद्य होते हुए वे कबरपर आईं। श्रीर वे श्रापसमें वोर्ली कीन हमारे लिये कबरके हारपरसे पत्थर खुड़कावेगा। परन्तु उन्होंने दृष्टि कर देखा कि पत्थर खुड़काया गया है - श्रीर वह बहुत बड़ा था। कबरके भीतर जाके उन्होंने उजले लंबे बख पहिने हुए एक जवानको दहिनी श्रोर बेठे देखा श्रीर चिकत हुई। उसने उनसे कहा चिकत उदय होते हुए वे जब बिश्रामवार बीत गया तब मरियम मगदलीनी और

वे डरती थीं।

### [। माम क्षेत्र माहि सम् इस द्वार प्रमान है।

3 एक्डीम जिड़ीए क्डर कि क्यिंग म्ही जिड़ीए क्रीक्टर मिसिए 1 कड़ी म्बर ११ जिक्ही हम हास निष्ट सिसिए क्रिक्टि

स्पादणीनीकी जिसमें असने सात भूत मिलका थे देशन दिया। उसने जार असमें सीयोकी जो शोक करते और रेगर होते थे कह

निया। उन्होंने जब सुना कि वह जीता है और मिस्पिस देखा १९ गया है तब प्रतीति न किई।

ा हु तह स्वास्थित स्वास्थित है। इसके प्रक्षित कराने बनमेंसे है। इस सामिस बहते क्षित है।

गावकी जात थे दूसरे स्पम द्या । उन्हांन प्रिय शहर भी वाक औरोंसे १३

। हुकी न त्रीतिय पिर किन्ड में जुड़ी । अपने एसरी हैस्से हिस्से किन जब ने भोजनपुर नेष्ट थे द्र्या १९

सह एएही । इड्ड प्रणातप्रक किनम गृष्टि सावस्वीष्ट केन्ट गृष्टि निंड्ड किर्गिति नह एष । छुई पृष्ट कि सह निंड्डि की फड़ी १९ एड्ड काल सितमल प्रास्त महा । इक सिन्ह निस्ह गृष्टि । ईकी न नितिय १९ । समितियक गृष्टि कि सावस्वी कि । किस्प्रसा १६

कर है। से केर से अपने से हैं। जिस्से से केर हो है है। जिस्से में केर से केर केर से

1 फिड़ाई । एगांभ ड्रेंस ईस ई फिड़ाक़िस रिमांस रिम ईस ई. पिड़ें 29 किसर हिसर •15 विपे वकी कुकु ई कि गृष्टि फिड़े 130 किंगिंस ई 15 फिंड हे गृष्टि छिड़ेंग छाड़ प्रगृष्टिगिंग्र ई. गिगई स सीड कुकु

नाथंग । अर प्रार्थि एवा राष्ट्रित उन्हों स्वर्गिय उन्हों स्वर्गित उन्हों से एवं है प्रवर्गित होड़ित के उन्हों से उन्हों से प्रार्थित है । उन्हों से प्रार्थित से प्रार्थित

हात थे उन्होंसे बचनकी हड़ किया । आमीन ॥

### । प्रामामसु तम्पा कक्

[ । मनावाद किसने का मयोजन । ]

णामय तीष्ट संगिर्धक मड़ ताब ग्रिं कस्मीमेश नमडीमाड़म डूं क्षेम्स्साप्ट ग्रिं निंडन्ट फितीर एसी कनाम्ड क्षांताब कर डूं छितीर सिड़ ग्रिंग्स क्षिंग्सिक सड़ थं करुड़ क्षेम्च अप्ट क्षिण हु रिस्टी सि स्पेट्स फी सड़ . डूं ग्रिंग्स थाड़ निंत्रेड्ड क्ष्मिल क्ष्मिल सिट इंडिंग्स क्ष्मिल क्ष्मिल

[ । ल्फा मा ने वह में प्रकान हो। ]

-९ए ड्राट कींकि । गिंडे ठड़नीना है मिन्त केंग्रेट गिंठ ठड्ड ९९ गर्मित क्ष्म न एउ छाड़ ह गार्थ गार्ग्ड वड्ड छान्स केंग्रेट में । गार्गड़े भुष्पीए शिस्ताह हिंदीए सिडिया कांनाम निप्य और किंद्र शहर्मपुर किंग्रेड्ड सिस्लिंगिनम केंग्रेसिय वह स्था

। ह । एकी ग्रीइक्ष् 197 मिल प्रसेश्वर्त हेन हिनोमें ह्याहि कर सुक्ति प्रेसा भे ह नामग्रह गुर्म सांधन्त्रम की . ाग्रमृही कड़क ड्राय साम जांग कि इ निमंद्र और हुई फिनमा काशीकड़ कि कि छह इपि कीन्ड़ नड़ जह उसकी सेवाकी देत पूरे हुए तब वह अपने घर गया। इह । 1छार हुए गार्युर प्रक्षि गारक नेप्रक निष्ठ निर्मेहन इन प्रक्षि थि ।ए।ए नीवृत्र हैंकि फिर्डनीम निम्ह की ानात नीड़न्ह गृष्टि किस न छाड़ि हें हैं मिंडेन्से कि । यह वाहर आया वह वाहर आया पद उन्हों हैं है १९ थं निरक मधन्य प्राप्ट थं निरम्ह उन्न किनाध्नीस्था मिर्छ। एकी डिम आव्यन तिर्मास हैकी किष्ट में प्रमान नेपार कि प्रमांति। हिम क्र कींकि गार्का म छाई प्रदि गार्डेड हि गार्डेड है फिक्ही गया है। श्रीर देख जिस दिनहों यह सब पूरा न हो जाय उस ३० किर किर्नाहमु जानामसमु इष कि गृष्टि रिक्त तान सिक्त में गृष्टि हुं 1537 व्हिल निमाल कम्बर्ड कि हुं रुधाहर में की ३१ एड़ी फ़र्म फ़िर किएट निरू । ई डि्डू फि कि हिम ग्रहि है रहू में कीएम नाह सेति एक में इस इस हिस से ने ने ने ने किस न । कि । फि प्रार्फ किए एड्ड हिम क्य कि किएए प्रक्रि कार क्रोर केंद्र और आज्ञा लंधन करनेहारोको धामियोके मतपर किंक्ड्ड मम कॉफ्रिमी की फिडीमड़ गाम्लाह सेब्यमाम मृद्धि 

### । लक्षक किन्द्रिर भिन्न क्लिक्रिका

श्रीर सर्व्वप्रधानका पुत्र कहावेगा श्रीर परमेश्वर ईश्वर उसके ३३ पिता दाजदका सिंहासन उसको देगा। श्रीर वह याकृवके घराने-३७ पर सदा राज्य करेगा श्रीर उसके राज्यका श्रन्त न होगा। तब मिर्यम ने दूतसे कहा यह किस रीतिसे होगा क्योंकि में पुरुषको ३५ नहीं जानती हूं। दूतने उसको उत्तर दिया कि पवित्र श्रातमा तुक्तपर श्रावेगा श्रीर सर्व्वप्रधानकी शक्ति तुक्तपर छाया करेगी इस ३६ लिये वह पवित्र बाठक ईश्वरका पुत्र कहावेगा। श्रीर देख तेरी कुटंबिनी इलीशिबाको भी बुड़ापेमें पुत्रका गर्भ रहा है श्रीर जो ३७ बांक कहावती थी उसका यह छठवां मास है। क्योंकि कोई बात ३८ ईश्वरसे श्रसाध्य नहीं है। मिरयमने कहा देखिये में परमेश्वरकी दासी सुक्ते श्रापके बचनके श्रनुसार होय तब दूत उसके पाससे चठा गया।

### [मरिधन ग्रीर इलीशिनाकी भेंट-नरियमका गीत।]

३६ उन दिनों में मिरयम उठके शीव से पर्ब्वतीय देश में थिहूदांके ४० एक नगरको गई. श्रीर जिखरियाहके घरमें प्रवेश कर इलीशि३१ बाकी नमस्कार किया। ज्योंही इलीशिबाने मिरयमका नमस्कार सुना त्योंही बाठक उसके गर्भमें उछठा श्रीर इलीशिबा पिनव 
३२ श्रात्मासे पिरपूर्ण हुई। श्रीर उसने बड़े शब्दसे बाठते हुए कहा 
३३ तू स्त्रियोंमें घन्य है श्रीर तेरे गर्भका फठ घन्य है। श्रीर यह मुक्ते 
३४ कहांसे हुशा कि मेरे प्रभुकी माता मेरे पास आवे। देख ज्योंही 
तेरे नमस्कारका शब्द मेरे कानोंमें पड़ा त्योंही बाठक मेरे गर्भमें 
३४ श्रानन्दसे उछठा। श्रीर धन्य विश्वास करनेहारी कि परमेश्वरकी श्रीरसे जो बातें तुमसे कही गई हैं सो पूरी किई जायेंगीं। 
३६ तब मिरयमने कहा मेरा प्राण परमेश्वरकी महिमा करता है । 
३७ श्रीर मेरा श्रात्मा मेरे त्राणकर्ता ईश्वरसे श्रानन्दित हुशा है। 
३५ क्योंकि उसने श्रपनी दासीकी दीनताईपर दृष्टि किई है देखी श्रवसे 
३६ तब समयोंके लोग सुके धन्य कहेंगे। क्योंकि सर्बशक्तिमानने मेरे 
३० लिये महाकार्य्योंको किया है श्रीर उसका नाम पवित्र है। उस की 
द्या उन्होंपर जो उससे उसते हैं पीड़ीसे पीड़ीलों नित्य रहती है। 
३१ उसने श्रपनी भुजाका बठ दिखाया है उसने श्रीममानियोंको उनके

। ई एड़ी फ्र छाड़ इंद्रु किंगिनम् प्राह एकी प्रत निंहित्रन इरे मित्र किंगिय नेपर । इ फिकी किय किंगिड़ ग्रस् ग्राप्त छोति ९५ - । इसी किंकि। इक म्मर । इ । इस किया हिंदी मिहिमाइम किनम

के का उपकार किया है। मिरियम पित मास कारक इकार हिला है। -सिह इंशिएर अपनी द्या स्मर्ग कर्नेक केरिक मुस् उसने जेसे हमारे पितरीसे कहा. तेस सबदा इबाहाम श्राप १४,१४

। रिडाक रिक्रम निपष्ट कि डिडे गिसे

### । नित्न तत्मनत किन्द्राह

है कि दूसका नास रखा जाय। उसने परिया मंगाक यह जिखा ६३ ९३ निडा मार भार की एकी निर्म निर्मा क्स नाइन ६१ किराइक फिमान छड़ कि है डिन है कि मिकिरहुक कियाए ।इक से नहीं परन उसका नाम बोहन रखा जायगा । उन्होंने उससे हं १ o है। इक निर्मास किसर प्रमुद्ध । फिड़ निष्ठ होएडीकिस साल किसर इसका नाम किसर प्रमान कातमी केसर प्राप्ट शिष्ट कि निरम । तत्र करा कि करा ह ३५ मही हिठाए । एकी इनमार एमं कमड मीड़न्ड मुर्फ है डेकी एम्ड न र हिं। अपने में के प्रति की प्रमुख्य हो है है है तब इलीशियाके जननेका समय पूरा हुआ और वह पुत्र जनी। १७

केंवरका धन्यबाद करने उगा। । और उन्होंक आसपासके सब हहने. ६४ गृष्टि नेठा है इस गृष्टि हो। उन्ने किस है सि विस्ता और इस क उसका नाम बाहन हैं. इससे ने सब अन्मित हुए। तब उसका ६४

हाथ उसके संग था। किन्द्रिम्प्र गृष्टि . गागई कछा । ग्रिक इष । इक प्रकर्मा में नम इड़े र्मप्रह रिप्राह रिप्राहरित हम स्था स्था स्था है हि हि राम काएडीड्रमी किए किंकािक वाम नड़ मुक्षि एएडू एम कि छिड़

### [ । तिर्ति किवाध्वाध्वा

. ई एकी प्राह्म किंडिन्स प्रक छोड प्रगीमिक निग्रह निग्रह की निर्ह न अस्त माहर है । कि प्रमान इ प्रमान की . । उन कि प्रिमाहर की ७३ प्रक्षि एड कपूरीन सिमजार हिन डाएरीस्टी एसी विस्ट हि

०० - 1915 कड़काड़ क्रविस मिष्ट फिक्ती शासड़ सिर्फ . 1इक ई माह तिर्दे 33 छिड़ीए कि छिछ्छ कांक्षाम इध्वहीर हिन्न मेर्पष्ट नेप्रह छिट ग्रिक

। 139 सिनिष्ठ िकार्फ किन्ही किनिष्ठ उत्तर प्रमानिक किशिष्ट्र । निऊष्ट धीर क्रांगम केशाय वांग शामड श्रीह क्रि मीएक किर्शिष्ठक माश्रिष्ठ किछुड़ ग्रीह मेग्रक्षेष्ट की . है। एट हु छाड़ी। कर का है है छिए के हि । के छुट है । है । है । भिष्ट। विकृ वाह्न किमान्निति सिमाइ किम्बीसमाम काइन्ड किगामीक नथ क्सर शाएक रइम कि। हर्ष है। एड शायह क्षा का क्सर हर नका सिविध्यह का कहावेगा क्योंकि तु प्रस्वेत्वक आग जायगा कि - हे नाह क्रम समास उसकी सेना करें। और तू है बालक सन्वेपथा--हिम क्युन्स कंसर महीतार उस महीत प्रमान कंसर हाथाउ ५० किंदिहाए नेपार पड़ की र्वं इफ संड की . है। छ छिमड़ि। हु ४० । तथा सम्भ कर . अथा हे हिल्ला को उसने हिल्ला वह हमारे पितरेंके संग द्याका व्यवहार करे और अपना पविञ को फिछामड़ . ई एकि उनम कि गड़िनाइक कुण भए। इ कांग्री इर इस शामड ग्राप्ट फ्रांक्स्प्र शामड़ क्रांप्रह . किर्गाप्त क्रांप्रह क्य मिंह १ थ

राह वासक वहा और आसार मिला हो। वास वहा वास वास हो।

ियांगुका जरम ।

ज्ञाफ सिमाउम किही किम्ह कीर्षिक राष्ट्र सिमिड्रम केडप्छ सिईपक क्सि होह भिर हुए । ठिउड़ीए । जप इह आह । युड्ड पूर मही ब किन्न केसर तिहर रिहा किन्ह। कि किन्मा मध्रीम एमस सह ह . ।एए किमान कड़काड़ मान सड़बहा माफड़ीडूए। छमान तमान क्षा जिससे उसकी मान हुई थी नाम लिखानेको गालील देशके कि मिरिहीस . यह तमाह कि निरम्न के हता है है कि कि कि कि भि असुरू । धार किसामन निपष्ट निपष्ट किनामकी मान गिरू इस ४ मिर । इंड डीछाडी मान इप कड़ीए किनीड कथ्य कार्य हार्या है किल्लीकु। लाल किली मान कार्मिक कार कम्पा क्रिक्ट 🌂 ट्र ली इंडु । ह्याप्ट मिप्रिक्ट किगला प्राइम भूमक ह्यापट मिलिही नह

। १५५ इने किएनक किएक एक्सिक वर्षिक किएक

90 डुए क्रिडी राड्रमित ग्रिंट । डी गमन्त सुर खीक तोथस किकागाह कप्र म निरम ग्रींट पृष्ट दिन्छ मिड्नमिक किकडाड कप्र सतृ की गागड़े 1150 १० कि हुए कि हिन्दे सिर्मानिस स्वीमिक किनोन्ड कर्म हिन्ह कि ।

केंद्र क

५१ किंगम्तर सिप्ताप काँडन्छ प्रापतक डिलिंट । ई गिरुम्पर प्रपिक्तिस की कीए किंग्स मेड कि एक किंग्स किंग्

मिनिक किकछाड प्रक्षि किकमुष्ट प्रक्षि मफ़्रीम काह हाहि नाईक्ट ए क्कछाड छड़ कि ठाड इन निहुन्छ क्छड़ इन्हु। एए पृडु ईप नह शहनहिल छाड़ प्रक्षि। ईकी प्रान्य थि है। हिल छाड़ेन्ड में एक्टी

क्ष गड़ीसे जैसा उन्हांसे कहा गया था तैसाही सब बातें सुनके २० और देखके उन बातोंके लिये हैं व्यस्का गुष्पानुबाद और स्तित करते हुए बीट गये।

जब शह दिन पूरे होनेसे बालकका खतना करना हुआ तब २९ उसका नाम नीश एखा गया कि वही नाम उसके गभमें पड़नेके श्री हुतसे एखा गया था। और जब सुसाकी ब्लवस्थाके अनुसार २२ उनके शुद्ध होनेके दिन पूरे हुए तब वे बालकको जिल्हाबीममें खे

६९ -डीए कुए ५ड की है ।किछी साष्ट्रिकाड कि इंट्रिस्प्रेप गिर्स की . छिए के इंट्रिस्प्रेप छेट ।छिते गार्मिड हुन हिम एकी के इंट्रिस्प्र प्रत ।ठाकि 85 किंक्डिंग ग्राप्तिह कि गार्थिड कि इंट्रिस्प्र गिर्द्ध , इंट्रिगिड

जीड़ी श्रथवा कपीतके दें। बन्धे बिल्डान करें।

हिनी 19ि है . रिष्टिक हैकी है। इस्ट्रेडि किस्टी इन्ही कृष्ठ गृष्टि ५६ गागड़ गुराक तकिरह प्रमी ग्राँड निर्गा काँत्र्ड मिरुकामड़ कि इष्ट छड़ । इक छिमछ्रीस । जाम किसर कई छ्रीष्ट्राक्ष किमर नेनिहिमीछ्री हर । थि निरक मिल्वार हार दिक मिथ्यनी कमर 1र्स मिनिव ४६ नड़ । नाम किप्रुपि गृष्टि सम्प्र । नाई हिन । काग्र छिधासड़ ईहे इड् प्राष्ट्र तिर्मित किनेप्रक एराक्य किर्मिष्टी है एन्छ इस की . ई एएकी ९ ६ प्राष्टि छमुन्छ कांगिक कांग्रेड वा क्र क्र छिता. ई एक्ट क्रिक १ इ -णाह रेर्त नीछोड़ रिप्त कीएिन . ई राज्य रड़ी दिउएकु रिनाइ ० ६ निमार प्रामित के निमान निमार के विश्व प्रिय है . 13क प्रक होड़ 39 २८ हाये . तब शिमियेतने उसका अपनी गोहीमें लेके देंध्वरहा धन्य-उत्तीम छेट किनिंग्र उपान्नहरू के गड़कान काख्नकान मिष्णकी काछ तिमी तिम केष्ट्रिय तीयर कडाव सर वत ग्राप्ट मित्रक्तीम सामार विवास इह गाँछ। गाफ़िक् न किस्तुस किहा सक् एड न किन्स किमिष्ट कंप्रवर्षाप्र तू किन्स की थि ड्रा ड्रेडी गुन्निय किस्ट सिस्पार एवीए। ए क्रिस्ट प्राप्त हिम ग्रीहर हो । ए । ए । हे ह महत्य धरमी श्रीर भक्त था श्रीर इसाएउको शाह भिर्म २४ तब देखा विस्पारीमाम शिमयान नाम एक मनुष्य था . वह

प्रगाट किसे जायमे। प्राप्त भी खन्न न मार्ग कि हो। . इसने बहुत हर्म कि माप

। हेकी नाइ सम्प्रमी कथिए मिसिस नह हि निस्त आइ काक परमेश्वरका धन्य साना और विक्शिक्षिम जो लोग उद्भार इस प्राथनास रात दिन सेवा करती थी। उसने भी उसी घड़ी निक्र जियवा थी में सिन्द्रमें बाहर न जाती थी परन्तु उपनास थें। किक्य िमार्ग्राच एउट इंघ राष्ट्र । कि डिर एमं किसाइन छुरू हाए एड् किम्पुराक के मिष्ट गृष्टि थि वृद्ध महुन वह । पि दिही कि उपूर्म किछकु किंग्राप्त कि किक्ट्रफिक्सी भी नात । वाह्य मात्र किछ के

अनुसह उसमर था। ४० गारीएको अपने नगर् नासरतको खोरे। और बारक बढ़ा औ। इंह यब वे प्रमण्यरको ब्यवस्थाक अनुसार सब कुछ कर चुक तब

### [ । हिमाह एक हिंहिएईपट किट्टि मिर्प्ट किएक क्रिक्ट प्राइ ]

अवश्य है। परन्तु उन्होंने यह बाह मिर उसने उसने उसे हैं। पर १ अवश्य है। परन्तु उन्होंने यह बाह मिर स्थान सिरमि सिरम निष्य किंति। इस मिरमिर मिरमिर स्थान किंति। अपने स्थान

उनके बशासे रहा और उसकी माताने इन सब बातीकी अपने मनमें रखा। और भीथुकी बुद्धि और डीठ और उसपर हैंध्वरका और ४२ श्रिकांका अनुग्रह बहता गया।

### ि। ज्ञान्ड किरोड़िन्द्र । मस्तीयव नद्रावि

চান্তদী ফচনী কৰ্ম দ্বাড় ভিত্ত ইফ কিম্বাড় ক্যাড়িছ।

চাঞ্চ হ্ৰীছাৰ্ভ ক্য হাৰ্ড্ড সাছে ছে চম্মছ কোমহীহুটা

চাঞ্চ হ্ৰীছাৰ্ভ ক্য ফানিশ হ্ৰীছা ক্ষমত গাছ ছিল। কে জজি॥

হ্ৰীছাৰ্ভ ক্য ফানিস্ট গাছ ছিল। কাৰ্ড্ড ছিল। কাৰ্ড্ড চিনিজৰিছ চাছি

হ্ৰীছাৰ্ভ ক্ষমত কাৰ্ডিল।

হ্ৰীছাৰ্ভ ক্ষমত কাৰ্ডিল ক্ষমত কাৰ্ডিল।

হ্ৰীছাৰ্ভ ক্ষমত কাৰ্ডিল ক্ষমত কাৰ্ডিল

হ্ৰীছাৰ্ভ ক্ষমত কাৰ্ডিল ক্ষমত কাৰ্ডিল

হ্ৰীজিক ক্ষমত ক্ষমত কাৰ্ডিল

হ্ৰীজিক ক্ষমত কাৰ্ডিল

হ্ৰীজিক ক্ষমত ক্ষমত কাৰ্ডিল

হ্ৰীজিক ক্ষমত কাৰ্ডিল

হ্ৰীজিক ক্ষমত ক্মমত কাৰ্ডিল

হ্ৰীজিক ক্ষমত কাৰ্ডিল

देशमें आके पापमीचनके छिने पश्चातापक कपितसमाका उपद्श

करने लगा। जैसे विशेषाह भविष्यद्वक्ताके कहे हुए पुस्तकमें लिखा है कि किसी का शब्द हुआ जो ज्यलमें पुकारता है कि परमेश्वरका

र पत्थ बनाश्री उसके राजमार्ग सीधे करें। हर एक नाला भरा जायगा श्रीर हर एक पर्व्वत श्रीर टीला नीचा किया जायगा ६ श्रीर टेढ़े पन्थ सीधे श्रीर अचनीच सार्ग चौरस बन जायेंगे। श्रीर

सब प्राणी ईध्वरके त्राणकी देखेंगे।

चिताया है। पश्चात्तापके योग्य फल लाओ और अपने अपने सनसे योहनने कहा हे सांपांके वंश किसने तुम्हें शानेवाले क्रोधसे भागनेका तब बहुत लोग जो उससे बपतिसमा लेनेकी निकल श्राये उन्होंसे

मत कहने लगो कि हमारा पिता इनाहीम है क्योंकि में तुमसे कहता है कि ईश्वर इन एक्योंसे इन्नाहीमके लिये सन्तान उपज कर सकता है। ३ और अब भी कुल्हाड़ी पेड़ोंकी जड़पर लगी है इसलिये जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं फलता है सो काटा जाता और आगमें डाला १०, ११ जाता है। तब लोगोंने उससे पूछा तो हम क्या करें। उसने उन्हें उत्तर दिया कि जिस पास दो अंगे हों सो जिस पास न हो उसके साथ बांट लोने और जिस पास भोजन होय सो भी बसाही १२ करें। कर उगाहनेहारें भी ब्यतिसमा लोनेका आये और उससे बोले

हे गुरू हम क्या करें। उसने उनसे कहा जो दुम्हें ठहराया गया हे उससे अधिक मत ले लो। योद्धाओंने भी उससे पूछा हम क्या

करें · उसने उनसे कहा किसीपर उपद्रव सत करो और न सूठे दोब लगाओ और अपने वेतन से सन्तुष्ट रहो ।

१६ विषयमें विचार करते थे कि होय न होय यही खीष्ट है . तब योहनने समोंको उत्तर दिया कि में तो तुम्हें जलसे बपतिसमा देता हूं परन्तु वह शाता है जो मुक्तसे श्रीधक शक्तिमान है में उसके जूतोंका बंध खोलनेके थेग्य नहीं हूं वह तुम्हें पवित्र श्रात्मास श्रीर वह श्राप्त बपतिसमा देगा। उसका सूप उसके हाथमें है श्रीर वह अपना सारा खिलहान शुद्ध करेगा श्रीर गहुका श्रुपने खत्में एकहा जब लोग श्रास देखते थे श्रीर सब श्रपने श्रपने मनमें योहनके

करेगा परन्तु सूसिका उस श्रागसे जो नहीं बुक्सती है जलावेगा। उसने बहुत श्रीर बातोंका भी उपदेश करके लोगोंका सुसमाचार सुनाया ।

31

३१ कि किएफीसी है। स् क्छ । कड़ाईड । एए कड़े। शिट संछ प्रप् थि किस स्छा कि संघणकी के सिस्कक् इछ शिक्ष संघणकी काफड़ी(र्ड्

उठ स्मा हिया । इसिलिये इरोड्ने उस सभीके उपरान्त यह कुरुम्मे २० मी किया कि वेगहनको बन्होगृहमें मूद रखा ।

### [ । गन्त्र । मन्त्राम वया विषा [

सब लोगेंक विपतिसमा बेनेक पीलें जब मीशुने भी बपितिसमा २१ बिसा था और प्रार्थना कारा। था तब स्वर्ग खुल गोग । और २२ कारा शासा देही रूपमें कार्यक्ष कार्य हैं में सुम्में आते जाकारावाणी हुई की मूर्य गोग पुत्र हैं में सुम्में आते

### [ योगुकी बंगावली । ]

और भीश आप तीस बरसके अरकक हीते जान और स्वीकी २३ समस्में सुसमक पुत्र था। यूसम एवा का पुत्र था वह मनातक। २४ पुत्र वह सेनीका वह महाकिता वह यात्राका वह सुसमका वह २१ प्रताथमहरू वह स्वाधिका वह सहाभाव वह

३९ इह । कड्डमीप्री इह । कड़ाएप्रीम इह । कड़ाम इह । कड़ाम ७९ -मटी इह । कामिर्फ इह । कामाड़ाई इह । काघडूर्थ उह । क्यम्प्र २९ इह । क्विप्रम उह । क्यिं इह । क्यिं हु है १८ । काघड्म इह । क्यां है ।

उह होलयेजरहा वह गेरीमका वह मनातका वह खेतीका वह ३० सिमोगीनका वह गिर्ह्हाका वह मुसफका वह मनथका वह इंखियाकीसका, वह मिलेयाका वह मनथका वह ३९

९६ उम तक्का पह हा क्यांत्रियों उम । कक्चा उम । क्यांत्रिया उम्हें अस्ति । इस्रायम्बर्ग वह सर्वामिक्य उम्हें विकासिक्य उम्हें विकासिक्य विकासिक्य विकासिक्य विकासिक्य विकासिक्य विकासिक्य इस्ट्रिक्ट । क्यांत्रिया अस्ति विकासिक्य विकासिक्य विकासिक्य विकासिक्य विकासिक्य विकासिक्य विकासिक्य विकासिक्य

উচ ক্রিয়ার্চ বৃচ ক্লেমিরিছের ড্রচ ক্লেড্রাস্ট্র ড্রিট্র ড্রাস্ট্র ড্রান্ট্র ড্রাস্ট্র ড্রান্ট্র ড্রাস্ট্র ড্রান্

मुहका वह रसकका वह मिथुमरहका वह हनोसका वह शेतका इट मेरवका वह महरवरका वह केननका , वह हनासका वह शेतका इट इह आदमका वह हेज्यका ।

प्रमप्त किसर नेश्विरि । फिरु उद्या रूपप्रथाय सिर्घाय प्रेत की जि **म फि**रु द्र उठ छाड़ क्षिड़ केर है ज़िह . फ्रेंक 175 है की 115 हाहा है १ किंकिड़ रिपष्ट सम्भवि हि इह की ई एकि किंदिन . 191में हिनि ० ? भिंड्रफ किनिएए कि ई हुए किन्छ है है कि उड़क भिरुष्ट गृष्टि किने इक्र उपार उस ने उसके विष्यां कि से साथ कि से उस है। । एक विभिन्न राष्ट्रिक कार्क प्राप्ति एक माण्य किर्वार हे निप्रह प्रवासित्र के की है एकार्की कीएक डि रड़े एम्हेमाम र्पेम मानीए है की एही उत्तर किस्र निधिति। गर्भ हो । इसे किस किस किस किस किस कि किलिएड़ । इं 155 किसर इं 1531 किसरी सेट में गृष्टि थ ई ाणा । गोप्त रेस्य इह कींफिन गिरंहर् रेस्त हमकी किंड्रन्ड गृष्टि इ राज्य दिखाने । और भीतानने उससे कहा में यह सब माधिकार इसे एक इन व पहलेतपर ले जार उसके परमध्य प्रमास जगतक सब र्कातिष कर । गर्फिति से हाब क्य पृत्र किम्ब्यूड हुन्प्रम द्वित सिडिडि 🛠 अ जाय । थीथुने उसकी उत्तर दिया कि लिखा है सतुष्य केवल निक दिर्श की ई इस मिस्प्रिंग मुद्र कि दें स्पृ किम्ब्रे के कि इ पीछे उसके पूरे होनेपर भूखा हुआ। तव श्रोतान उससे कहा प्रमाश किन इन् निम्हमिनिही नह मुद्धि हुए हैकी गज़िर्म किस्प्र छिनानिष्ट नही छोछि। प्रांष्ट । एक मेरकारं छानुष्टी कि 🕇 ह ामाङ गृहि १५२ी भ्रेम्डेट डि एप्ट्रिम सामाह हिम स्वीप सि [ । एकि की परीता।

क्षेत्र कर । जब श्रांतान सब परीचा कर चुका तब कुछ समयक हिया यह भी कहा गया है कि तू प्रमेश्वर अपने हें जरको परीखा

ियोगना गालान ह्याने उपहेच करना और उसका

प्राप्तास के सार देश है। इत रुक माश्री में उसने उसने समाश्रीमें नीकि किएड गृष्टि एए एसी किड़ीजार मिल्लीए किए एए । । । । । भेल जाना ।

१६ तब वह नासरतको शाया जहां पाठा गया था और अपनी

वसका नासरतक होगि होना वाना। । इंकी इंग्डिंग किस संभित्त असकी बड़ाई किई। रीति पर बिश्रामके दिन सभाके घरमें जाके पढ़नेकी खड़ा हुन्ना। यिशायाह भविष्यद्वक्ताकी पुस्तक उसका दियी गयी ग्रीर उसने १७ पुस्तक खोलके वह स्थान पाया जिसमें लिखा था . कि प्रमेश्वरका १८ ग्रात्मा सुभापर है इसलिये कि उसने सुभे ग्रांसिपेक किया है कि कंगालोंको सुसमाचार सुनाऊं . उसने मुक्ते भेजा है कि जिनके १६ मन चुर हैं उन्हें चंगा करूं ग्रीर बन्धुत्रोंको छूटनेकी ग्रीर ग्रंधोंको दृष्टि पानेकी वार्ता सुनाऊं श्रीर पेरे हुश्रोंका निस्तार करूं श्रीर परमेश्वरके ग्राह्म बरसका प्रचार करूं। तब वह पुस्तक लपेटके २० सेवकके हाथमें देके बैठ गया और सभामें सब लोगोंकी आंखें उसे तक रहीं। तब वह उन्होंसे कहने लगा कि श्राजही धर्म- २९ पुस्तकका यह बचन तुम्हारे सुननेमें पूरा हुआ है। ग्रीर सभीने २२ उसको सराहा श्रीर जो अनुग्रहकी बाते उसके सुखसे निकलीं उनसे अचंभा किया और कहा क्या यह यूसफका पुत्र नहीं है। उसने उन्होंसे कहा तुम अवश्य मुक्तसे यह दशन्त कहोगे २३ कि हे वैद्य अपनेकी चंगा कर . जी कुछ हमोंने सुना है कि कफर्नाहुसमें किया गया सी यहां अपने देशमें भी कर । श्रीर उसने कहा मैं दुमसे २४ सच कहता हूं कोई भविष्यद्वका अपने देश में याह्य नहीं होता है। श्रीर में तुमसे सत्य कहता हूं कि एलियाहके दिनोंमें जब २४ आकाश साढे तीन बरस बन्द रहा यहांलों कि सारे देशमें बड़ा ग्रकाल पड़ा तब इस्रायेल में बहुत विधवा थीं। परन्तु एलियाह २६ उन्हों में से किसीके पास नहीं भेजा गया केवल सीदोन देशके सारिफत नगरमं एक बिधवा के पास । श्रीर इलीशा भविष्यद्वक्ता- २७ के समयमें इस्रायेलमें बहुत कीड़ी थे परन्तु उन्हों मेंसे कोई शुद्ध नहीं किया गया केवल सुरिया देशका नामान । यह बातें सुनके २८ सब लोग सभामें क्रोधसे भर गये . श्रीर उठके उसकी नगर से २६ बाहर निकालके जिस पर्ब्वतपर उनका नगर बना हुआ था उसकी चोटीपर ले चले कि उसको नीचे गिरा देवें। परन्तु वह ३० उन्होंके बीचमेंसे होके निकला और चला गया।

[ कफर्नांडुमर्ने यीगुका एक भूतग्रस्त मनुष्यको चंगा करना ।]

श्रीर उसने गालीलके कफर्नांहुम नगरमें जाके विश्रामके दिन २१ लोगों की उपदेश दिया। वे उसके उपदेशसे श्रचंभित हुए क्योंकि ३२

### यिगुका पितरको चासकी चंगा करना श्रीर नगर नगर नगर न **चपदेश** करना।

शिमोनकी सास बड़े ज्वरसे पीड़ित थी श्रोर डन्होंने उसके लिये उस से विनती किई। उसने उसके निकट खड़ा हो ज्वरको डांटा श्रोर वह उसे छोड़ गया श्रीर वह तुरन्त उठके उनकी सेवा करके सभाके बरमेंसे डठके उसने शिमोनके घरमें प्रवेश किया बी श

हाथ रखके उन्हें चंगा किया। भूत भी चिल्लाते थ्रोर यह कहते हुए कि श्राप ईश्वरके पुत्र सीष्ट हैं बहुतोंमेंसे विकले परन्तु उसने उन्हें डांटा श्रोर बोलने न दिया क्योंकि वे जानते थे कि वह सूर्य्य डूबते हुए जिन्होंके पास दुःखी लोग नाना प्रकारके रोगों में पड़े थे वे सब उन्हें उस पास ठाये और उसने पुक प्रकार

बिहान हुए वह निकलके जंगली स्थानमें गया और बोगोंने उसको हुंड़ा और उस पास आके उसे रोकने लगे कि वह उनके पाससे न जाय। परन्तु उसने उन्होंसे कहा मुक्ते और और गरीं में भी ईरवरके राज्यका सुसमाचार सुनाना होगा क्योंकि मैं में भी ईरवरके राज्यका सुसमाचार सुनाना होगा क्योंकि मैं इसीबिथे भेजा गया हूं। सो बसने गाबीळकी सभाओंमें डपदेश

गृहि ानाइक्म मिंछिलोक्रम तड्ड छितार तस्ट्रहा तम्हाए ]

कार निड्न भार के व जार विका सहायता कर भार कि की एकी निर् ए प्र कान हिसकू कि किंकिसी। कि कि कि कि कि कि कि कि निउत्त कार । तकार अर्थ इंग्लियां विष्या है । अर्थ वनका जाल फरने तीभी आपकी बातपर में जारु डालुंगा । जब उन्होंने ऐसा हिक है के अह अह अह अह मिल मिल में में के के हैं की पकड़ेनेका अपने जालोंको हालो। शिमीन ने उसको उत्तर् दिया वात कर चुका तब शिमीन से कहा गहिरेमें ले जा और मछलियां अर उसने बेटके नावपरसे लेगोकी उपदेश दिया । जब वह भा चहके उसने उससे जिनती किहै कि तीरसे थोड़ी हुए ले जाय किनमिष्री कि प्रमक्ष भिमें होन कि । व शिक्ष कि किम किमार केर्फ उत्तर वाव कि नेत पर उपी देखीं श्रीह महुवे उनपरसे र प्रहेत थे और वह मिलेसरतकी क्रीलिक पास खड़ा था। और २ एक दिन बहुत लोग हेश्वरका बचन सुननेका योशुपर गिरे क्रेड गिर्धिका बुलाना ।

में पापी मनुष्य हूं। क्योंकि वह और उसके सब संगी लेगा इन किहाक मिलाप र्म स्ट्र के एडक गृष्टि एग्री रूप रिहाह कप्राप्त रुतिया न नामाथी केएई ड्रप । गिरु नेब्रू ने की गिम मिए वान निहं

। मिन्नी 1ई हिमि केसर केड़ाई हुकू हम भवसे तू सनुष्योका पकड़ेगा। और वे नावोंका तीरपर लाक १९ इड एस १इक छिलामाडी नेखिक वित . युड्ड तम्मीबी थे किराछ और वेसेही जबदी के पुत्र याकूव और योहन भी जी शिमीनके 90 । पृट्ट कममोनि येथ डिक्स मिड्रन्ड कि मिनार सक के फिलीश्रम

। मिर्म भारत कि कि कि का नगा करना ।

४१ मेर नेमर कि । १३९ गिम हन्यु इंकि क्रिप्ट गृष्टि । कि रि सकते हैं। उसने हाथ बढ़ा उसे कुरे कहा में तो चाहता हूं शुद्ध १३ उससे बिनती कि है यह की जाए वाह जा सक शब कर ज़िष्ट रज़ित रुक्ट कड़में क्छर्ड किष्टिकि ड्रिक गर्षि एवं हिन राष्ट्र यब वह तरे सार से था तब देखों एक सबुच्च कोढ़से अरा १२

किक्राप इत निपट कार हन्प्र इक तम भीत्रकी की ईशे ।हाए

दिखा श्रीर अपने शुद्ध होने के विषयमेंका चढ़ावा जैसा मूसाने १४ श्राज्ञा दिई तैसा लोगोंपर साची होनेके लिये चढ़ा। परन्तु श्रीशु की कीर्च श्राधिक फैल गई श्रीर बहुतरे लोग सुननेको श्रीर १६ उससे श्रपने रोगोंसे चंगे किये जानेको एकट्टे हुए। श्रीर उसने

जंगली स्थानेंग्में अलग जाके प्रार्थना किई । योगुका एक ग्रहींगीको चंगा करना श्रीर उसका

पाप द्यमा करना।

९७ एक दिन वह उपदेश करता था श्रीर फरीशी श्रीर ब्यवस्थापक लोग जो गालील श्रीर विहृदियाके हर एक गांवसे श्रीर विरु-शलीमसे श्राये थे वहां बैठे थे श्रीर उन्हें चंगा करनेका प्रभुका

१८ सामर्थ्य प्रगट हुआ। श्रीर देखों लोग एक मनुष्यकों जो श्रद्धींगी था खाटपर छाये श्रीर वे उसको भीतर ले जाने श्रीर यीशुके

१६ आगो रखने चाहते थे। परन्तु जब भीड़के कारण उसे भीतर ले जानेका कोई उपाय उन्हें न मिला तब उन्होंने केठिपर चढ़के उस-

२० की खाट समेत छतमेंसे बीचमें यीशुके आगे उतार दिया। उसने उन्होंका बिश्वास देखके उससे कहा है मनुष्य तेरे पाप चमा

२३ किये गये हैं। तब अध्यापक और फरीशी लोग विचार करने छगे कि यह कौन है जो ईश्वरकी निन्दा करता है. ईश्वरको

२२ छोड़ कौन पापोंको चमा कर सकता है। बीशुने उनके मनकी बातें जानके उनको उत्तर दिया कि तुम लोग अपने अपने मनमें

२३ क्या क्या बिचार करते हो। कौन बात सहज है यह कहना कि तेरे पाप चमा किये गये हैं अथवा यह कहना कि उठ और चछ।

२४ परन्तु जिस्तें तुम जाना कि मनुष्यके पुत्रका पृथिवीपर पाप जमा करनेका अधिकार है (उसने उस अर्द्धांगीसे कहा) में तुमसे कहता

२४ हूं उठ अपनी खाट उठाके श्रपने घरको जा। वह तुरन्त उन्होंके सामने उठके जिस पर वह पड़ा था उसको उठाके ईश्वरकी स्तुति

२६ करता हुन्ना त्रपने घरको चला गया। तब सब लोग बिस्मित हुए त्रोर ईश्वरकी स्तुति करने लगे त्रीर श्रति भयमान होके बोले हमने त्राज त्रनोखी बातें देखी हैं।

[ योशुका लेबीकी बुलाना । ]

२७ इसके पीछे वीशुने बाहर जाके लेवी नाम एक कर उगानेहारेकी

1 गर किपि ऐस । इक फिस आँ । छाड़ रेंडे संगाप रेंकिशाम उक 35, 25 आँ । एम्छी रंड किपि केम्स ऑड । उस केड़ि कुक इम ड्रम उक मेड्ड आँ । एम्छी रंड किपि कोम जिस्स किप्त केम्स किम्स किम्स उस मेड्ड आँ किप्त एम किप्त आँ छिम्स केम्स अंडिन्डाम्स उह - इक मुमांकाषी केम्स शिष्टीम आँ कमाध्यस कोईन्ड इस । उड़ि रिक्त एम्स एम अंहिपीए आँ एम्स इम्सि । उन्हें किपि काईक ह इ किप्त किपिमिसि की एम्डी उस्त किप्त है । इन्हें हिस्स अंडिस इ किप्त इंस्स किपिस से । किप्तिए किप्त ई डिक्स मेडिस इ किप्त इंसिमिस से । किप्तिए किपि । इ सि अंडिस इ किप्त इंसिमिस से । इस्ति हिस्स है डिक्स मेडिस इ किप्त इंसिमिस है । इस्त है हिस्स है डिक्स मेडिस है ।

### [ । मात्रक छाविक सर्मिक काव्यक सम्पूर्व ]

केश उन्हों उससे कहा पहिलके शिष्य क्यां वार वार वार है है के का विशेष की का किया का का वा किया का का वा किया का का वा का का वा का वा का वा का वा का वा वा का वा वा का वा वा का वा वा का वा का

### [ रोगुन्त विभावतादन विषयमें निष्णय करना ।

। इ । छन्छ डि । भारत है । भारत है ।

कांड्र सिंग्लेड स्थिए एटी क्यालड़ी क्षिए क्याड्रीस्ट्र केंड्रेट्स केंड्रेट्स क्रिस स्थालड़ क्रिस क्ष्म क्ष्

४ वह ग्रीर उसके संगी लोग भूखे हुए तब क्या किया उसने क्योंकर ईश्वरके घरमें जाके भेंटकी रोटियां लेके खाई जिन्हें खाना ग्रीर किसीको नहीं केवल याजकोंको उचित है ग्रीर ग्रपने १ संगियोंको भी दिई । ग्रीर उसने उनसे कहा मनुष्यका पुत्र बिश्रामवारका भी प्रभु है।

> [ यीगुका एक मनुष्यको जिसका दहिना शाय सूख गया या चंगा करना ।

इ दूसरे विश्रामवारको भी वह सभाके घरमें जाके उपदेश करने लगा श्रोर वहां एक मनुष्य था जिसका दिहना हाथ सूख ७ गया था। श्रध्यापक श्रोर फरीशी लोग उसमें दोष ठहरानेके लिये उसे ताकते थे कि वह बिश्राम के दिनमें चंगा करेगा कि नहीं। ८ पर वह उनके मनकी बातें जानता था श्रोर सूखे हाथवाले १ मनुष्यसे कहा उठ बीचमें खड़ा हो वह उठके खड़ा हुआ। तब

यीशुने उन्होंसे कहा में तुमसे एक बात पृछूंगा क्या विश्रामके दिनोंमें भला करना श्रथवा बुरा करना प्राणको बचाना श्रथवा १० नाश करना उचित है। श्रीर उसने उन सभोंपर चारों श्रोर दृष्टि

१० नाश करना डाचत है। श्रार उसने उस समापर पारा आर उाट कर उस मनुष्यसे कहा श्रपना हाथ बढ़ा . उसने ऐसा किया श्रीर १९ उसका हाथ फिर दूसरेकी नाई भळा चंगा हा गया। पर वे बड़े

क्रोधसे भर गर्बे ग्रीर श्रापसमें बोले हम यीशुको क्या करें।

### [ यीशुका बारह प्रेरितोंको उहराना । ]

१२ उन दिनोंमें वह प्रार्थना करनेको पर्व्वतपर गया श्रीर ईश्वरसे १३ प्रार्थना करनेमें सारी रात बिताई । जब बिहान हुश्रा तब उसने

१३ प्रार्थना करनेमें सारी रात बिताई । जब बिहान हुआ तब उसन अपने शिष्योंको श्रपने पास बुळाके उनमेंसे बारह जनोंको चुन

१४ जिनका नाम उसने प्रेरित भी रखा । अर्थात् शिमोनको जिसका नाम उसने पितर् भी रखा औ उसके भाई अन्द्रियको और याक्

१५ श्री योहनको श्री फिलिए श्रीर बर्थलमईको श्रीर मत्ती श्री थोमाको श्रीर श्रलफईके पुत्र याकृब को श्री शिमोनको जो उद्योग

१६ कहावता है . श्रीर याक्बके भाई यिहूदाको श्री यिहूदा इस्क रियोतीको जो बिश्वासघातक हुग्रा ।

[ यीशुका पहाड़ी उपदेश। ]

१७ तब वह उनके संग उतरके चौरस स्थानमें खड़ा हुआ श्री

। १४की डिमिन मिसिक इफानि क्रि

- इसी शाम इसि इंक क्लिंगर्र अधि थि सि छाएं। तुंक क्सा क्रिक्सम कर्माक्रीम क्षि भीम आधि सिमोक्रिअसे। ग्रींट सिम्ही क्सिम्स फेक्स फिंस् स्मीर्य क्षिप्त क्षिप्त

तब उसने अपने शिष्योंकी और होष्ट कर कहा अन्य तुम जो २०

कि मह है है हन्छाएं एएसा सुमहा सुमा सुमान है छाएं है प्राप्टि है किनाम डिन फ्ला कि प्रांडन्ट इन कीएक पिड़ देशे और तुम बहुत फल पाश्रोगे और सब्बेपधानक सन्तान मुक्त किछा है । अप अप अप अप अप किछा वाला व रखक अप जाफ किंग्रिहाए नेपार हुन्छ। निए जुनी 1निह की ई निई ग्राप्ट के किंकिमीए कि छाकि थिए कीं कि इंडिक एक डिडिक्त कि इंडिक्टर शुर है। की दिस हुन इन्हें ऋष है अप है । हैं है है

। सिर्धि किन्हाफ्ड

ह . क्राक्त है सहर रेत कि किन्ते हुए में एडीए है की हैं । एका हें हैं । इस हैं । -हर्न निपष्ट गास कि कु विषय । राजयह दिन के कि कि के सिर्ह 98 डिर्फ 1355 कि गृष्टि ई 1585ई फिन कू छिट ई महर्म के ईाप र्फ १३ में है। कि । प्रापड़ नामछ कर्गु नेपल कि होई इसी ड्रांक कि १४ हुन्प्र ई डिंह ।इंड छेउए निपष्ट छगप्र । फिर्मी डिंह मईग निर्दे ०४ हिहान कहा क्या अन्धा अन्धा भी कि विसा सिकता है . क्या ३६ ही उसीसे तुम्हारे जिए भी नापा जायगा। फिर उसने उनसे एक उभरता हुआ तुम्हारी गोद्में दंगे क्योंकि जिस नापसे तुम नापत मुक्ष । हे । तुरा चात देवाचा हो । हिलाया है । इन् चमा करें। ते तुम्हारी चमा किई जायगी। इंश्रे ते तुमके . गिक्षिक भारहुर न भिष्ट्र मह कि क्षिएडडर क्रम भिष्ट . गाम्हास एकी ह प्राष्ट्रिक । प्राप्टेस कि एक घर प्राप्टिक । कि प्रिस्के ह

मन के भले भंडाए से भली वात निकालता है और बुरा मनुख्य र्मिष्ट एक्ट्रिस 1 छम । ई निइति छाड़ भिइस किरैक न प्रिष्ट निइति १४ डिम प्रशुर विड्**र्व कांडांक गाकि कीं**फ्न ई रजार गामडाए विरुक्त 88 निकस्त के क्यू के 1 किए राज । खन्य कि है कि के अपनेही इति ग्रस्टि किए राम गमन्त्रनी कि है डिन इर्ग छिन्छ है। । गार्कि हे मिरि खिन्छ हू कि निराकनी मिर ई मिरि केड्री ए

र्फ किन्ती कि कि इ छ।किनी रहुछ भिर्म किम ए छिने विक

अह सुस मुक्त है असु क्यों पुकारत है। मुक्त मुक्त केंद्र मनमें भरा है सीई उसका मुह बोछता है। ांक कीएक इं राज्जाकनी जान विश्व कि प्राच्छ किम मेग्रह

हूं सो नहीं करते। जो कोई मेरे पास धाके मेरी वातें सुनके उन्हें पाठन करे में तुम्हें बताजंगा वह किसके समान है। वह एक मनुष्यके समान है जो घर बनाता था थार उसने गहरे खोदके पत्थरपर नेव डाली थार जब बाढ़ थाई तब धारा उस डाली गई थी। परन्तु जो सुनके पालन न करे सी एक मनुष्यके समान है जिसने भिट्टीपर बिना नेवका घर बनाया जिसपर घरपर लगी पर उसे हिला न सकी क्योंकि उसकी नेव पत्थरपर विनाश हुया। धारा लगी और वह तुरन्त गिर पड़ा श्रीर उस घरका बड़ा

बाता ह आर अपन दासको यह कर तो वह करता है। यह सुनके यीग्छने उस मनुष्यपर अचभा किया और मुंह फेरके जो बहुत लोग उसके पिछ्नेसे आते थे उन्होंसे कहा में नुमसे कहता हूं कि मैंने ह्स्वायेली लोगों में भी ऐसा बड़ा विश्वास नहीं पाया है। और जो लोग भेजे गये उन्होंने जब घरको लीटे तब उस अने नेती नाजको नंगा गण्या ' लिये बनाया । तब यीग्च उनके संग गया श्रीर वह घरसे हूर न बिये बनाया । तब यीग्च उनके संग गया श्रीर वह घरसे हुर न श्रा के शतपतिने उस पास मित्रोंकी भेजके उससे कहा है प्रभु दु:ख न उठाइये क्योंकि में इस योग्य नहीं कि आप मेरे घरमें श्रावे । इसलिये मैंने श्रपनेको श्रापके पास जानेके भी योग्य नहीं समक्षा परन्तु बचन कहिये तो मेरा सेवक चंगा हो जायगा। क्योंकि में पराधीन मनुष्य हूं श्रीर योद्धा मेरे बशमें हैं श्रीर में पुकको कहता हूं जा तो वह जाता है श्रीर इसरे की श्रा तो वह सुनके यिद्वदियोंके कई एक प्राचीनोंको उससे यह बिनती करनेको उस पास भेजा कि श्राके मेरे दास की चंगा कीजिये। उन्होंने उस पास श्राके उससे बड़े यह से बिनती किई श्रार कहा आप बीशु पास श्राके उससे बड़े यह से बिनती किई श्रार कहा आप जिसके लिये यह काम करेंगे सो इसके योग्य है. क्योंकि वह हमारे छोगसे प्रेम करता है श्रीर उसीने सभा का घर हमारे े हुममें प्रवेश किया। श्रीर किसी शतपति का एक दास जो इसका प्रिय था रोगी हो मरने पर था। शतपति नेथीशुकी चर्चा रोगी दासकी चंगा पाया। जब यीष्ठ लोगोंका अपनी सब बातें सुना दुका तब कफर्नी [ यीगुका एक श्रतपतिके दास की वंगा करना।] 0 RU u

### ा मानाका किन्यु काइम्हो किराप नश्ना किएए

शासपासक सारे देशमें फैर गई। म्राष्ट्र माष्ट्रीद्वर्भि द्वास नाव इस मध्यमी क्सर ग्राष्ट्र । ई ईकी ०१ श्री इ नुर्मार्गिक निप्रह निर्मार की गृष्टि है । एडू अपर । तम्ह्र एकि भि इंड मेंनिक शामड़ की लिंक करक तीतुर किरहाई है गृष्टि ।एडू हम किंमिछ छिछड़ । एड़ी गृष्टि किंगि किछड छट निष्ट्रिक गृष्टि ३१ ाग्छ नेछा । अहि १६६ व्ह काम हा। उर हूं गाउक छत्यता में ५९ अधिका छुत्रा और उठानेहारे खड़े हुए और उसने कहा है जवान काए उक्नी नेसर कि। फि हम उक्त सेसर ग्रीह हैकी एड इप 88 - इह क्षार नमार के एक क्षेत्र है। यह समा के 1 क्षा के 1 के 1 के कि एक हो। इह गृष्टि एक हुए एक एक एक एक एक एक एक एक कि रुड़ाक किकार्फ क्यू गिक किड़ डिड़िक किड़िप साप किकडात क्राफ इन द्विधित। थि निक्त एमें केएर एए ईन्डिन प्रस्थित है। केसर प्रिंह एक 11तार किसार क्य साम महान खुकि मही रेसकू ११

किन्त्राह गृहि १०५ रात्र किंदिवही किन्त्राह ग्रमहृष्टि

। गर्ड जिए में प्राप्ति

इह क्यार्का सुसमायार धुनाया जाता है। और को कोई भेरे ग्राहर है नाम भारति कार है किए रेडीब है नाम रेकी हुए है सि वाक बाहतसे कहा कि यन्य देखते हैं लगह चलते हैं के हो हरे और उसने उन्होंको उत्तर दिया कि तो कुछ तुमने देखा और सुता किंदी हर किंकिन इसि हो मुद्ध एकी पारंच थि छि: हु सिंकि इन् उत्त कि कि मड़ मड़ कि इस है डिमाप्ट फिन कि एट छि। हि की है एक एक एक वातक पास वह कहने को भेवा है कि २० हम दूसरेकी बार जोहें। उन मनुष्यों ने उस पास आ कहा बेहिन तक के कि जो आने वाल का का का का अपना अपना उष्ट छाए ख़िक काऊह किंकित हि छिम्मिकियी हिएए हिएड छि ३९ । 13क फिनड़ार्फ संस्प्रकी कींनाब वस नड़ नींस्थियी कनड़ार्छ नश

३४ जब बोहनके दूत लोग चले गथे तब बीधु थोहरक विषयम विषयमें ठोकर न खादे सा धन्य है।

परन्तु फरीशियों श्रीर ब्यवस्थापकोंने उससे वपतिसमा न लेक ३७ हेरवर्रके आभ्यापको अपने विषयमें ठाउ हिया। हा प्रस्ते कहा में इस समयके लोगोको उपमा किससे देजगा ३९

ज्ञान अपने सब सन्तानोस निहोष उहराया गया है।

[। मानम नि धनाकु रम्भिंग कृष्णि किलि किमाम कर ]

३६ निर्मार एमं र्म की हैकी तिन्नी भ्रेष्ट्रिय न्क्रम भेमेंगियोग्निय ७६ गृष्टि। एक प्रमन्त्राप्त काट मिन्न क्षितिक का ति प्रमन्त्रिय का का ति क्ष्म का ति क्ष्म का ति क्ष्म का ति क्षित्र की तिनार निभव का पि तिभीत्रित कि क्ष्म कि ग्राप्त भर्म कि क्षित्र कुष्टि का के हैं उठ भूगनित्र मेंग्रम कितित्र कुष्ट मित्रा केष्ण्य कित्य का इंडि भूगनित्र मिंग्रम कितित्रिय के व्याप्त विद्याप्त क्षित्र क्ष्मित क्

ाह: 3-35: 0 | नक्

सिक्ष अधि क्षित्र क्षित्र स्टिंग कि कि क्षित्र क्षित्

[। 167मी मिराप राप काएकि ]

ए० परन्त उसने कीए केरा दिर जिल्ला है क्रिया है

चला चा।

ाठुर वहुंचा हो। हो। अदि आग मान सुध क्षि मुड़ व्याप्त का का है। मुड़ व्याप्त का का है। मुड़ व्याप्त का का है। सुस्त सह है। सुद्ध महें विश्व का का है। सुस्त महें का सुस्त का है। सुस्त का सुर्म का

श्रीर बहुतसी श्रीर स्त्रियां . ये तो श्रपनी संपत्तिसे उसकी सेवा करती थीं।

[ बीज बोनेहारेका दृष्टान्त । ]

जब बड़ी भीड़ एकट्टी होती थी और नगर नगरके लोग उस पास ग्राते थे तब उसने दृष्टान्तमें कहा . एक बोनेहारा ग्रपना बीज बोनेको निकला . बीज बोनेमें कुछ मार्गकी ग्रोर गिरा श्रीर पांवांसे रौंदा गया श्रीर ग्राकाशके पंछियोंने उसे चुग लिया । कुछ पत्थरपर गिरा श्रीर उपजा परन्तु तरावट न पानेसे सुख गया । कुछ कांटोंके बीचमें गिरा श्रीर कांटोंने एक संग बढ़के उसका दबा खाला । परन्तु कुछ श्रच्छी भूमिपर गिरा श्रीर उपजा श्रीर सी ग्रा फल फला . यह बातें कहके उसने जंचे शब्दसे कहा जिसको सुननेके कान हों सो सुने ।

तब उसके शिष्योंने उससे पूछा इस दृष्टान्तका अर्थ क्या है। क्ष उसने कहा तुमको ईश्वरके राज्यके भेद जाननेका अधिकार दिया गया १० है परन्तु और लोगोंसे दृष्टान्तोंमें बात होती है इसिलये कि वे देखते हुए न देखें और सुनते हुए न बूकें। इस दृष्टान्तका अर्थ ११ यह है. बीज तो ईश्वरका बचन है। मार्गकी ओरके ने हैं जो १२ सुनते हैं तब शतान आके उनके मनमेंसे बचन छीन लेता है ऐसा न हो कि वे बिश्वास करके त्राण पावें. पत्थरपरके वे हैं कि १३ जब सुनते हैं तब आनन्दसे बचनको अह्या करते हैं परन्तु उनमें जड़ न बंधनेसे वे थोड़ी बेरलों बिश्वास करते हैं परन्तु उनमें जड़ न बंधनेसे वे थोड़ी बेरलों बिश्वास करते हैं और परीजाके समयमें बहक जाते हैं। जो कांटोंके बीचमें गिरा सो वे हैं जो १४ सुनते हैं पर अनेक चिन्ता और धन और जीवनके सुख बिलाससे दबते दबते दवाये जाते और पक्के फल नहीं फलते हैं। परन्तु १४ अच्छी भूमिनेका बीज वे हैं जो बचन सुनके भले और उत्तम मनमें रखते हैं और धीरजसे फल फलते हैं।

### [दीपकका दृष्टान्त ।]

कोई मनुष्य दीपकको बारके बर्त्तनसे नहीं ढांपता श्रीर न १६ खाटके नीचे रखता है परन्तु दीवटपर रखता है कि जो भीतर श्रावें सो उजियाला देखें। कुछ गुप्त नहीं है जो प्रगट न होगा १७

वायवा । उससे के इन्ह वह समस्या कि मेरे पास है से भी ने निया ई तिला है उसके कि एन पायवार प्रदेश और किसर है विस् । गिर्म के के विषय है मिला है माना में अपने के के में प्रि

### ा मण्ड प्रहस्वना बर्णन ।

मेरे साई यहा लोग है जो हेथ्यरका बचन सुनक पालन करते हैं। हैं। होता भिम की एड़ी उत्तर किन्ह निस् । इं होड़ा के हैं। कियाद कुड़ इंक अहं बाद आपके आहं वाहर खड़े हुए आपको फिड़ी इक सिप्तड निंकिकी मृद्धि। किए एक डिंग डिंग सिप्तड एमाक ०९ कड़िक कुरुप भास साप सर देशर कंसर ग्राह । ताम विक्रुकि 38

### । गिमां गियों वामा।

वे उसकी आजा मानते हैं। शिक्ष है । एई । एताहर पिर विरुक्त शिक्ष शाया है । एवं इस विके मिछिपार हि तिरोद्य आहे नामध्म है एउए . ई हिन छाछ्छी र वे यस गये और नीवा हो गया। और उसने उनसे कहा तुम्हारा म्राह्म । डांडा किंगिक डी कि कि महि कि मिष्ट करड कि छ । है किंड उन पड़ अप है उसे डाइक कामक कह कार छाए छह मेंडेन्ट वित से मिली के प्रहि कि का कि माल मा के निवित्त में थे। तब रिट थिरोष्ट रमरुकि प्रक्रि एएए छि ड्रह कि वि शिए हैं हिंद हैं काछ मंद्रिक कि . कि जाए एट किशीम पड़ क्षिए की 13क छिन्छ निप्रष्ट प्रक्रि ईप्ट प्रप्रधान छनात्री कैप्तर प्रक्रि इप्र क्रि क्यू इड्

बिश्रमा गर्रा देगने एक मनुष्यमेरे बहुत भूतीका निकालना ।

३६ विनती करता हूं कि सुर्क पीड़ा न हीतिये। क्येंकि क्युद्ध सब्बाधान हैंग्यरक पुत्र आपका सुक्ति क्या काम में आपस इपि है । इक सम्बाद इंड कर एक एक इंड शक्स माह है। है रह न वर्म रहता था परन्तु कवरस्थानमें रहता था। वह वीथुको तिनहीए डिंग इक कि गृहि है फिल तह है शिर्म तह कि एक र ज जब योश पीरपर उत्रा तव नगरका एक मनुष्य उससे आ मिछा । इंड्रेप ई प्राप्त एक हमास कंछिलार कि संप्रकृ क्रिंग्रीईक है 39

न प्राप्त किनित्त में इस अथार में इस ति हो सिम हो स्पष्ट नाइन्स् इसिम के के के कि प्रस्ति के एक प्रदेश के इस का इस् ग्रीह किसि के किसी किसी के इस का इस्ति किस के सिम हो हो हो हो है।

उसने उन्हें जाने दिया। तब भूत उस मनुष्यसे निकक सूत्रशंमें ३३ की श्रीह कह कह कहें। हैंग्ये भी उसे महिलों हैंग्ये के ग्रीह वह अप । इस जो हुआ था सी हेंग्ये निर्माह भाग और जाके नगर में ३४

हमा की हुंकी तिन्हीं संभूति नामुक्त की हुंकी तिन्हीं कि हमारे जहार का प्रमास का प्रमास की प्रमास की प्रमास के उपने उपन्त के मुद्र हमा है। इस सिस्ट निस्ट के किक्सी सूच सुख्य में सुक्त के अपन । प्रमास के किस किस । प्रमास कि है कि सिंह में की एक प्रमास है की हैकी प्रमास में की हैकी तिन्हों

३६ किनी ऐत तिरहाड़े की ई इक ग्रिंट ाह फ़्री किस्ट निम्ह । इक ग्रीह फ़र्की ग्राह्म में ग्राम्त ज़िस्ट काल निम्ह • ई क्की माक इंड छ़िई । धि फिर्की माक इंड फ़िर्क छिनी क्रम्ट निद्धािर की

ि शेगुका एक तत्त्वाकी जिलाना और रख किकि वंगा करना [

०१ है कीएिक एकी एडिए किए निर्मित का एमा उठि एकि कर १ एक छन्।

सब उसकी बार जोहते थे। श्रीर देखी याईर नाम एक सचुच्य ४९ ती समाका शब्यच्य भी था शाया श्रीर पीयुके पांची पड़के उससे की एकडीती बेटी थी श्रीर वह मरनेपर थी. जब पीयु जाता था का एकडीती बेटी थी श्रीर वह मरनेपर थी. जब पीयु जाता था

४३ ग्रीर एक स्त्री जिसे बारह बरससे लोहू बहनेका रोग या जो अपनी सारी जीविका वैद्योंके पीछे उठाके किसीसे चंगी न ४४ हो सकी . तिसने पीछेसे था उसके बखके थांचलको छूथा और ४५ उसके लोहूका बहना तुरन्त थम गया। थीशुने कहा किसने मुक्षे छुत्रा . जब सब मुकर गये तब पितरने ग्रीर उसके संगियोंने कहा. है गुरु लोग श्रापपर भीड़ लगाते श्रीर श्राप की दबाते हैं श्रीर ४६ श्राप कहते हैं किसने सुक्ते छूशा। यीशुने कहा किसीने सुक्ते छूशा ४० क्योंकि में जानता हूं कि मुक्तमेंसे शक्ति निकली है। जब स्त्री ने देखा कि में छिपी नहीं हूं तब कांपती हुई आई और उसे दंडवत कर सब लोगोंके साम्ने उसकी बताया कि उसने किस कारणसे अद उसको छूत्रा था श्रीर क्योंकर तुरन्त चंगी हुई थी। उसने उससे कहा है पुत्री ढाढ़स कर तेरे विश्वासने तुस्ते चंगा किया है कुशलसे चली जा।

४६ वह बोलताही था कि किसीने सभाके ग्रध्यचके वर से ग्रा उससे ४० कहा आपकी बेटी मर गई है गुरुको दुःख न दीजिये। यीशुने यह सुनके उसकी उत्तर दिया कि मत डर केवल विश्वास कर ती ४१ वह चंगी हो जायगी। घरमें आके उसने पितर और याकूब और वाहन और कन्याके माता पिताका छाड़ और किसीका भीतर ४२ जाने न दिया। सब लोग कन्याके लिये रोते और छाती पीटते थे ४३ परन्तु उसने कहा सत रोग्रो वह सरी नहीं पर सोती है। वे यह 🚧 जानके कि मर गई है उसका उपहास करने छगे। परन्तु उसने समोंकी बाहर निकाला श्रीर कन्याका हाथ पकड़के जंचे शब्दसे 🚧 कहा है कन्या उठ । तब उसका प्राण फिर प्राया श्रीर वह तुरन्त 🛂 ६ उठी श्रीर उसने श्राज्ञा किई कि उसे कुछ खानेकी दिया जाय । उसके माता पिता बिस्मित हुए पर उसने उनकी श्राज्ञा दिई कि यह जो

[यीगुका बारह प्रेरितोंकी भेजना।]

हुआ है किसीसे मत कहा।

९ यीशुने अपने बारह शिष्योंका एकट्टे बुलाके उन्हें सब भूतोंका निकालनेका और रागोंका चंगा करनेका सामर्थ्य और र ग्रधिकार दिया . ग्रीर उन्हें ईरवरके राज्यकी कथा सुनाने ग्रीर ३ रोगियों की चंगा करनेकी भेजा। श्रीर उसने उनसे कहा सार्गके

लेये कुछ मत लेया न लाठी न सोली न रोटी न रुपैये यौर दो हो ग्रंगे तुम्हारे पास न होवें। जिस किसी घरमें तुम प्रवेश करे। स्सीमें रहा श्रीर वहींसे निकल जाश्री। जो कोई तुम्हें ग्रहण न करें उस नगरसे निकलते हुए उनपर साची होनेके लिये श्रपने गंवोंकी पूळ भी साड़ डालों। सो वे निकलके सर्वत्र सुसमाचार वुनाते श्रीर लोगोंको चंगा करते हुए गांव गांव फिरे। यी गुक्त विषयमें हिरोदको चिन्ता ।

चोथाईका राजा हेरोद सब कुछ जो यीशु करता था सुनके दुबधामें पड़ा क्योंकि कितनेाने कहा याहन सृतकोंमेंसे जी उठा है . श्रीर कितनेाने कि एिळयाह दिखाई दिया है श्रीर श्रीरोने कि ग्रगले भविष्यद्वक्तात्रोंमेंसे एक जी उठा है। श्रीर हेरीदने कहा बोहनका तो सैंने सिर कटवाया परन्तु यह कोन है जिसके विषयसे मैं ऐसी बातें सुनता हूं . श्रीर उसने उसे देखने चाहा। यीयुका पांच सहस्र मनुष्योंका योड़े भे। जनसे तृप्त करना ।

प्रेरितोंने फिर त्राके जो कुछ उन्होंने किया था सा यीशुका सुनाया १० भ्रीर वह उन्हें संग लेके बैतसैदा नाम एक नगरके किसी जंगली स्थानमें एकान्तमें गया। लोग यह जानके उसके पीछे हो लिये ११

श्रीर उसने उन्हें ग्रहण कर ईश्वरके राज्यके विषयमें उनसे बातें किई और जिन्होंको चंगा किये जाने का प्रयोजन था उन्हें चंगा किया। जब दिन ढळने लगा तब बारह शिष्योंने ग्रा उससे कहा १२ लोगोंका बिदा कीजिये कि वे चारों स्नोरकी वस्तियों स्नोर गांवोंसे जाके टिकें ग्रीर भोजन पावें क्योंकि हम यहां जंगली स्थानमें हैं। उसने उनसे कहा तुम उन्हें खानेको देश्रो . वे बोले हमारे पास १३ पांच रोटियों ग्रीर दो मछलियोंसे ग्रधिक कुछ नहीं है पर हां हम जाके इन सब लोगों के लिये भोजन मोल लेवें तो होय। वे १४ लोग पांच सहस्र पुरुषोंके ग्रटकल थे . उसने ग्रपने शिष्योंसे कहा उन्हें पचास पचास करके पांति पांति बैठात्रो । उन्होंने ऐसा ५१ किया श्रीर सभोंको बैठाया । तब उसने उन पांच रोटियां श्रीर १६ दो मछ्लियोंको ले स्वर्गकी स्रोर देखके उनपर स्राशीष दिई स्रोर उन्हें तोड़के शिष्योंको दिया कि लोगोंके श्रागे रखें। सो सब १७

रोक्री उठाई गई । इगाह किह हुए और में हुकई दिक्ह वह रह पह है स्वक

। जाकि इ मिन्न ।

३९ की देही । साथ अन्त उन्हें इड्लास आजा दिहें कि यह क्षिक की एड़ी फ़्रि मेरिस्मी . हुं मिक मिं डि मेड़क एक मह १३० फिर अगले आवेष्यहत्त्वास्मासिक देवि है। उसने उनके उन्ह ई 5इक निर्म पृष्टि है 5इक डायकीए निरमी हन्एए है 5इक १६ उन्होंने उत्तर हिया कि वे आपका योहन बपतिसमा हेनेहार। ह निक में हैं निइक एक गिरु की छि धेमर नेमर छि है। १८ जब वह पुकान्तमें प्राथेना करता था और शिष्य होग उसके

प्रक्षि किलाए नाध्य प्रक्षि निमार प्रक्षि नाउर छः इ तड्ड की ई म्ड्रिक किन्नु कम्बन्स ।इक नेसर गृष्टि । डिक नम भीमेकी नाव ९९

। देह कि क्ही क्षित नुष्ट कार अप सार होए सार हाला यात होस

ा एड्रेग्ठ कितिहा किए में निर्मा कीर प्राप्ति किए में स्थापन किए हैं

हरे उसने समीस कहा यदि कोई मेरे पीछ आने नाह तो अपनी

उतावे मनुष्यका पुत्र जब अपने और गिताके और पवित्र हुतांके २६ उसका क्या लास होगा। जा कोई सुरुख क्यार मेरी बातीसे लार् जनातका प्राप्त करे और अपनेको नाश करे अथवा गंवावे २५ जो कोई मेरे लिये अपना प्राण् खोने सी उसे बचानेगा। जो सनुष्य इन्छ। की मारे और प्रतिदिन अपना क्या उठा के मेरे पीछे आहे।

राज्य न देखे तबको सृत्युका स्वाद न चीखो। क कि मेर हो से हैं हैं कि ऐसिन हैं हैं कि जब हो हैं र के केवरम सावेगा तब उससे रुजावेगा। में तुमसे सच कहता

ा गान् हे मान्त्री किन्ति कि कि कि कि कि कि कि कि

है। ये नेपल नाय विश्व है। है। है। है। है। है। है। है। है। ३० श्रीर उसका वस उनला हुआ और चमकने लगा। और देखी दें। वह प्राथना करता था तब उसके सहका रूप औरही हो गया इंह और याकवका संग ने प्राथना कर्नेका पञ्चतपर चढ़ गया। जब २८ इन बातोंसे दिन आठ एकके पीछे यीथा पितर और बोहन

तेजोमय दिखाई दिये और उसकी मृत्युकी जिसे वह यिक्शालीमों पूरी करनेपर था बात करते थे। पितर और उसके संगियोंकी ३२ आंखें नींदसे भरी थीं परन्तु वे जागते रहे और उसका ऐश्वर्थ्य और उन दो मनुष्योंको जो उसके संग खड़े थे देखा। जब वे उसके पास ३३ से जाने छगे तब पितर ने यीशुसे कहा हे गुरु हमारा यहां रहना अच्छा है हम तीन डेरे बनावें एक आपके छिये एक मूसाके छिये और एक एलियाहके छिये . वह नहीं जानता था कि क्या कहता था। उसके यह कहते हुए एक मेघने आ उन्हें झा लिया और ३४ जब उन दोनोंने उस मेघमें अवेश किया तब वे उर गये। और ३४ उस मेघसे थह शब्द हुआ कि यह मेरा प्रिय पुत्र है उसकी सुनो। यह शब्द होनेके पीछे यीशु अकेछा पाया गया और उन्होंने ३६ इसकी गुप्त रखा और जो देखा था उसकी कोई बात उन दिनोंमें किसीसे न कही।

[ बीयुका एक भूतप्रस्त लड़केकी चंगा करना । ]

दूसरे दिन जब वे उस पर्व्यंतसे उतरे तब बहुत लोग उससे ३७ आ मिले। श्रीर देखो भीड़मेंसे एक मनुष्यने पुकारके कहा ३८ हे गुरु में श्रापसे बिनती करता हूं कि मेरे पुत्र पर दृष्टि कीजिये क्योंकि वह मेरा एकछोता है। श्रीर देखिये एक भूत उसे पकड़ता ३६ है श्रीर वह श्रचांचक चिछाता है श्रीर भूत उसे ऐसा मरेडिता कि वह मुंहसे फेन बहाता है श्रीर उसे चूर कर किउनसे छोड़ता है। श्रीर मैंने श्रापके शिष्योंसे बिनती किई कि उसे निकालें ४० परन्तु वे नहीं सके। श्रीशुने उत्तर दिया कि हे श्रविश्वासी श्रीर ४९ हिले लोगो में कवलों तुम्हारे संग रहूंगा श्रीर तुम्हारी सहूंगा . श्रुपने पुत्रको यहां ले श्रा। वह श्राताही था कि भूतने उसे ४२ पटकके मरोड़ा परन्तु बीशुने श्रशुद्ध भूतको डांटके लड़केको चंगा किया श्रीर उसे उसके पिता को सोंप दिया। तब सब लोग ४३ ईश्वरकी महाशक्तिसे श्रचंभित हुए।

जब समस्त लोग सब कामें।से जो यीद्युने किये अचंभा करते ४४ थे तब उसने अपने शिष्योंसे कहा तुम इन बातोंका अपने कानोंमें रखा क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्योंके हाथमें पकड़वाया जायगा। परन्तु उन्होंने यह बात न समभी और वह उनसे छिपी थी कि ४४

12 - 33 · W

उन्हें बूक्ष न पड़े और वे इस बातके विषयमें उससे पूछनेके। उस्ते थे।

[ ईरवरके राज्यमें कीन वहा होगा। ]

४६ डन्हें में यह बिचार होने लगा कि हममेंसे बड़ा कौन है। ४७ यिशुने उनके मनका बिचार जानके एक बालकको लेके अपने पास ४८ खड़ा किया . और उनसे कहा जो कोई मेरे नामसे इस बालकको श्रहण करे वह सुक्ते ग्रहण करता है श्रीर जो कोई सुक्ते ग्रहण करे वह मेरे भेजनेहारका ग्रहण करता है. जो तुम सभाम श्रति छोटा है वही बड़ा होगा।

ि जो हवारे विषद्ध नहीं है सी हवारी थार है।

तब योहनने उत्तर दिया कि हे गुरु हमने किसी मनुष्यको आपके नामसे भूतोंको निकालते देखा और हमने उसे बजी क्योंकि वह हमारे संग वहीं चलता है। यिश्चने उससे कहा मत बजीं क्योंकि जो हमारे विरुद्ध नहीं है सो हमारी और है।

ि गोर्चिरोनियोंकी खीर जिल्होंने जरुको ग्रहण न किया यीगुकी नयता । ]

20 क्या तुम नहीं जानते हैं। तुम कैसे आत्माके हो। मजुष्यका पुत्र मजुष्योंके प्राप्य नाथ करने की नहीं परन्तु बचानेकी आया है. प्रवेश किया। परन्तु उन लोगोंने उसे ग्रहण न किया क्योंकि वह थिक्यलीमकी श्रोर जानेका मुंह किये था। यह देखके उसके शिष्ट्य थाकूव श्रीर थाहन बोले हे प्रभु आपकी इच्छा होय तो हम आगके श्राकाससे गिरने श्रीर उन्हें नारा करनेकी श्राज्ञा देवें जैसा पुलियहने भी किया। परन्तु बुसने पीछे फिरके उन्हें डॉटके कहा जब उसके उठाये जानेके दिन पहुंचे तब उसने थिरुशलीम जानेको ध्रपना मन हढ़ किया। श्रीर उसने हतोंको श्रपने श्रागे भेजा श्रीर उन्होंने जाके उसके लिये तैयारी करनेको शोमरोनियोंके एक गांवमें तब वे इसरे गांवकी चले गये।

[ ग्रिज्य होनेको विषयमें यीगुक्ती कथा । ]

४८ हे प्रभु जहां जहां आप जायें तहां में आपके पीछे चल्ंगा। बीखने जब वे सार्गमें जाते थे तब किसी मनुष्यने यीग्रसे कहा उससे कहा लोमड़ियोंको मांदें श्रीर श्राकाशके पंछियोंको बसेरे हैं परन्तु मनुष्यके पुत्रको सिर रखनेका स्थान नहीं है। उसने दूसरेसे ४६ कहा मेरे पीछे श्रा उसने कहा है प्रभु सुक्षे पहिले जाके श्रपने पिताको गाड़ने दीजिये। यीशुने उससे कहा मृतकोंको श्रपने ६० मृतकोंको गाड़ने दे परन्तु तू जाके ईश्वरके राज्यकी कथा सुना। दूसरेने भी कहा है प्रभु में श्रापके पीछे चलूंगा परन्तु पहिले ६९ मुक्षे श्रपने घरके लोगोंसे बिदा होने दीजिये। यीशुने उससे कहा ६२ श्रपना हाथ हलपर रखके जो कोई पीछे देखे सी ईश्वरके राज्यके थोग्य नहीं है।

[ बीगुका सत्तर गिष्योंको उइराके नेजना । ]

इसके पीछे प्रभने सत्तर श्रीरशिष्योंकी भी टहराके उन्हें दो दो करके हर एक नगर श्रीर स्थानको जहां वह श्राप जानेपर था अपने आगे भेजा। और उसने उनसे कहा कटनी बहुत है परन्तु बनिहार थोड़े हैं इसलिये कटनीके स्वामीसे बिनती करें। कि वह श्रपनी कटनीमें बनिहारोंकी भेजे। जाश्री देखी मैं तुम्हें मेम्नोंकी नाई हुंड़ारों के बीचमें भेजता हूं। न थेली न फोली न जूते ले जान्री और मार्गमें किसीकी नमस्कार मत करो। जिस किसी घरमें तुम प्रवेश करे। पहिले कहे। इस घरका कल्याण होय । यदि वहां कोई कल्यामा के योग्य हो तो तुम्हारा कल्यामा उसपर ठहरेगा नहीं तो तुम्हारे पास फिर आबेगा । जो कुछ उन्होंके यहां मिले सोई खाते और पीते हुए उसी घर में रहा क्योंकि बनिहार श्रपनी बनीके योग्य है - घर घर मत फिरो । जिस किसी नगरमें तुम प्रवेश करे। श्रीर लोग तुम्हें ब्रहण करें वहां जो कुछ 👟 तुम्हारे त्रागी रखा जाय सी खात्री। त्रीर उसमेंके रीगियोंकी चंगा करे। और लोगोंसे कहो कि ईरवरका राज्य तुम्हारे निकट पहुंचा है। परन्तु जिस किसी नगरमें प्रवेश करे। श्रीर लोग तुम्हें १० यहरा न करें उसकी सड़कोंपर जाके कही . तुम्हारे नगरकी बूल ११ भी जो हमोंपर लगी है हम तुम्हारे श्रागे पेंछ डालते हैं तौभी यह जाना कि ईरवरका राज्य तुम्हारे निकट पहुंचा है। मैं तुमसे १२ कहता हूं कि उस दिनमें उस नगरकी दशासे सदोमकी दशा सहने योग्य होगी।

। ई 15नार जानता है और जी सुभे तुच्छ जानता है सा मरे भंजनहारकी तुच्छ है सी मेरी चुनता है और जो तुम्हें तुच्छ जानता है सी मुर्फ तुच्छ १६ किया गया है तू नरकता निया किया जागा। के तुरहाश सनता ाम्क छिंग्छे । सि महीम्मक ई ग्राप्ट । गिगई हमा महासु १६ १३ करते। परन्त विचारक दिनमें तुम्हारी द्यास सार अहर का क्षा शक्तानप्र कर्ड समार नेडीए डाउ र्ह की ठाड़ ठीड नड़ी नड्ड कि निक्त किन सिमाई मि अहि अमि शिष्ट किन सिंड्रेन्ह भारक विश्वास कि . राइसित्र है विष है . निविशिक के छाड़ इह

प्राप्त में निर्मा स्वाचित है कि की है कि स्वाचित स्वाच है। किनिथ्य प्राह्म क्या के एक है। इक प्राह्म है एक प्रिक्त स्वाम स्वास् शुिक दिहा कि । है पृत्व किकी मिलक मान शह्म की फिक १९ आनन्द मत करे। कि भूत तुन्हारे वशमें हैं परन्तु इसीमें आनन्द सिम्ड निर्मित । निर्मा क निर्माड कुक ड्रेम्ट निर्मुक मिकी मुक्टि हूं ० ० कि है स्थित क्रिया और सह म के हैं। के कि कि कि कि कि कि कि कि ग्रह मिंग्र इस्त में किंद्र । किंद्र निर्मि शिष्क द्वान किकियने ३१ । किना भी हसारे बशारे हैं। उसने उनसे कहा में मेरे गोतानका क्षेत्र हे सम है कि कार है कि कार के की के कि कि कि कि कि की की कि कि की कि

क्षि छ । इ कि इ मह कि इक मिर्छ। से कि आहे। रिपार रिप्तर एक । ड्राप्ट फिल डायर किट एक रामित हुई हुए छिन्द । छना है। है। है। है। है। है। है। है। हो। हो। छन्द मुक्ते सब कुछ सीपा है और पुत्र कीन है सि। केह वहाँ जानता नात्रमी र्नम । गारु । एउनाइ डिप्ट मिडीड दिन की कि गत्मी ई हु दूर . ई फिकी उामर प्रणंकिलाइ इंन्ड प्राप्ट ई एए मिलिमहोड़

चाहा पर न देखा और जो तुस धुनते है। उसकी धुनने चाहा न्छई मिहाराष्ट्र गृष्टि क्लिइएव्हीस र्रेड्ड क्सिट र्ड किछ्ड रह की है । कि की कि में नुसर कि कि कि कि कि कि

तर व सेवा।

्रियावन्त ज्ञामिरानीका दृशन्त ।

। ताजु भिक्षिष । कानमि हनम्ह में भिन्द्र माक लिक गृष् है 13क किन्नेक । ज़िरी किसर केरर निक्याख्याक भिकी 195 🔻 ५ ९

। ताक्ताक किंद्रिक समध्याम आह फिन । उक द्वि। एक कि एक कि है कि है कि है कि थ है। एक प्रमुख किसी इह । इक निक्माब्स्टा । ए निक सिमिनि क्या समस्ता है जो इन्हें को इन समा पड़ा वसका पड़े। हो इ है कि । गार्क्ड अस के ह हा गारकाह अही हक में छि गारिक अस नहा वस सनुष्यको सेवा कर आह निक कुछ निहा अगर हुए उसने बाहर आ है। सुकी निकास्क भिष्यारेका निहं और अपनेही पशुपर बेठाक सर्गयम लाक उसकी सेवा किहै। बिहान ३१ फ़ेह श्रीह किंक रिष्ट्रीए कछाछ छ छ छ।इ श्रीह छि रुप्रांहाइ इंड फ़ुमनाष्ट्र सर कथिए निर्माति क्यू हुन्छ। । एत । छह कांड्र ४९ कसर कार साप सर प्राव्ह , ड्रेकी । एड क्ष्यूड सर प्राव्ह । छाड़ से नेडबास श्रीह कि विश्व का स्थाप अपन स्था आहे कि इंद्रीम फ़ीकि क्य फ़ितार किंद्र । एक एक किंद्र सिन्ड्रमास केछई इ छ हुन्। स्पार्क मिल करा काम है। के कि है। उसके बस उतार लिये और उसे वायल कर अध्यक्ष्या खोड़के निङ्गाबीमसे विरोहोका नात हुए डाक्श्रों के हाथमें पड़ा किन्दिन कहा मेरा पहासी कीत है। योथने उत्तर दिया कि एक मनुष्य ३० जीयेगा । परन्तु उसने अपने तह घरमी ठहरानेकी इच्छाकर योशुस रह उद्भात कर मेर स्थात क्षेत्र क्षेत्र स्था है । अपने समास मेर मेर हिंदि है । इस स्था है । इस है । इस है । इस है । जीर अपने लारे प्राणसे और अपनी सारी शासिस और अपनी सारी ७९ फिन्म ग्री निम्ह तिम्ह है निम्ह नहल्मिय है की किही मृत्य निस् ३९ । ई तिवृष फ़ेर्क ह . ई किला स्म स्माख्या ह । इह सिहर निरूह

है सथा है सथा तू बहुत दाताक जिंका करना करना आर वबरात १६ एट्डी उत्तर क्लिट निष्टीए। इन्ह । एडाइस हिम की केलीड़ । हाह बहिनने सुर्फ अक्वी खेदा करने को खोड़ी हैं. इसिनये उसको हिम की इ डिन हास किया आप स्पर इ कि कि काष उक्ती सुनती थी। परन्तु मधी बहुत सेवकाईमें बक्की हुई थी और वह ४० नास एक बहिन थी जी यीथुके चर्णोंके पास बेठके उसका बचन ३६ मछरीम तकल । ईकी ईनडूम किछह संग्रह नगर नीह कम मान नह किए गृहि एकी एकेए संबंग फिकी नेसर गृह नार केंड्रिक

४२ है। परन्तु एक बात आवश्यक है श्रीर मरियमने उस उत्तम भागको चुना है जो उससे नहीं लिया जायगा।

#### [ मभुकी प्रार्थना । ]

जब याशु एक स्थानमें प्रार्थना करता था ज्यों उसने समाप्ति किई त्यों उसके शिष्योंमेंसे एकने उससे कहा हे प्रभु जैसे योहनने अपने शिष्योंको सिखाया तैसे आप हमें प्रार्थना र करनेको सिखाइये। उसने उनसे कहा जब तुम प्रार्थना करो तब कहो हे हमारे स्वर्गवासी पिता तेरा नाम पवित्र किया जाय तेरा श्राच्य आवे तेरी इच्छा जैसे स्वर्गमें वैसे पृथिवीपर पूरी होय . हमारी ४ दिनभरकी रोटी प्रतिदिन हमें दें - श्रीर हमारे पापोंको चमा कर क्योंकि हम भी अपने हर एक ऋणीको चमा करते हैं श्रीर हमें परीचामें मत डाल परन्तु दुष्टसे बचा।

# [ लाज द्वाङ्के मांगनेहारेका दृशन्त । ]. अपेर उसने उनसे कहा तुममेंसे कौन है कि उसका एक मिन्न होय

श्रीर वह श्राधी रातको उस पास जाके उससे कहे कि हे मिन्न ६ सुभे तीन रोटी उधार दीजिये क्योंकि एक पथिक मेरा मिन्न युक्त पास श्रावा है श्रीर उसके श्रागे रखनेको मेरे पास कुछ नहीं है . ७ श्रीर वह भीतरसे उत्तर देवे कि सुभे दुःख न देना श्रव तो द्वार मृंदा गवा है श्रीर मेरे बालक मेरे खंग सोये हुए हैं में उठके तुभे म नहीं दे सकता हूं। में तुमसे कहता हूं जो वह इसिलिये नहीं उसे उठके देगा कि उस का मिन्न है तौभी उसके लाज छोड़के मांगनेके ६ कारण उठके उसका जितना कुछ श्रावश्यक हो उतना देगा। श्रीर में तुम्होंसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हों दिया जायगा हूंदो तो ३० तुम पाश्रोगे खटखटाश्रो तो तुम्हारे लिये खोला जायगा। क्योंकि

११ है और जो खटखटाता है उसके लिये खोला जायगा। तुममेंसे कौन पिता होगा जिससे पुत्र रोटी मांगे क्या वह उसको पत्थर हेगा . और जो वह मञ्जली मांगे तो क्या वह मञ्जलीकी सन्ती उसको सांप १२ देगा। अथवा जो वह अंडा मांगे तो क्या वह उसको बिच्लू देगा।

जो कोई मांगता है उसे मिलता है श्रीर जो ढूंढता है सा पाता

१२ सो यदि तुम बुरे होके अपने छड़कों की अच्छे दान देने जानते

हो तो कितना श्रधिक करके स्वर्गीय पिता उन्होंको जो उससे मांगते हैं पवित्र श्रात्मा देगा।

[ लोगोंको ग्रपवादका खण्डन । ]

यीशु एक भूतको जो गूंगा था निकालता था . जब भूत १४ निकल गया तब वह गूंगा बोलने लगा और लोगोंने अचंभा किया। परन्तु उनमेंसे कोई कोई बोले यह तो बालजिबूल नाम १४ भृतोंके प्रधानकी सहायता से भूतोंको निकालता है। श्रीरोंने १६ उसकी परीचा करनेकी उससे श्राकाशका एक चिन्ह मांगा। पर १७ उसने उनके मनकी बातें जानके उनसे कहा जिस जिस राज्यमें फूट पड़ी है वह राज्य उजड़ जाता है श्रीर घरसे घर जो बिगड़ता है सो नाश होता है। श्रीर यदि शैतान में भी फूट पड़ी है तो उसका १८ राज्य क्योंकर ठहरेगा . तुम लोग तो कहते हो कि मैं बालजि-बूलकी सहायतासे भूतोंको निकालता हूं। प्र यदि मैं बालजि- १६ बूलकी सहायता से भूतोंको निकालता हूं तो तुम्हारे सन्तान किसकी सहायतासे निकालते हैं . इसलिये वे तुम्हारे न्याय करने-हारे होंगे। परन्तु जो में ईश्वरकी उंगलीसे भूतोंको निकालता हूं २० तो अवस्य ईश्वरका राज्य तुम्हारे पास पहुंच चुका है। जब हथि- २१ यार बांधे हुए बलवन्त अपने घरकी रखवाली करता है तब उसकी सम्पत्ति कुराल से रहती है। परन्तु जब वह जो उससे अधिक २२ बळवन्त है उसपर श्रा पहुंचकर उसे जीतता है तब उसके सम्पूर्ण हथियार जिनपर वह भरोसा रखता था छीन लेता और उसका लूटा हुआ धन बांटता है। जो मेरे संग नहीं है सो मेरे विरुद्ध २३ है ग्रीर जो मेरे संग नहीं बटोरता सो बिथराता है।

[ यिहृदियों की बुरी दणा।]

जब श्रशुद्ध भूत मजुब्यसे निकल जाता है तब सूखे स्थानोंमें २४ बिश्राम इंडता फिरता है परन्तु जब नहीं पाता तब कहता है कि में श्रपने घर में जहांसे निकला फिर जाऊंगा। श्रीर वह श्राके २४ उसे काड़ा बुहारा सुधरा पाता है। तब बह जाके श्रपनेसे श्रिधक २६ दुष्ट सात श्रीर भूतोंको ले श्राता है श्रीर वे भीतर पैठके वहां बास करते हैं श्रीर उस मनुष्य की पिछली दशा पहिलीसे बुरी होती है।

[ । निक्त तिनि हैं निक कि

बनन सनके पाछन करते हैं। क्रिक है कि है फल डिंह उप रिंड रिक्ष में कि कि कि कि कि ह गृहि एक गुरुष के हिसी सा उन कथ । इक सिस्ट ह इब वह वह बात कहताही था कि भीड़में कि भिक्ती किया वह

। ब्रम् । मार्क्स मिन्द्र ।

। ई ।इंड भिर छिसन्दूर कि ई क्य इंड किई मुख् फिकी मानाक्ष्म हो उन्हें दोषी रहरावेगे क्योंकि उन्होंने युनसका उपदेश सुनक इंछ एसे कींगिक किएमस सड़ सिन्दी केग्राच्छी गिरु किनिनिन इड़ अन्तस आई और देखी यहां एक है को सलमानस भी वहा है। ठहरावगी क्योंकि वह सुलमान का ज्ञान सुननेको पृथिवीके किर् देन्ह करह एकं क्रिक्स कप्रमास छड़ सन्ही क्रान्नी है १ सकुण्या पुत्र हम समस्य क्यांग्र किया होता । देविया क्ष डिमि ए हो हो हो था अपने सिमित सिम्प्र सिम् । हो ०६ किह उनक नहीं दिया जायगा केवल यूनस आविष्यहत्ताका इति हुन प्र र्ड रिइड्रेंड इन्ही है . ई ब्रुड एरिड कम्प्रिस एड़ की गारु नेड़क ड़ह कि तिराण निंड दिक्य इमिर क्लिंगिर नेड्ड किए 39

। हनाबृड्ड क्रिक्मिड्

। गर्रा हासाप्राक्रम वस इह जिस्सि ईई हिगईर मेर छिक्सा िम्पार क्रमिंड इस की एसिंसि कि इ म एप्राथमिंह एसंह ईकि क्रिएड मुद्धि दि छाष्टिह भीष रूका ११६ हीए। बिड न ग्रकार छि ३६ ई मिल्क निर्मित कि की कि छई फि । ई एपछिथे छ प्रिष्ट गर्ड १६ कि है कि इस कर हुन्छ है एक एक एक वह ब्रिक्ट है कि कि के किसिनी छोड़ फिर कि कि कि कि छोड़ के छोड़ कराई किशीए 8 इ । छंड़ छाष्टिह कि हाइ अतिथ कि की उपउर्ध हुन्छ है तिछा इंडे कि किन्य देपिकको बारक गुसुमें अथवा वनिक होक इंडे

[ । ग्रन्ड गर्न्ड किंकिए।एक प्राप्त हे विद्यादित किंदि।

इंडिक गिर्फ प्रिपेस प्रमुख इंडिक हेम्स । प्रकी प्रमिष्ट ३ इ इत प्रशिशीन जब देखा की समय क्षेत्रक कि महिले नह । रठक कु नहार काह रहि इंड ग्रीड कहारिक नहार देह की इको किम्बी समुद्र निष्ठी के किसी किस किस किस हो।

बन्या क्या उसने भीतरको भी नहीं बनाया। परन्तु भीतरबाली ४१ बस्तुश्रोंको दान करो तो देखे। तुम्हारे लिये सब कुछ ग्रुद्ध है। परन्तु हाय तुम फरीशियो तुम पोदिने श्रोर श्रारूद्देका श्रोर सब ४२ भांतिके साग पातका दरावां श्रंश देते हो। षरन्तु न्यायको श्रोर क्षांद्रको प्रेमको उत्तर्धंवन करते हो। हुन्हें करना श्रोर कर्च ४३ श्रासन श्रीर बाजारोम नमस्कार प्रिय रुगते हैं। हाय तुम कपटी ४४ श्रासन श्रीर करीशियो तुम उन कवरोंके समान हो जो दिखाई वहीं देतें श्रीर मनुष्य जो उनके अपरसे चरुते हैं। हाय तुम कपटी ४४ श्रासन कार क्षांप करीशियो तुम उन कवरोंके समान हो जो दिखाई वहीं देतें श्रीर मनुष्य जो उनके अपरसे चरुते हैं। हाय तुम कपटी ४४ यह बात कहनेसे श्राप हमोंकी भी निन्दा करते हैं। उसने कहा ४६ हाय तुम व्यवस्थापको भी तुम बोमे जिनको उठाना कठिन हैं हाय तुम व्यवस्थापको भी तुम बोमे जिनको उठाना कठिन हैं वहीं सुते हो। परन्तु तुम श्राप उन बोमोंको अपनी एक अंगलीसे नहीं छूते हो। परन्तु तुम श्राप उन बोमोंको श्रपनी एक श्चीर थाल की बाहर बाहर खुद्ध करते ही परन्तु तुम्हारा श्रन्तर श्रन्थेर श्रीर दुष्टतासे भरा है। हे निबुद्धि लोगो जिसने बाहरको 0

जाय । हां में तुमसे कहता हूं उसका लेखा इसी समयके लोगोंसे लिया जायगा । हाय तुम व्यवस्थापका तुमने ज्ञानको कुंजी ले लिई हैं . तुमने आपही प्रवेश नहीं किया है और प्रवेश करनेडारोंको बर्जा हैं। रके बीचमें बात किया गया जितने भविष्यद्व काश्रोंका लोहू जगतकी उत्पत्तिसे बहाया जाता है सबका लेखा इस समयके लोगोंसे जिया हाय तुम लोग तुम भविष्यद्वक्ताओंकी कबरें बनाते हो जिन्हें अ जुन्हारे पितोंने मार डाला। सो तुम अपने पितरोंके कामोंपर अ साची देते हो श्रोर उनमें सम्मति देते हो क्योंकि उन्होंने तो उन्हें सार डाला श्रोर तुम उनकी कबर बनाते हो। इसिलये ईप्लश्के अश् चानने कहा है कि में उन्होंके पास भविष्यद्वक्ताओं श्रोर ग्रीरतींका भेजूंगा श्रोर वे उनमेंसे कितनेंका मार डाल्गेंगे श्रीर सत्तवेंगे. कि १० हाविलके लोहुसे लेके जिखरियाहके लोहु तक जो बेदी श्रोर मन्दि-00 6

क्रींसी लोग निपट

जब वह उन्हेंसे यह बातें कहता था तब श्रध्यापक और ४३ श्रीशी लोग निपट वैर करने श्रीर बहुत बातोंके विषयमें उसे श्रीर बहुत

कहवाने लगे . श्रीर दांच ताकते हुए उसके संहसे कुछ पकड़ा चाहते थे कि उसपर देश लगावें।

[यीगुका द्यापने गिष्योंको कपटको बिषय चिताना।]

अस्य समयमें सहस्तों लोग एकहें हुए यहांलों कि एक हूसा पर गिरे पड़ते थे इसपर योग्न अपने शिष्योंसे पहिले कहने र लगा कि करीशियोंके खमीरसे अर्थात् कपटसे चौकस रहो। इड़ छिपा नहीं है जो प्रगट न किया जायगा और न कुछ गुप्त है जो है जाना न जायगा। इसिलिये जो कुछ तुमने अधियारेमें कहा है सो डिजियालेमें सुना जायगा और जो तुमने कोठरियोंमें कानोंमे कहा है सा कोठों परसे प्रचार किया जानगा।

ि थीगुका बतलाना कि जिससे डरना चाहिये।]

प्रभुक्त कारणात का कारणात के कि सार्वा का सार्वा का कार्य का सार्वा के सार्वा है परन्तु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते हैं उनस् स्व दो। में तुम्हें बतार्जना तुम किससे दो . बात करने पिछे नरकमें डाउनेका जिसको अधिकार है उसीसे दो . हां में ए पाछे नरकमें डाउनेका जिसको अधिकार है उसीसे दो . हां में इसीसे कहता है उसीसे उसी हैं इसीसे मत दो तुम कोई मनुष्योंके बागे सुम्में मान लेने उसे मनुष्योंके आगे सुम्में मान लेने उसे मनुष्योंके आगे सुम्में कहता है जो हैं अवरके हतोंके आगे मान लेगा। परन्तु जो मनुष्योंके अगो सान लेगा। जो कोई मनुष्यके पुत्रके विरोधमें बात कहें वह उसके लिये चमा किई जायगी परन्तु जो पवित्र आत्माकी निन्दा करे वह उसके लिये नहीं चमा

निर्वेद्धि धनवानका दृष्टानतः।

श्रथवा क्या कहोगे इसकी चिन्ता मत करो। क्योंकि जो कुछ कहना उचित होगा सो पवित्र श्रात्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखावेगा।

किई जायगी। जब लोग तुरुहें सभाशों श्रीर श्रध्यचों श्रीर श्रधि। कारियोंके श्रागे ले जावें तब किस रीतिसे श्रथवा क्या उत्तर देशोगे

१३ भीड़मेंसे किसीने उससे कहा है गुरु मेरे भाईसे किहिये कि पिताका
१४ धन मेरे संग बांट लेवे। उसने उससे कहा है मनुष्य किसने मुक्ते

। ई डि 189

प्रशिक्ष में गिर्म के स्वार्ग के स्वर्ग के स्वार्ग के स्वर्ग के स्वर्ग के स्वर्ग के स्वर्ग के स्वर्ग के स्वरंग के स्व

[। श्रमिन का नाम नाम में प्राप्ति

हु है । एडक समर्व सिंक्सिम् इंडक म्हायन कहता है रहे

भीगए न फिलाक़ एक मड़ की फिक हम एकन्हे किही केणाए निपट इन्न भीगए कि छोड़ भिद्ध एमए कि हमारि। फिनुद्दीप एक की छिड़ी के इन्न किन्छ ई किन्छ हम है निर्द्धित है कि व्यक्त कि किन्दी है

४९ किन्छ है किछ न हैं निकि ह . कि छई कि छिता है । है। इह पत . डैं । जजाप किन्छ प्रमुद्धे फिनि ई । क्रम न प्रद्यंश न ४९ किन्छ । जन्मी स्वसुत्र किसिप्त । । इंड्रा हिन्छी छे फिछों।

अपनी आयुक्ती दीड़की एक हाथ भी बड़ा सकता है। से बाद २६ समा आत छोटा काम भी नहीं कर सकते हो तो श्रीर बातों के छिये हुई हिड़ा एक हिस्स में कहीं कर सकते हो तो श्रीर बातों के छिये

भागित हुश्वर वासका जा आज स्थान है जा है अरप विश्वासियों किताना जायन है तो है अरप विश्वासियों किताना जायन कर के कि वह वासक कर के कि वह कर के कि वह की कि वासक कर के कि वासका करा स्थान स्थान करा स्थान स्थान करा स्थान कर स्थान करा स्थान कर स्थान कर स्थान करा स्थान करा स्थान कर स्थान करा स्थान करा स्थान कर स्थान करा स्थान करा स्थान करा स्थान करा स्थान कर स्था स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्था कर

। गार्डर गार्ड भिर एम रज़ाइन्छ डिक ई रूप छाड़न्छ है। क्रिक्त १ है। एड़ाए**छ। एड़ेक न ग्रंड है। तम्हें**य रिहा से १ इ विहा के अवय सन अपने छिने स्वाम हुक हो को वहां उत्ह . 15क नाइ केन्ड जीएम नियम । है 15लम प्रनंह प्याइ इड् इस् तिकारिम द्राइस्ट क्यों क्यों हिस इस इस हो है। पिराकी दृद् इंश् देश कि छित्र का यह यह कि प्रकार प्रकार केरे हैं ३१ पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं का प्रमोजन है। प्रन्तु

। तनावुक क्र छि।इ महि एईमर क्र हिक्र तिहर

किभिष्ठ नेप्रह कि छाड़ इह । गर्ड फ़्रांड किछड राष्ट्र क्रिक्शिक्ट एड उस दासका स्वामी आवेगा और उसका बड़ी ताड़ना देके आबे-दार जोहता न रहे अमि जिस घड़ीका वह अनुमान न करे उसीमें ड़क नही छत्ता कि. फिरु निर्ड छाइकाम ग्रस्टि निर्म नाष्ट्र इह फिछ नेग्राम किंकिमाइ प्राप्ट मिगड़ प्राप्ट है । प्रम्क छेछि। सिनाप्ट भिरान्त्र गर्भ की इक मिनम नेग्रह छ। इन कि हन्स्र । गार्धक ५४ तुमसे सच कहता है यह उसे अपनी सब सम्पानपर प्रधान 8 है , 8 8 वह द्रास धन्य है जिसे उसका स्वामी आके ऐसा करते पाने । मैं अपने परिवार्षए प्रधान करेगा कि समयमें उन्हें सीधा देवे। कहा वह निरम् भिर्म कार्य हो हिस्स नास्कृति है । इस निस्म । ई निवृक् मनावत इष भि भिर्मित का राज्यह भिर्मित्र ९४ भार पान भूष है। इक भिसर ने भिसर के प्राप्त करा है। प्रभु क्या आप इह भिर ाई हिरक दिन मह नामकृष्ट कि इस कि कि कि ३० है। सर मह कुछ। इस पहुंच च हुंच। इस कि कि कि कि कि स्वामी जानता चेए किस बड़ी शावेगा ते वह जागता रहता इह पाने तेर के दास धन्य हैं। तुस यह जातते हो के पनि अहक डिहास्स् मृद्धि काष पड़म रेस्नीत राजवाद काष्ट पड़म रेसक ड्रम रित नह । गार्फक एडिस किस्ट काष्ट ग्राँड गर्महार्क क्र नहां हुन्ह क्ष्यांह क्राय के के 15 के राम के सिर्म में काम कार कार सिराष्ट्र इन्ही है एन्छ छ। इन्हें हन्यू हम्में क्रिक हम हो हो हो है है -उस् गाइ काए उस कर की फिलांगड़ गार्डील कक छिड़ामनी उस की हैं हिस्से के समान होया है कि अपने स्वामीकी बार देखते हैं कि न्ह मह प्रस्थि। ड्रेप्र निरुष्ट क्यिदि प्रस्थि क्रिय देसक गिड्य ३६,४६

इच्छा जानता था परन्तु तैयार न रहा श्रीर उसकी इच्छाके समान न किया बहुतसी मार खायगा परन्तु जो नहीं जानता था श्रीर मार खानेके बेग्य काम किया सो थोड़ीसी मार खायगा। श्रीर जिस किसीका बहुत दिया गया है उससे बहुत ४ मांगा जायगा श्रीर जिसका बोगाने बहुत सोंपा है उससे वे श्रीक मांगांगे।

त्रिवैये दु:खेंकी ग्रागमवाणी।

में पृथ्वीपर श्राग लगाने श्राया हूं श्रीर मैं क्या चाहता हूं कैवल ४६ यह कि श्रभी खुलग जाती। सुके एक वपतिसमा लेना है श्रीर ४० जवलों वह सम्पूर्ण न होय तबलों में कैसे सकेतेमें हूं। क्या तुम ४९ समक्रते हो कि में पृथिवीपर मिलाप करवाने श्राया हूं. में तुमसे कहता हूं सो नहीं परन्तु फूट। क्योंकि श्रवसे एक घरमें पांच ४२ जन श्रलग श्रलग होंगे तीन दोके विरुद्ध श्रीर दो तीनके विरुद्ध। पिता पुत्रके विरुद्ध श्रीर पुत्र पिताके विरुद्ध मां वेटी के विरुद्ध श्रीर ४३ वेटी मांके विरुद्ध सास श्रपनी पतोहके विरुद्ध श्रीर पतोह श्रपनी सासके विरुद्ध श्रलग श्रलग श्रलग होंगे।

उस समयके चिन्ह ।

श्रीर भी उसने छोगोंसे कहा जब तुम मेघको पश्चिमसे उठते १४ देखते हो तब तुरन्त कहते हो कि भड़ी श्राती है श्रीर ऐसा होता है। श्रीर जब दिच्यकी बयार चळते देखते हो तब कहते हो कि ४४ वाम होगा श्रीर वह भी होता है। हे कपियो तुम धरती श्रीर ४६ श्राकाशका रूप चीन्ह सकते हो परन्तु इस समयको क्योंकर नहीं चीन्हते हो। श्रीर जो उचित है उसको तुम श्रापही से क्यों नहीं ४७ विचार करते हो। जब तु श्रपने सुद्देके संग श्रध्यचके पास जाता ४५ हे मार्गहीमें उससे छूटनेका यब कर ऐसा न हो कि वह तुभे क्यायीके पास सींच ले जाय श्रीर न्यायी तुभे प्यादेको सोंपे श्रीर प्यादा तुभे बन्दीगृहमें डाले। में तुभसे कहता हूं कि जबलों तू ४६ कीड़ी कीड़ी भर न देवे तबलों वहांसे छूटने न पावेगा।

[ पश्चात्ताप करनेकी ग्रावश्यकता ।]

उस समयमें कितने छोग श्रापहुंचे श्रीर उन गालीलियों के विषयमें जिनका छोहू पिछातने उनके बिलदानें। २ संग मिलाया था यीशुसे बात करने लगे । उसने उन्हें उत्तर दिया क्या तुम समऋते हो कि ये गालीली लोग सब गालीलियोंसे

🧸 त्रधिक पापी थे कि उन्होंपर ऐसी बिपत्ति पड़ी। मैं तुससे कहता हूं सो नहीं परन्तु जो तुम परचात्ताप न करो तो तुम सब उसी

४ रीतिसे नष्ट होगे। श्रथवा क्या तुम समऋते हो कि वे ग्रठारह जन जिन्होंपर शीलोहमें गुम्मट गिर पड़ा श्रीर उन्हें नाश किया सव गनुष्योंसे जो यिस्सलीममें रहते थे अधिक अपराधी थे।

 मैं तुमसे कहता हूं सो नहीं परन्तु जो तुम पश्चात्ताप न करो तो तुम सब उसी शीतिसे नष्ट होगे।

#### [ निष्पल गूलर ब्दाना दष्टान्त । ]

६ उसने यह दृष्टान्त भी कहा कि किसी मनुष्यकी दाखकी वारीमें एक गूलरका बृच लगाया गया था श्रीर उसने शाके उसमें ७ फल ढूंड़ा पर न पाया। तब उसने मालीसे कहा देख में तीन वरससे आके इस गूलरके वृत्तमें फल इंड़ता हूं पर नहीं पाता हं . उसे काट डाल वह मूमिको क्यों निकम्मी करता है। मालीने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी इसको इस वरस भी १ रहने दीजिये जबलों में उसका बाला खोदके खाद भरूं। तब जो उसमें फल लगे तो भला . नहीं तो पीछे उसे कटवा डालिये।

# ियोगुका एक कुबड़ी स्त्रीकी चंगा करना ग्रीर विश्वानवार के विषयने

निर्वय करना ।

१० विश्रामके दिन यीश एक सभाके बरमें उपदेश करता था। ११ श्रीर देखी एक स्त्री थी जिसे अठारह वरससे एक दुर्बल करने-वाला भूत लगा था और वह कुवड़ी थी और किसी रीतिसे १२ अपने को सीधी न कर सकती थी। यीशुने उसे देखके अपने

पास बुलाया और उससे कहा हे नारी तू अपनी दुबलतासे बुड़ाई १३ गई है। तब उसने उसपर हाथ रखा और वह तुरन्त सीधी हुई

१४ और ईंश्वरकी स्तुति करने लगी। परन्तु बीशुने बिश्रासके दिनमें चंगा किया इससे सभाका श्रध्यच रिसियाने लगा श्रीर उत्तर दे लोगोंसे कहा छः दिन हैं जिनमें काम करना उचित है सो उन दिनों में आके चंगे किये जाओ और विश्रास के दिनमें नहीं। १४ प्रभुने उसको उत्तर दिया कि हे कपटी क्या विश्रामके दिन प्रहोंमेंसे हर एक श्रपने बैठ श्रथवा गदहेको थानसे खोठके जठ वेठानेको नहीं ले जाता। श्रोर क्या उचित न था कि यह खी जो १६ बाहीसकी पुत्री है जिसे शैतानने देखो श्रठारह बरससे बांध रखा ।। बिश्रासके दिनमें इस बंधनसे खोठी जाय। जब उसने १७ ।ह बाते कहीं तब उसके सब बिरोधी ठजित हुए श्रोर समस्त ठोग सब प्रतापके कर्मोंके लिये जे। वह करता था श्रानन्दित हुए।

#### [ राईके दाने ग्रीर खभीरके दृष्टाानत । ]

िकर उसने कहा ईश्वरका राज्य किसके समान है और मैं उसकी १८ एपमा किससे देजेंगा। वह राईके एक दानेकी नाई है जिसे किसी १६ एउपने लेके अपनी बारीमें बोया और वह बढ़ा और बढ़ा पेड़ हो एया और आकाशके पंछियोंने उसकी डालियोंपर बसेरा किया। उसने फिर कहा मैं ईश्वर के राज्यकी उपमा किससे देजेंगा। २० वह खमीरकी नाई है जिसको किसी खीने लेके तीन पसेरी आटेमें २१ छिपा रखा यहांछों कि सब खमीर हो गया।

#### िसकीत फाटकारी चैठने का उपदेश ।

वह उपदेश करता हुआ नगर नगर और गांव गांव होके विरू- २२ राखीम की ग्रोर जाता था। तब किसीने उससे कहा हे प्रभु क्या २३ करने की ग्रोह हैं। उसने उन्होंसे कहा सकेत फाटकसे प्रवेश २४ करने को साहस करो क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत छोग प्रवेश करने वाहेंगे और नहीं सकेंगे। जब घरका स्वामी उठके २४ हार मृंद चुकेगा और तम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाने छगोगे श्रीर कहोगे हे प्रभु हे प्रभु हमारे लिमे खोलिये और वह तुम्हें उत्तर देगा में तुम्हें नहीं जानता हूं तुम कहांके हो . तब तुम कहने २६ छगोगे कि हम छोग आपके सामने खाते औ पीते थे और आपने हमारी सड़कोंमें उपदेश किया। परन्तु वह कहेगा में तुमसे कहता २७ हूं में तुम्हें नहीं जानता हूं तुम कहांके हो . हे कुकम्में करनेहारो तुम सब सुमसे दूर होग्रो। वहां रोना औ दांत पीसना होगा कि २८ उस समय तुम इबाहीम और इसहाक और याकृव श्रीर सब भविष्यदक्ताशोंको ईश्वरके राज्यमें बैठे हुए श्रीर अपनेको बाहर निकाले हुए देखोगे। श्रीर छोग पृक्व श्रीर पश्चिम श्रीर उत्तर श्रीर २३

दिचियासे आके ईश्वरके राज्यमें बैटेंगे। श्रीर देखो कितने पिछ्कर हैं जो श्रगले होंगे श्रीर कितने श्रगले हैं जो पिछले होंगे।

[ हरीद्पर उलहना खार विक्यलीमक नाम होनेकी भविष्यद्वाणी।]

३१ उसी दिन कितने फरीशियोंने शाके उससे कहा यहां से निकलं कहा जांके उस लोम ही से कही कि देखों में श्राज श्रीर उससे उससे कहा जांके उस लोम ही से कही कि देखों में श्राज श्रीर कर मूतोंको निकालता श्रीर रीगियोंको जंगा करता हूं श्रीर तीस श्रीर के श्रीर परसों फिरना सुभ श्रवश्य है क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भविष्यद्वक्का यिकशाली श्री मके बाहर नाश किया जाय। हे बिक्शालीम विकशालीम जे भविष्यद्वक्ताशोंको मार डालती है श्रीर जो तेरे पास भेजे गये हैं उन्हें पत्थरवाह करती है जैसे सुभी श्रापने बच्चोंको पंखोंके नीश एकट्टे करती है बैसेही मैंने कितनी बेर तेरे बालकोंको एकट्टे करनेकं श्रीर हम्हा किहें परन्तु तुमने न चाहा। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है श्रीर में तुमले सच कहता हूं जिस समयक्ष तुम कहोगे धल्य वह जो परमेश्वरके नामसे श्राता है वह समय जबलों न श्रावे तबलों तुम सुक्ते किर न देखोगे।

यिगुका विश्वासके दिनमें एक जलंधरीकी चंगा करना।

दिनमें चंगा करना उचित है . परन्तु वे चुप रहे। तब उसने उस मनुष्यको लेके चंगा करके विदा किया . श्रीर उन्हें उत्तर दिया वि तुममेंसे किसका गदहा श्रथवा बैळ क्रूएंमें गिरेगा श्रीर वह तुरन्त विश्रामके दिनमें उसे न निकालेगा। वे उसकी इन बातोंका उत्तर े जब योध विश्रामके दिन प्रधान फरीशियोमेंसे किसी। है वर में रोटी खानेका गया तब वे उसका ताकते थे नहीं दे सके। श्रीर देखी एक मनुष्य उसके साम्हने था जिसे जलंधर रेता था इसपर यीश्चने ब्यवस्थापको और करीशियोसे कहा क्या विश्वासव

िनेबतहरियों श्रीर नेवता करनेके दृष्टान्त।

लेते हैं तब एक दशन्त दे उन्होंसे कहा जब कोई तुक्षे विवाहक भोजमें बुलाबे तब जब स्थानमें मत के ऐसा न हो कि उसने जब उसने देखा कि नेवतहरी लोग क्योंकर अंचे अंचे स्थान चुन

कि वाह है एसी तिक्ते तेर नेकियी इक कि की किसी है उन 30 । प्रत्ये जब तू बुराया जाय तब सबसे नीने स्थानमें जाके 30 र्निक लाख्य किति सिवस है कियों के लाख कियों के लाख किए के में इस की इक मिल है काह गि एड़ी गिर्म मेर गिर्ध सह 3 निमिन्ने गृष्टि ाई । छाछह । किमिकी स्पार्ध केप्रहास्ट क्योष्ट भिन्मह

कि ती किया जायगा और एक प्रकार कि में किया करें १९ रेक फिर किरिएष्ट ड्रार्क कि कीएक। गार्गड रहाए १५६ स्मिष्ट क्रिंगड़िनेटि एमं रित कि . पिड़ाप्ट प्रमत्र ग्रीह हमी इ इक जिसत

वन मिसने उसे नेवता हिया था उसने उससेभी कहा जब तू १२ किया जाबगा।

98 - निय कि है कि की एक गाम है मन्द्र में मार्थ है निय कि है कि है । इह दिगर छिंड छिगाक कर रक काम कु कर छन्छ। छाई छत्रिहाय त्रित देश इसके बद्धे तुम्ह नेबता है है भी इसके विद्या मह्ये । अपने कुदुम्बा वा धनवान पड़ेगिसिमांका मत बुरु। दिनका अथवा शतका भोजन बनावे तब अपने मित्रों वा अपने

किल है किल है किल है कि कि किल है किल है हिए छल

विया जायगा।

िनही नियारीका द्धान्त ।

असके समें बेडने होते हैं एक में यह बात सुनके उससे कहा धन्य ११

न . फिर निगिम मिक र्काड़ काम कप काम के हन्त्र । है ग्रष्टि कह हुट् इस सिराह की राहम र उड़क किंकिंग इस माड के माड़ के माड़ के माड़ के ए दिनम् कियारी क्यारी समाहे हैं। ए बहुत कियारी विवारी के सम्मन् ३९ फिकी 13क फ़िफ्ट निफ़र । गाम्माक दिर्ग मिल्दान कम्बर्द कि इन

करवा। दूसरने कहा मेंने पांच कोड़ के भार है कि में 15क देखना सुर्फ इं राजक विनवी विनत में इ सुर्फ समा पहिलेने उस दाससे कहा मेंने कुछ भूमि मोल लिई है और उसे जाके

सकता हूं। उस इंगिने आके क्राफ़ क्राफ़ की पह बात चुनाइ २९ करवा। तीसरेने कहा मेंने विवाह किया है इसिविये में नहीं था २० उन्हें प्रखने को जाता है में तककी जिनती करता हूं सुक्षे चमा

जार । इंग्लेश के विद्ये कि छि। एक काम सीप्र संक्रिकी। जार्र तिक स्ति स्वामान क्रिक क्षित्र है। अपने क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित

। गाम्ब्रीट न मिष्डि हिंस इंकि सिमांध्युप्त पृत्र कि है १४ छानेसे सत खोड़ कि मेर घर भर जाने। क्योंके में तुमसे कहता निही किर्मिर्छ कार निति किङ्गाए गृष्टि सिंप्रिप्रहार । द्रुक छिसाड़ निमान । है हाएक भि वह ग्रीह है। एक एक हैं हैं हैं। स्वास है है क्रियाह फ़िल मिमा है । इक फ़िले निभाइ । यह कि दिश क्रियन्छ ९९

ह लाइ हड गाड़ि एउड़ छ:इ वह स्मिन छवा स्पृति ]

। तजाबुड़ ।किन्ग्रेक ग्राप्टों,

इर में दस सहस लेक उसका साम्हना कर सकता हूं कि नहीं। श्रीर इ 15118 इन्हें रेम कि छड़ा भी। यह की रेक म ग्राप्त के कि किड़ीए गृष्टि रह सामा के हो है कि कि है। सनुष्य बनाने लगा पर्न्तु समाप्ति नहीं कर् सका। जायवा कौन इष् इक ग्रह्मि . फिरु निइंग् मेड्ड मिट्ट ग्रेडनेक्ट्रिक कम कि कम एक ० ई न ही। एस है कि नहीं। ऐसा न हो कि जब वह कि उन्ह की है कि सु ३५ हा और पहिले बेडक खन न जो ईकि कि भारत करने कि डाए एड निहास नाही है। तस्त्री है मिस स्मिन है। उसमें नाह का है। इस ३७ और जो केर्ड अपना क्या उठाये हुए मेरे पीछ न आवे वह मेरा प्राप्तका भी श्रीय न जाने ते वह भेरा शिष्य नहीं हो सकता है। निपार प्रस्थि कि किंकिड़ीन प्रस्थि किंद्राप्त प्रस्थि किंद्रिक प्रस्थि ानिमी गृष्टि । नाम निम्ह गृष्टि नाष्ट्र भाग रीम द्वाक द्वांक . । इक दे मिंडुन्ह करती इपि नेप्तर ग्रन्थि थि तिगत एमं कप्रिय इपि ड्रिंक १९

३१ वह न भूमिक न खादक जिमे काम जाता है. जोग उसे बाहर लीएका स्वाद बिगड़ जाय तो बह किससे खादित किया जायगा। इं४ वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता है। लोण अच्छा है परन्तु यदि देक F नागक व्यव्याप्त होक रिसंद्रिय किसी कि है है है है है । इस स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त क्तिज्ञान पारुप्ती कर्मभ किंकिड़ डान डि नेडा पूर्ड क्सर कि डिन कि

। निस् मि डि नाक किनके विस्का है। सि सि ।

इ, ४ है। तब उसने उन्होंसे यह हरान्त कहा । तुममेंसे कीन मनुष्य तिछि एमं केन्ड गृष्टि किष्क एड्राप्ट किंकिशीए कि इफ किड नेड्रक का इन्हें इस वस की स्ता और फिरियों और अध्यापक कुड़कुंग कर उगाहनेहारे औए पापी लेगा सब थीधु पास आते थे । हर्न हुई मिल हुई हाई प्राप्त इम हुई हाई

श्रधिक एक पापीके लिये जो पश्चात्ताप करे स्वर्गमें श्रानन्द होगा। जिन्हें पश्चात्ताप करनेका प्रयोजन न होय ऐसे निकानने धिर्मिथोंसे है कि उस की सो भेड़ हैं। श्रीर उसने उनमेंसे एकको खोया हो श्रीर वह निकानने को जंगळमें न झोड़े श्रीर जबलों उस खोई हुईको न याने तबळों उसके खोजमें न जाय। श्रीर वह उसे पाके श्रानन्द १ से श्रपने कांघोपर रखता है। श्रीर घरसे श्राके सित्रों श्री पड़ोसियोंको ६ एकहे बुळाके उन्होंसे कहता है मेरे संग श्रानन्द करो कि मैंने श्रपनी खोई हुई भेड़ पाई है। मैं उससे कहता है कि इसी रीतिसे श्रपनी खोई हुई भेड़ पाई है। मैं उससे कहता है कि इसी रीतिसे श्रपनी खोई हुई भेड़ पाई है। मैं उससे कहता है कि इसी रीतिसे श्रपनी खोई हुई भेड़ पाई है। मैं उससे कहता है कि इसी रीतिसे श्रपनी खोई हुई भेड़ पाई है। मैं उससे कहता है कि इसी रीतिसे श्रपनी खोई हुई भेड़ पाई है। मैं उससे कहता है कि इसी रीतिसे श्रपनी खोई हुई भेड़ पाई है। मैं उससे कहता है कि इसी रीतिसे श्रपनी खोई हुई सोड़ पाई है। मैं उससे कहता है कि इसी रीतिसे श्रपनी खोई हुई सोड़ पाई है। मैं उससे कहता है कि इसी रीतिसे श्रपनी खोई हुई सोड़ पाई है। मैं उससे कहता है कि इसी रीतिसे श्रपनी खोई हुई सोड़ पाई है। मैं उससे कहता है कि इसी रीतिसे श्रपनी खोई हुई सोड़ पाई है। मैं उससे कहता है कि इसी रीतिसे श्रपनी खोई हुई सोड़ पाई है। मैं उससे कार्य कार्य की स्वीत्र स्वापनी खोई हुई सोड़ पाई है। मैं उससे कार्य कार्य होता है। स्वीत्र स्वापनी स्व

अथवा कोन क्षी है कि उसकी दस सूकी हो श्रीर वह जो एक द्र सूकी खोवे तो दीपक बारके श्रीर घर ब्रहारके उसे जब ठों न पाने तबठों यबसे न द्वंडे। श्रीर वह उसे पाके सिख्यों श्री पड़ेासि- १ नियोंको एकट्टी ब्रुटाके कहती है मेरे संग श्रानन्द करो कि मैंने जो सूकी खोई थी सो पाई है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीतिसे एक १० पापी के दिये जो पश्चाचाप करता है ईश्वरके दूतों में श्चानन्द होता है।

# [ उड़ाज पुलका दृष्टान्त । ]

पुत्र कहावनेके योग्य नहीं हूं मुक्ते अपने मजूरोमेंसे एकके समान कीजिये। तब वह उठके श्रपने पिता पास चला पर वह दूरही था २० चरानेको भेजा। श्रीर वह उस छीमिपींसे जिन्हें सूश्वर खाते थे श्रपना पेट भरने चाहताथा श्रीर कोई नहीं उसको कुछ देता था। श्रपना पेट भरने चाहताथा श्रीर कोई नहीं उसको कुछ देता था। तब उसे चेत हुआ श्रीर उसने कहा मेरे पिताके कितने सजूरोंको भोजनसे श्रधिक रोटी होती है श्रीर मैं भूखसे मरता हूं। मैं अडके अपने पिता पास जाजंगा श्रीर उससे कहूंगा है पिता मैंने स्वयंके बिरुद्ध श्रीर आपके सामने पाप किया है। मैं किर आपका सियों में से पुक्के यहां रहने लगा जिसने उसे अपने खेतों में सूअर जब वह सब कुछ उठा चुका तब उस देशमें बड़ा अकाल पड़ा श्रीर वह कंगाल हो गया। श्रीर वह जाके उस देशके निवा-श्रीर वहां खुचपन में दिन बिताते हुए श्रप्नी सम्पत्ति उड़ा दिई। दीजिथे . तब उसने उनको अपनी सम्पत्ति बांट दिई । बहुत दिन १३ बहीं बीते कि छुटका पुत्र सब कुळू एकटा करके दूर देश चला ग्या िकर उसने कहा किसी मनुष्यके दे। पुत्र थे। उनमेंसे छुटकेने ११,१२ पितासे कहा हे पिता सम्पत्तिमेंसे जो मेरा श्रंश होय सो सुक्षे 6 70

कि उसके पिताने उसे देखके दया किई चौर दौट्टके उसके गलेमें २१ लिपटके उसे चूमा। पुत्रने उससे कहा है पिता मैंने स्वर्गके विरुद्ध चौर चापके साम्ने पाप किया है चौर फिर चापका पुत्र कहावनेके

२२ थाग्य नहीं हूं। परन्तु पिताने श्रपने दासोंसे कहा सबसे उत्तम बस्च निकालके उसे पहिनाश्रो श्रोर उसके हाथमें श्रंगूठी श्रोर पांवामें

२३ जूते पहिनाग्रा । ग्रीर मोटा बछडु ठाके मारो श्रीर हम खावें श्रीर २४ श्रानन्द करें । क्योंकि यह मेरा पुत्र मूत्रा था फिर जीश्रा है खो

२४ गया था फिर मिला है . तब वे श्रानन्द करने लगे । उसका जेट पुत्र खेतमें था श्रीर जब वह श्राते हुए घरके निकट पहुंचा तब

२६ बाजा श्रीर नाचका शब्द सुना।श्रीर उसने श्रपने सेवकोंमेंर २७ एकको श्रपने पास बुलाके पूछा यह क्या है। उसने उससे कह

श्रापका भाई श्राया है श्रीर श्रापके पिता ने मोटा बछडू मारा है २८ इसलिये कि उसे भला चंगा पाया है। परन्तु उसने कीध किय श्रीर भीतर जाने न चाहा इसलिये उसका पिता बाहर श्रा उस

२६ सनाने लगा। उसने पिताको उत्तर दिया कि देखिये में इतने बरसोंसे आपकी सेवा करता हूं और कभी आपकी आज्ञाक उद्घंचन न किया और आपने मुक्ते कभी एक मेम्ना भी न दिय

उद्घंघन न किया और आपने मुक्त कभी एक सम्ना भी न दिय ३० कि मैं अपने मित्रोंके संग आनन्द करता। परन्तु आपका यह पुत्र जो बेश्याओंके संग आपकी सम्पत्ति खा गया है ज्योंही आय

३१ त्यों ही श्रापने उसके लिये मोटा बछड़ मारा है। पिताने उससे कह हे पुत्र तू सदा मेरे संग है श्रीर जो कुछ मेरा है सो सब तेरा है

३२ परन्तु श्रानन्द करना श्रीर हिर्षित होना उचित था क्योंकि यह तेरा भाई मुखा था फिर जीश्रा है खो गया था फिर मिला है

[ चतुर मेंडारीका दृष्टान्त । ] यीशुने श्रपने शिष्योंसे भी कहा कोई धनवान मनुष्य थ

9 द वाशुन अपना सार्चाल पा जिसका एक भंडारी था श्रीर यह दोष उसके श्रागे भंडारीप र लगाया गया कि वह श्रापकी सम्पत्ति उड़ा देता है। उसने उस बुलाके उससे कहा यह क्या है जो मैं तेरे विषयमें सुनता हूं . श्रपं भंडारपनका लेखा दे क्योंकि तू श्रागेको भंडारी नहीं रह सकेगा

३ तब भंडारीने श्रपने मनमें कहा में क्या करूं कि मेरा खामी भंडा रीका काम मुक्तसे छीन जेता है . में खोद नहीं सकता हूं श्री

शास्त्र सिक्त में हैं पिना में । हैं तिए हाऊ सिस में में सिस में सिस

#### [ स्ववस्थाका श्राधिकार।]

क्रीशियोंने भी जो लेग्सी थे यह सब बात सुनी और १४

उसका उहा किया। उसने उन्होंसे कहा तुम तो मनुष्योंके थायो ११ व्यक्त घमी उहार समको जानता है। अपनेका धमी उहाराते हो पएन्तु हुंग्यर तुम्हार माने विवित्त है। जी मनुष्योंके बेखे महान है सी हैंग्यर आयो विवित्त है। इस्प्रमान भीर मनिष्यहर्का लोगा बोहनलों थे तबसे हैंग्यरके १६

२० फ़िनाई प्राफ्त के हुन्ही कप काष्मका । हैं निष्य एक प्रदेश मिहार मिहार मिहार हो। इस मिमार द्वाकि कि । है एडस मिमार ७० किया प्राक्त किया है।

। ई 15 फ़िक म्मामिक प्रम 1 छि फ़्क डाव्ही ड्रार्क रिस सिमेर ई ड्रीप रिवाह सिमाब्य निया है। रि प्रार्ट है 159क नमामीअप कि देक द्राहिन सिरिस्ट द्वापाछ कि

#### [ । ज्ञाद् कार मिखारीका दृष्टान्त ।

नहों मानगे। नहीं सुनते हैं तो बाद स्तकॉमॅस कोई का उठ तोभी किलित असे वससे कहा के मुसा और भावन्यहर्का किले हैं मालाक्ष्य ह कि सार माप केन्द्र हार मिमांकापुर हीए क्रुप् ड़िन 1 मिड़ाबड़ 15मी ई 1516 ड़िन निस् किन्छ है है। एम oड़ किन्छ कार्मि वससे कहा सुसा और भविष्यहर्मामान नेमा प्रस्त करन । निक्ष समाष्ट्र काइपि एड फि ह की 1ई ह पाएँ हैई क्रिप्त इन्छ ड्रह ई द्वाप होंग ईम कींफि · किसिंग प्रद्य कातमी ईम हिट नड़ है 159क किन्छी भिगार में 15मी ई बत 1ड़क नेसर । हाए साप ७९ जाया चाहें से। नहीं जा सक और न उधरके लेगा इस पार हमारे अन्तर् रहराया गया है कि जो लोग इधर्स उसपार तुम्हारे पास वड़ मिनिक प्राहम हो है। और भी हमारे और तुम्ह है इह ाताम त्याष इंघ वह त्रुप मीमधे फाफड़ोड़ दि। हो ग्रह है कहा है पुत्र स्मर्या कर कि तू अपने जीतेजी अपनी सम्पत्ति पा चुका नेमिडिलिं करे क्योंकि में इस ज्वालाक कलपता है। परन्तु इबाहोसने कि भिर्म किव्ह मिनिए ग्रह किविग्रे निगर की ध्रिह किर्मारको इ किरक एक प्रमास सिहाहरू १६मी ई रिलिक क्राकप्र इह वत । एक त्कारायकी इसिंगि किएड गृष्टि किसीडाइड सेपड्ड ४५ २३ और प्रलेकिमें उसने पीड़ामें पड़े हुए अपनी शांख उठाई और किमोडाहर्ड किसर निंत्र प्रथि । एक राम हा । ह हा । ह हा किंगिर थे पेर असने चाइता था श्रीर कुत्र भी आके उसके घावोंको १३ घानोस भरा हुआ था . और उन कुरगर्भ की धनवानकी भेजले इियान साम एक कार्य इसकी देवड़ी पर डाक भाम प्राप्त औ १० पहिनता औए प्रतिदिन विभव और सुखसे रहता था। और ३६ तक समवान मनुष्य था जो बेजनी बख और मलमल

#### जिल्हा सम्बन्ध क्षात्र अपर । अपर । अस्य अपर । [ । एईम्ह क्षिक क्षित्र हो।

शास्त्रा भागता। वुसमेसे कीन हे कि उसका दास हळ जोतता अथवा चरवाही ७

[ 1 मित्रक पाम्न किर्मिड़ीकि छड़ क्रिएकि ]

१४ शुद्ध किये गरे। तब उनमेंसे एकने जब देखा कि मैं चंगा हुआ। १६ हूं बड़े शब्दसे ईश्वरकी स्तुति करता हुआ फिर आया. श्रीर यीशुका धन्य मानते हुए उसके चरणों पर मंहके बळ गिरा.

यीशुका धन्य मानते हुए उसके चरशों पर मुंहके बळ गिरा.

१७ श्रीर वह शोमिरोनी था। इसपर यीशुने कहा क्या दसों शुद्ध न

१८ किमे गमे तो नी कहां हैं। क्या इस श्रन्यदेशिको छोड़ कोई नहीं

१६ ठहरें जो ईश्वरकी स्तुति करने को फिर श्रावें। तब उसने उससे
कहा उठ चळा जा तेरे विश्वासने तुमे बचाया है।

### [ ईश्वरके राज्यके शीख्र ग्रानेका वर्णन । ]

जब फरीशियोंने उससे पूछा कि ईश्वरका राज्य कब आवेगा तब उसने उन्होंको उत्तर दिया कि ईश्वरका राज्य प्रत्यक्त रूपसे नहीं
 श्राता है . श्रीर न लोग कहेंगे देखो यहां है श्रथवा देखो वहां है क्योंकि देखो ईश्वरका राज्य तुम्होंमें हैं।

२२ उसने शिष्योंसे कहा वे दिन श्रावेंगे जिनमें तुम मनुष्य के २३ पुलके दिनोंमेंसे एक दिन देखने चाहोगे पर न देखोगे। लोग तुम्होंसे कहेंगे देखो यहां है श्रथवा देखो वहां है पर तुम मत २४ जाश्रो श्रीर न उनके पीछे हो लेश्रो। क्योंकि जैसे बिजली जो

श्राकाशकी एक द्यारसे चमकती है याकाशकी दूसरी ग्रार तक ज्योति देती है वैसाही मनुष्य का पुत्र भी श्रपने दिनमें होगा।

२४ परन्तु पहले उसको ग्रवश्य है कि बहुत दुःख उठावे श्रीर इस २६ समयके लोगोंसे तुच्छ किया जाय। जैसा नृहके दिनोंमें हुश्रा २७ वैसाही मनुष्यके पुत्रके दिनोंमें भी होगा। जिस दिनलों नृह

जहाज़पर न चढ़ा उस दिनलों लोग खाते पीते विवाह करते थी। बिवाह दिये जाते थे . तब उस दिन जलप्रलयने ग्राके उन सभोंको

२८ नाश किया। श्रीर जिस रीतिसे लूतके दिनोंमें हुश्रा कि लोग २६ खाते पीते मोछ लेते बेचते बोते श्री घर बनाते थें . परन्तु जिस

दिन लूत सदोमसे निकला उस दिन त्राग श्रीर गन्धक ३० श्राकाशसे बरसी श्रीर उन सभोंको नाश किया . उसी रीतिसे

३१ मनुष्यके पुत्रके प्रगट होने के दिनमें होगा । उस दिन में जो कोठे पर हो और उसकी सामग्री घरमें होय सा उसे लेनेका न उतरे

इर और वैसेही जो खेतमें हो सो पीछे न फिरे। लूतकी स्त्रीका
 इह स्मरण करे। जो कोई अपना प्राण बचाने चाहे सो उसे

खोबेगा श्रीर जो कोई उसे खोबे सो उसकी रचा करेगा। में ३४ तुमसे कहता हूं उस रातमें दो मनुष्य एक खाटपर होंगे एक लिया जायगा श्रीर दूसरा छोड़ा जायगा। दो ख्रियां एक संग ३४ चक्की पीसती रहेंगी एक लिई जायगी श्रीर दूसरी छोड़ी जायगी। दो जन खेतमें होंगे एक लिया जायगा श्रीर दूसरा छोड़ा ३६ जायगा। उन्होंने उसके। उत्तर दिया हे प्रभु कहां. उसने उनसे ३७ कहा जहां लोथ होय तहां गिद्ध एकट्टे होंगे।

[ ग्रथम्मी विचारकर्ताका दृष्टान्त । ]

नित्य प्रार्थना करने श्रीर साहस न छोड़नेकी श्रावरिश्वकता के विषयमें यीशुने उन्होंसे एक दृष्टान्त कहा . कि र
किसी नगरमें एक बिचारकर्ता था जो न ईश्वरसे उरता न
मनुष्यको मानता था। श्रीर उसी नगरमें एक बिधवा थी ३
जिसने उस पास श्रा कहा मेरे मुद्देसे मेरा पळटा लीजिये।
उसने कितनी बेरलों न माना परन्तु पीछे श्रपने मनमें कहा थ
यद्यपि में न ईश्वरसे उरता न मनुष्यको मानता हूं . तीभी ४
यह बिधवा मुक्ते दुःख देती है इस कारण में उसका पळटा
लेजंगा ऐसा न हो कि नित्य नित्य श्रानेसे वह मेरे मुंहमें
कालिख ळगावे। तव प्रभुने कहा सुना यह श्रधम्मी बिचारकर्ता ६
क्या कहता है। श्रीर ईश्वर यद्यपि श्रपने चुने हुए छोगोंके विषय ७
में जो रात दिन उस पास पुकारते हैं धीरज धरे तीभी क्या उनका
पळटा न लेगा। में तुमसे कहता हूं वह शीघ्र उनका पळटा लेगा प्र
तीभी मनुष्यका पुत्र जब श्रावेगा तब क्या पृथिवीपर बिश्वास
पावेगा।

[ फरीशी ग्रीर कर उगाइनेहारेका दृष्टान्त । ]

श्रीर उसने कितनेंसे जो श्रपनेपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं श्रीर श्रीरोंको तुच्छ जानते थे यह दृष्टान्त कहा। दो मनुष्य १० मन्दिरमें प्रार्थना करनेको गये एक फरीशी श्रीर दूसरा कर उगाहनेहारा। फरीशीने श्रठम खड़ा हो यह प्रार्थना किई कि हे ईश्वर १९ में तेरा धन्य मानता हूं कि में श्रीर मनुष्योंके समान नहीं हूं जो उपद्भवी श्रन्थायी श्रीर परश्चीगामी हैं श्रीर न इस कर उगाहनेहारे

। गाम्मार प्रकी कि एं कि कि कि कि कि कि कि नाया क्योंकि को के इंच के कि के कि भी नीया किया जाया। वह दूसरा नहीं पर यही मनुष्य धनमी ठहराया हुआ अपने धरको की दूं राजद किमछ मिं। प्रकाष्ट्र प्राधिश सम् प्रमाई ई रहे अ कड़ीए कि हि किए कि ए हाड़ के कि कि कि कि कि कि कि कि १३ एक पूर्व मिराइम्डाएट एक। है । कह अधाहमे दुर खड़ा हो वर समान। में अंग्वारे हो वार अपवास करता है में अपनी सब

। ११ हे माधाक मिलकाम । हैन। ।

उससे प्रवेश कर्ने न पावेगा। कि जी कोई इंजिश्क राज्यकी बालककान नाइ अहपा न करे वह डूं 15ड़क रूप रिमर्फ मिं। ई रक्षिंभ्र फरार रक्ष्मप्रई कीरिक रिक्ट श हम डुन्ह गृष्टि कि होए छाए ईम किंकिछा इक काछ छाए मिए किंकिलाइ मिधिए । 15ांड इन्ह केछ्ड इस मिर्फाड़ी क्रिप्म ३१ क्षि इन्ह इह की जिल छाए खिए पि किंकिलाह नित्की पाछ 💘

। तिकान क्षाति कितान नावन्य सुव

३२ है। योथीने यह सुनके उससे कहा तुम्हे अब भी एक बातकी घरी १९ शाद्र कर । उसने कहा इन सभ्यों मेंने अपने छड़कपनसे पाछन किया कािम कर क्रूड साबा भर दे अपनी माता श्रेष प्रक हम ज़िल इ० तु आसाओंको जानता है कि परखीगसन मत कर नशहिंसा मत कर उत्म क्यों कहता है . कोई उत्तम नहीं है केवल एक अथित ईंग्वर । ३६ अनन्त जीवनका अधिकारी हुगा। योथुने उससे कहा तू सुर्फ ३८ किसी प्रधानने उससे पूछा है उत्तम गुरू कोन काम करनेसे में

छाड़र तीहन्दिनमुड्डम डह । कि रंड क्षीम ईम ग्रह ग्राह ग्राप्टाम नष्ट इड् भिष्टि है गृष्टि ई डांक किंछिगाने केन्द्र मि है गृष्ट क्ट्र कि • ई

। ए कि । इंक इंक क्रीफ । एडू

भिन्म का का कि एक कि एक एक ए हैं । उसने कहा का का का का कर 1इक नींगड़िने अंदर सुद्देश माल सिम्ला के विनेत्र मिनेक इह १६ प्रवेश करान के मा की हो है। । है अवश्क संस्था अनवानक प्रवेश र अध्यने उसे आति उदास देखके कहा धनवानों की ईष्टर्स राउपमें

है कि कि का है है है कि एक एक कि में है । इक मेरिए ने । ई किक्स र्ड स्प्रिक्ट में ई किडिन्छ स

ा मातक स्वविद्य क्षेत्रक किववर्ष समाता ।

जब वह प्रिपृहो क्रिक्ट क्राप्य हा। जा पब तक अन्या सबुच्य ३१

३६ गिछि ठेडूं की एस के स्टिंग में हैं । एस के से से हिंग हैं । एस के से कि एस कि ग्रिस कि ग्रिस कि ग्रिस के सिंग के कि से से सिंग के कि से से सिंग के कि से सिंग के कि से सिंग के कि सिंग के कि सिंग के कि सिंग के कि सिंग के सिंग के

कोगोने देखके हेथ्डरका धन्यवाद किए। | [ नज्ञहेना ब्रान्त। ]

पश्चित स्वतिहों से स्वत्य करके उसके बीचसे होके जाता था। श्वीर देखी जक्क माम एक मानुष्य था जो कर उगाहने- इ होरी का प्रधान था और वह धननान था। वह योशुको देखने इ

चाहता था कि वह कैसा मनुष्य है परन्तु भीड़के कारण नहीं ४ सका क्योंकि नाटा था। तब जिस मार्गसे यीशु जानेपर था उसमें ধ वह श्रागे दे।इके उसे देखनेका एक गूलरके बृत्तपर चढ़ा। जब यीशु उस स्थानपर पहुंचा तब जपर दृष्टि कर उसे देखा श्रीर उससे कहा हे जकई शीघ उतर आ क्योंकि आज मुक्ते तेरे घरमें रहना ६ होगा। उसने शीघ्र उतरके ग्रानन्दसे उसकी पहुनई किई। ७ यह देखके सब लोग कुड़कुड़ाके वोले वह तो पापी मनुष्यके यहाँ म पाहुन होने गया है। जकईने खड़ा हो प्रभुसे कहा हे प्रभु देखिये में अपना आधा धन कंगालोंकी देता हूं और यदि भूठे देाव ह लगाके किसीसे कुछ ले लिया है तो चौगुणा फेर देता हूं। तब यीशुने उसकी कहा ग्राज इस घरानेका त्राण हुन्ना है इस लिये १० कि यह भी इबाहीमका सन्तान है। क्योंकि मनुष्यका पुत्र खोबे हुएको ढूंढने श्रीर बचाने श्राया है।

#### [दस नाहरका दृष्टान्त !]

११ जब लोग यह सुनते थे तब वह एक दृष्टान्त भी कहने लगा इस लिये कि वह यिरूशलीमके निकट था श्रीर वे सममते थे कि १२ ईश्वर का राज्य तुरन्त प्रगट होगा। उसने कहा एक कुलीन १३ मनुष्य दूर देश की जाता था कि राजपद पाके फिर ग्रावे। ग्रीर उसने अपने दासोंमें से दसकी बुलाके उन्हें दस मोहर देके उनसे १४ कहा जबलों में न ग्राऊं तबलों ब्योपार करो। परन्तु उसके नगरके निवासी उससे बैर रखते थे श्रीर उसके पीछे यह सन्देश १४ भेजा कि हम नहीं चाहते हैं कि यह हमोंपर राज्य करे। जब वह राजपद पाके फिर श्राया तब उसने उन दासोंका जिन्हें रोकड़ दिई थी अपने पास बुलानेकी आज्ञा किई जिस्तें वह जाने १६ कि किसने कानसा ब्योपार किया है। तब पहिलोने आके कहा ९७ हे प्रभु श्रापकी मोहरसे दस मोहर लाभ हुई। उसने उससे कहा धन्य हे उत्तम दास तू अति थोड़ेमें विश्वासयीग्य हुआ तु १८ दस नगरोंपर अधिकारी हो । दूसरेने आके कहा हे प्रभु आपकी १६ मोहरसे पांच मोहर लाभ हुई। उसने उससे भी कहा तु भी २० पांच नगरोंका प्रधान हो । तीसरेने श्राके कहा हे प्रभु देखिये २१ त्रापकी मोहर जिसे सैंने श्रंगोछेमें घर रखा। क्योंकि मैं त्रापसे

उरता था इसिलिये कि श्राप कठोर यनुष्य हैं जो श्रापने नहीं धरा सो उठा लेते हैं श्रीर जो श्रापने नहीं बोया सो ठवते हैं। उसने उससे कहा हे दुष्ट दास में तेरेही मुंहसे तुभे दोषी ठहरा-२२ कंगा. तू जानता था कि में कठोर मनुष्य हूं जो मैंने नहीं धरा सो उठा लेता हूं श्रीर जो मैंने नहीं बोया सो ठवता हूं। तो तूने २३ मेरी रोकड़ कोठीमें क्यों नहीं दिई श्रीर में श्राक उसे व्याज समेत ले लेता। तब जो लेगा निकट खड़े थे उसने उन्होंसे कहा वह २४ मोहर उससे लेशे। श्रीर जिस पास दस मोहर हैं उसको देशे। उन्होंने उससे कहा हे प्रभु उस पास दस मोहर हैं। मैं २४,२६ तुमसे कहता हूं जो कोई रखता है उसको श्रीर दिया जायगा परन्तु जो नहीं रखता है उससे जो कुछ उस पास है सो भी ले लिया जायगा। परन्तु मेरे उन बैरियोंको जो नहीं चाहते थे कि मैं २७ उन्होंपर राज्य करूं यहां ठाके मेरे साम्हने बध करे।।

[ यीगुका यिरूशलीममें बद्भुत रीतिसे प्रवेश करना । ]

जब यीशु यह बातें कह चुका तब यिख्शालीमको जाते हुए २८ श्रागे बढ़ा। श्रीर जब वह जैतृन नाम पर्व्वतके निकट बैतफगी २६ श्रीर बैथनिया गांवां पास पहुंचा तब उसने अपने शिष्योंमेंसे दोको यह कहके भेजा . कि जो गांव सन्मुख है उसमें जान्नो ३० श्रीर उसमें प्रवेश करते हुए तुम एक गदहीं के बच्चेको जिसपर कभी कोई मनुष्य नहीं चढ़ा बंधे हुए पान्नोगो उसे खोळके लान्नो । जो तुमसे कोई पृष्ठे तुम उसे क्यों खोळते हो ३६ तो उससे यूं कहो प्रभुको इसका प्रयोजन है । जो भेजे ३२ तो उससे यूं कहो प्रभुको इसका प्रयोजन है । जो भेजे ३२ तमे थे उन्होंने जाके जैसा उसने उनसे कहा वैसा पाया। जब वे बच्चेको खोळते हो । उन्होंने कहा प्रभुको इसका प्रयोजन है । ३६ सो वे बच्चेको खोळते हो । उन्होंने कहा प्रभुको इसका प्रयोजन है । ३६ सो वे बच्चेको खीळ पास लागे श्रीर अपने कपड़े उसपर डाल ३४ के थीछको बैठाया। ज्यों ज्यों वह आगे बढ़ा त्यों त्यों लोगोंने ३६ अपने अपने कपड़े सार्गमें विद्याये। जब वह निकट आया अर्थात ३७ जैतृन पर्व्वतके उतारलों पहुंचा तब शिष्योंकी सारी मंडली आनि निदत हो सब आश्चर्य करमोंके लिये जो उन्होंने देखे थे बड़े शब्द से ईश्वरकी स्तुति करने लगी . कि धन्य वह राजा जो परमेरवर

। फिरह प्राक्ष प्रथम कि इंप्र पृष्ट गिर्फ इं गिड़क भिएह दि की एड़ी उत्तर इन्ह मेरह । फिड़ोड़ किएएगड़ी मेरह उत् इ ०४ कार्ड समुद्र गिरि । विस्तु किस्की स्मेर्डीय कि । पार्ड इनिह्न ३६ -ाणु मिनाष्ट हंट छिन्छ पृष्टि नींग्र मिन्छ . ई । छाए छिमान के नड़

क्रि की कि की प्रमान परवर्ष परवर्ष न क्रिकि विकास भिट्टिमी किंकिछाइ रिर्हे मिल्रि हि किल्हि शृष्टि . फिल्रे कार्र श्रीह 88 ज़िल प्रेंड किन्न किन कार किल किल किल किल किल किल कि इ सम्पत्त मही है। है कि सिंहि हैं है हे हा हुन सम्पर आहेंगे कि कि सिन्दी छड़ रिपष्ट गुंड लिए किरुएकू रिपष्ट कि के गुड़ि ९४ जब वह निक्र शाया तब नगरको देखके उसपर रोगा.

तमय जिसमें तुभ पर होष्टे किई गई न जाता।

## [ योगुका मन्दिर की पवित करना । ]

बालान थे। 8८ परन्तु नहीं जातते थे कि क्या कर्र क्योंकि सब लोग उसकी धुननेकी , ६ तज्ञान निरुक प्रथान मेर नाथर कींगिर ग्रन्थि कागण्य ग्राह् अर है। वह मन्दिरमें प्रतिदिन उपदेश करता था और प्रधान जातक घर प्रार्थनाका घर है . परन्तु तुमने उसे टाकुशोका बीह बनाया 15म की ई एक कि। उद्योह सिम्ह गृष्टि । गिरु नेकाकनी ईन्ह है ३४ 8१ तब वह मान्द्रम काक कि कि काम नेप्रनाम इक कर 🔻 🛪

#### यिगुक्ता प्रथान वाजकोको निवत्तर करना।

रिपृक ड्राइम्प्रम्प सिंड गिरि इस एट सिंगिड किया हुक सड़ कि हा है। एकी डिंक फिर लावज्ञी तक्षर नेमत नेमी गर्डिक इह कि १ तब उन्हें कारका है के एड़ एक की एकी राष्ट्रकी संप्रभाष्ट मेंडिन है । एड भिर्मा देना क्या स्वाकी अथवा मनुष्यांकी आहे । 8 दिया कि में से तुमर एक बात पूछुंगा सुक्ष उत्तर हें भी विवितका इ किस है जिसने तुक्का यह अधिकार दिया। उसने उनके उनक् बाले हमसे कह तुम्मे में कास करनेका कसा अधिकार है अथवा छिएड शृद्धि . श्रिष्ट उक्की एछं क्रिकिशय ए छ क्राध्य अध्य क्रिया देता श्रीर सुसमाचार सुनाता था तब प्रधान यातक उन दिनोमंसे एक दिन जब थीशु सन्दिश्में त्योगिकी

न हे ग्रेकिश कसा आधिकार है। कर्स कहा है। हिसकी वहीं वाताल हैं कि सुर्फ है कि न निष्टुिश । एषडू मिड़क ड़क निमास डिंग मड़ की एफड़ी उत्तर निड़न्ड थ भि । ए । तम्ह्रस्विधि महाध की है निमार एमप्नी ने कीएिन

# [ 1 क्लाब्रु कार्कलाम बुह

उसका आदर करने। परन्त माली लोग् उसे देखके आपसमें १४ केछा के में अपने प्रिय पुत्रका भागूंगा क्या पन है एक कि भायत करके निकाल दिया। तब दाखका वाशीक स्वामीन कहा में १३ हाय फेर हिया। फिर उसने तीसरेका भेजा और उन्होंने उसे भी १२ इत्रक नामभन्न गृष्टि क्याम भि सेट निकृत ग्रीह अपना करने हुन् सावियोत उसे मार्फ कुछ हाथ कर दिया। फिर उसे इसरे १९ इसिकी भेजा कि वे दाखकी वारीका कुछ फल उसको दंवे परन्तु ि क्ये परदेशको चला गया। समयमें उसने मालियोंके पास एक १० हिड़ ई किटि किएट किंफिशाम गृष्टि है। एउ गिर किछा इ 3 रिष्टिम फिकी की 1105 रिड्रक हराष्ट्र उप शिगिगि इस वि

१९ किछाड़ फ़र मेंड्रिक गृष्टि । यात दि । ग्रापड ग्रेकधोष्ट की छाड जियार करने ठउन कि यह तो क्षिक्षांक है अध्यो हम उस मार

स्वासी उन्होंसे क्या करेगा। वह आरू हुन सानियोंका नाश १६ बारीसे बाहर निकालक मार दाला इसिनये दाखकी बारीका

पुस्तकक इस बचनका अथे क्या है कि जिस पत्थरको थवड्योंने ७१ -मिन्छ कि उक्त क्ले डांड क्रिक्ट किए । हाडे म पिन् । इक करिया और दाखकी बारी दूसरोंके हाथ देगा. यह सुनके उन्होंने

पीस दालगा । प्रधान यानको और अध्यापकान उसी घड़ी उसपर १६ किस्ट ताम्प्री दूर हो जायगा श्रीर मिले सिक्स पर वह हो है है। निकस्पा जाना वही कोनेका सिरा हुआ है। जी कोई उस परधर्पर १८

। रेड स्प्रामिक वे हुन्त्रम । इक हन। एड हाय बढ़ान चाहा क्योंकि जातते थे कि उसने हमारे बिरुद्ध यह

। मर समिन इनेका प्रस्त ।

१५ की ।कृप अपन किन्। किन्। किन । किन । अपन अपन अपन भारी दिखावें इसिलिये कि उसका बचन पकड़ें और उसे देशाध्य-०९ किम्प्रह मिरुक गिर्म किनिकीम किना कोइ मिड्रन्छ कि

है गुरु हम जानते हैं कि आप यथार्थ कहते और सिखाते हैं और पचपात नहीं करते हैं परन्तु ईश्वरका मार्ग सत्यतासे बताते हैं। २२,२३ क्या कैसरको कर देना हमें उचित है अथवा नहीं। उसने उनकी २४ चतुराई बूमके उनसे कहा सेरी परीचा क्यों करते हो। एक सूकी सुमे दिखाओ . इस पर किसकी सूर्त्ति और छाप है . उन्होंने २४ उत्तर दिया कैसरकी। उसने उनसे कहा तो जो कैसरका है सो २६ कैसरको देओ और जो ईश्वरका है सो ईश्वरको देओ। वे लोगोंके सामने उसकी बात पकड़ न सके और उसके उत्तरसे अचिम्भत हो जुप रहे।

यी गुका की उठनेके विषयमें सद्भियोंका निस्तर करना। २७ सद्की लोगभी जो कहते हैं कि सृतकोंका जी उठना नहीं होगा २८ उन्होंमेंसे कितने उस पास ग्राये श्रीर उससे पूछा . कि हे गुरु मुसाने हसारे लिये लिखा कि यदि किसीका भाई अपनी स्त्रीके रहते हुए निःसन्तान मर जाय तो उसका भाई उस स्त्रीसे बिवाह २६ करे और अपने भाईके लिये बंश खड़ा करे। सो सात भाई थे ३० पहिला भाई बिवाह कर निःसन्तान मर गवा। तब दूसरे भाईने ३१ उस स्वीसे विवाह किया श्रीर वह भी निःसन्तान मर गया। तब तीसरेने उससे बिवाह किया श्रीर वैसाही सातों भाइयोंने . पर वे ३२,३३ सब निःसन्तान मर गये। सबके पीछे स्त्री मर गई। सो सृत-कोंके जी उठनेपर वह उनमेंसे किसकी स्त्री होगी क्योंकि सातोंने ३४ उससे बिवाह किया। यीशुने उनको उत्तर दिया कि इस छोकके ३४ सन्तान बिवाह करते और बिवाह दिये जाते हैं। परन्तु जो लोग उस लोकमें पहुंचने और सृतकोंमेंसे जी उठनेके योग्य गिने जाते वे ३६ न बिवाह करते न बिवाह दिये जाते हैं। श्रीर न वे फिर मर सकते हैं क्योंकि वे स्वर्गदूतोंके समान हैं श्रीर जी उठनेके सन्तान होनेसे ३७ ईरवरके सन्तान हैं। ग्रीर मृतक लोग जो जी उठते हैं यह बात

मूसाने भी काड़ीकी कथामें प्रगट किई है कि वह परमेश्वरको इबाहीमका ईश्वर ग्रीर इसहाकका ईश्वर ग्रीर याकूबका ईश्वर इम कहता है। ईश्वर मृतकोंका नहीं परन्तु जीवतोंका ईश्वर है इक्ष्मोंकि उसके लिये सब जीते हैं। ग्रध्यापकोंमेंसे कितनोंने उत्तर दिया कि हे गुरु आपने अच्छा कहा है। श्रीर उन्हें फिर उससे ४० कुछ पूछनेका साहस न हुआ।

[ यीशुका श्रपनी पदवींके विषयमें लोगोंकी निरुत्तर करना । ]

तब उसने उनसे कहा लोग क्योंकर कहते हैं कि खीष्ट दाऊदका ४९ पुत्र है। दाऊद श्रापही गीतोंकी पुस्तकमें कहता है कि परमेश्वरने ४२ मेरे प्रभुसे कहा . जबलों में तेरे शत्रुश्रोंको तेरे चरणोंकी पीढ़ी न ४३ बनाऊं तबलों तू मेरी दहिनी श्रोर बैठ। दाऊद तो उसे प्रभु ४४ कहता है फिर वह उसका पुत्र क्योंकर है।

[ यीगुका अध्यापकोंको देखी ठहराना । ]

जब सब लोग सुनते थे तब उसने श्रपने शिष्यों से कहा . ४४ श्रध्यापकों से चौकस रहो जो लंबे बस्च पहिने हुए फिरने चाहते हैं ४६ श्रीर जिनको बाजारों में नमस्कार श्रीर सभाके घरों में ऊंचे श्रासन श्रीर जेवनारों में ऊंचे स्थान प्रिय लगते हैं। वे विधवाश्रों के घर खा ४७ जाते हैं श्रीर बहानाके लिये बड़ी बेरलों प्रार्थना करते हैं . वे श्रिक दंड पावेंगे।

[ एक विथवाके दानकी प्रशंसा । ]

यीशुने श्रांख उठाके धनवानोंको श्रपने श्रपने दान भंडारमें डालते देखा। श्रोर उसने एक कंगाल विधवाको भी २ उसमें दें। छदाम डालते देखा। तब उसने कहा में तुमसे सच ३ कहता हूं कि इस कंगाल विधवाने सभोंसे श्रिधक डाला है। क्योंकि इन सभोंने श्रपनी बढ़तीमेंसे ईरवरको चढ़ाई हुई बस्तुश्रोंमें ३ इन्छ इन्छ डाला है परन्तु इसने श्रपनी घटतीमेंसे श्रपनी सारी जीविका डाली है।

[ यीगुका भविष्यद्वाक्य. १ — दु:खोंका ग्रारंभ । ]

जब कितने छोग मन्दिरके विषयमें बोछते थे कि वह सुन्दर १ पत्थरोंसे थ्रोर चढ़ाई हुई बस्तुश्रोंसे संवारा गया है तब उसने कहा. यह सब जो तुम देखते हो वे दिन श्रावेंगे जिन्होंमें पत्थरपर ६ पत्थर भी न झेड़ा जायगा जो गिराया न जायगा।

उन्होंने उससे पूछा हे गुरु यह कब होगा ग्रीर यह बातें जिस अ समयमें हो जायेंगीं उस समयका क्या चिन्ह होगा। उसने कहा व्य

शिर रिट्टेस इंग्रिया अनेस अनेस शिर इन्हों किएरार ११ ९० तुरन्त नहीं होगा। तब उसने उन्होंसे कहा देश देशके और राज्य तक सन अवस्य क्षेत्रक इनका पाई किंद्रीए कि है पर इन्ह किन्द मह भि नहीं है और समस मिक्ट आया है भी तुम उनके छिमान रेस गिक छड्ड कीछिन हिगत न भारत की देंद्र एकि

क ित्र स्विविव श्रीह स्वास्त श्रीह क्ष्यिक अध्य क्ष्यिक स्वास श्रीह तुम्हे स्तादमी और मेरे नासक कामण सभाक घरा श्रीह ११ वस्तु इस समोके पहिले लेगा तुमपर अपने हाथ बहावेग । गिंड उगर इन्ही इंह इंह मिष्राकाह गृष्टि फ्रम्फ प्रकंपर गृष्टि गिर्गेत गृष्टि ठाक्ष

भारत्राध निम्प्र । गार्गह म बन कि छात्र कुण क्रम्भा भारत्य ३१ १७, १८ और मेरे नासके कारण सब लेगा तुमले बेर करेंगे। परन्तु । पिष्टाइक हाड किंकिनकी छिममह गृष्टि फिंहाइक्का इस्ह एनकि हसी गृष्टि इंद्रुक् गृष्टि द्वाप गृष्टि 15मी 15ाम राइस्तु । रिक्म ३१ तुरहारे सब बिरोधी उसका खंदन अथवा साम्हना नहों कर की गान्हें नाह गृहि नहा । एने इस्ते हैं की क्यांक । फिर्क न ५६ ानन्ही मिलाह केडी के हंड उत्तर मड़ की किका 15ड़र मिलम निगष्ट र्म १३, १४ जावेंगे। पर इस्से सुरइन्हें ईस्ट्रिंग हो अध्या १६१

### ि योजुना भविष्यद्वाक्य, २—महाक्रिया ।

जबला अन्यदेशियोंका समय पूरा न होने तबलो पिह्यालीम किह्न है। तागई प्रकार मिल हैन है मिल है । इस है । इस है । कींफिन फिजीकिनिकिमी युर राष्ट्र फिलीकिया छाड़ हाड़ मिंकिड़ी मर । विद्य प्रिय ताव वाम किकानपुरितक की गिंड नहीं किर्द हु । इंड हिए कींकि । रेक न एक प्रमेश प्रमेश हैं हैं मींनांत कि ग्रेंड इड़ क्रा प्रहाड़ोप्र भागे. जो विस्थाबीयक बीचमें हो सि जिंकर जावें हि प्राष्ट्रीद्वरी कि कि । है । शार डकिन । नाक इंदर कि हर कि िमार कर किई पृष्ट हेर शिक्षानिस किसीकाइक्से मह कर ०१

शन्यदेशियोस् रोहा जायगा ।

अपने प्राणीकी रहा करा।

्योगुका मित्रधहाक्य. इ — मनुष्यमे पुलका पिर आना।

उद्वार्ग विकट आता है। रागड़म्ह कींकि किराउट रही नेपल काई ही से मह हा ।।। थ इ. मत्नाग्र किस्पु किष्यसुप्त है हि । गिष्णा गर्डी गर्म किष्याकार कीरिक रियोत निक्क समुख्य समक्य कि हो मिर्ग क्योंक ३९ स्प्रिय कीताव शिड्नाष्ट रुष्णासुरं गृष्टि । गण्डे फिला काँग्रेड्ड कि इस्स गृष्टि तिगई उड़ाप्रव पृष्टि उक्से किर्मिर केष्ट्रि एर्ड ५९ मिनिधीपु गृहि कि इसिड़ी इन्ही मिनित गृहि इहि गृहि स्प्रि

३९ इस गृष्टि कुट्ट किरुस्तुर की 13क भि हनायु कुए मिडिन्ट निस्ट

का मित्री एड़ । ई उकता अब एकाक में हि एस प्रिमा है। बुचाको देखा । जब उतकी कापल निकलती हैं तब तुम देखकर इं

। पिछड ह मिक हाइ दिस हन्द्र क्लिक इंड रुउ किथपुर प्राप्ति प्राकाष । किंड्रेग नात विभाग प्राथिनी रुड इ । ई डक्की फ्टार तकर्राब्र्ड की र्कार का किई ठाई हाए इस मह

### ्योगुना सांवयद्वाक्य. 8 —समेत रहनेका उपहेंग ।

वीशु दिनको मन्दिरमे उपदेश करता था और रातको बाहर इ७ । क्षित मिर्म कर्मन क्षेत्र है हो छस्त्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र हो । कि विल प्राथना करें। कि तुस इन सब आनेहारी बातीस जबनेक इंड्र इंड्र क्रामक क्लीएड़ । गर्काप्र प्रांगड़ के इंप्र के किथी हु भिए पृह 'है। किइंस बह की कि है। कि है। कि के विकास अपमे कि है। गृष्टि हार रि मिल स्रोहात्र-ही क्लाझां गृष्टि नमछाहतम गृष्टि ४, है। के लिय में सम्बद्ध की दि है। एस है। इस सम्प्रही है।

उसकी सुननेको मन्द्रिस उस पास आते थे। जह गिरिक इस क्षेत्र भार । जी। जीर तहके सब छोत इंट

[ बागुका पकहवानेका दाय तहराना ।

लिंगिरिक हि क्लीफ़िक काइ जाम ड़कांफ़िक विश्विक की कि निज़क छाछि े जिस्ह आया । और प्रधान माजक और अध्यापक छोग़ ह इ 16, हिंदीक केव प्राहर्मा कि केव । करिडाई हिमिछा

३ तब शैतानने यिद्भुदामें जो इस्करियोती कहावता है और ४ बारह शिष्योमें पीना जाता था प्रवेश किया। उसने जाके प्रथान याजकों श्रीर पहरूशों के अध्यचोंके संग बातचीत किई कि यीश्वको क्योंकर उन्होंके हाथ पकड़वावें। वे आनिन्दत हुए श्रीर रूपेंथे देनेको उससे नियम बांधा। वह श्रंगीकार करके उसे बिना हुछड़को उन्होंके हाथ पकड़वाने का श्रवसर ढ़ंड़ने लगा।

### [ वीगुका निस्तार पञ्जेका भीजन खाना ग्रीर प्रभुभीजका स्यापन कारना ।

पत्र अस्तमीरी रोटीके पञ्चेका दिन जिसमें निस्तार पञ्चेका क्रमेना मारना उचित था आ पहुंचा। श्रीर यिश्वने पितर श्रीर मोहनको यह कहके भेजा कि जाके हमारे लिये निस्तार पञ्चेका है भोजन बनान्नो कि हम खायें। वे उससे बोले आप कहां चाहते हैं कि हम बनावें। उसने उनसे कहा देखों जब तुम नगरमें प्रवेश करों तब एक मनुष्य जलका घड़ा उठाये हुए तुम्हें मिलेगा जिस में करों तह पैठे तुम उसके पिछे उस घरमें जान्नो। श्रीर उस घरने हमामीसे कहों गुरु तुम्में कहता है कि पाहुनशाला कहां है। इसमें में अपने शिष्योंके संग निस्तार पञ्चेका भोजन खाऊ। वहां है। विसमें में अपने शिष्योंके संग निस्तार पञ्चेका भोजन खाऊ। वहां है। तुम्हें एक सजी हुई वड़ी उपरोठी कोठरी दिखानेगा वहां तैया करो। उन्होंने जाके जैसा उसने उन्होंसे कहा तैसा पाया थौर निस्तार पञ्चेका भोजन बनाया।

१४ जब वह घड़ी पहुंची तब यिश्च और बारहों प्रेरित उसके दंग १४ भोजनपर बैठे। और उसने उनसे कहा मैंने यह निस्तार पञ्चेका भोजन दुःख भोगनेके पहिले तुम्हारे संग खाने की बड़ी छाछसा १६ किई। क्योंकि में तुमसे कहता हूं कि जबलों वह ईश्वरके राज्यमें १७ पूरा न होवे तक्लों में उसे फिर कभी न खाऊंगा। तब उसने कटोरा ले धन्य मानके कहा इसको लेखो और आपसमें बांटो। १८ क्योंकि में तुमसे कहता हूं कि जबलों ईश्वरका राज्य न आवे तबलों में दाख रस कभी न पीऊंगा।

स्मरणके लिये यह किया करो। इसी रीतिसे उसने बियारीके पीछे भिर उसने रोटी लेके धन्य माना और उसे तोड़के उनका दिया और कहा यह मेरा देह है जो तुम्हारे लिये दिया जाता है . मेरे

करोरा भी देने कहा यह करोरा मेरे छोड़पर जो तुम्हारे जिये

परन्तु देखी मोरे पफड़ंवानेहारेका हाथ मोरे संग मेजपर हैं। २९ मनुष्यका पुत्र जैसा उहराया गया है वैसाही जाता है परन्तु हाथ २२ वह मनुष्य जिससे वह पकड़वाया जाता है। तब वे आपसमें २३ वह मनुष्य करने ति हो मारेक मात्र हो वह काम करेगा।

### [ 1 क़ृं इंक मिन स्मिन को डाबर्स कि [

### [ । एईम्ड ।त्रिम् सब्हार लीकार ]

। ई तड्ड । इक फ़िन्छ नेसह • ई इछ ।ई ।इछ किहीई सुद्र ई जिकि कि छछ। ई प्रमिष्ठि फुप्रस्म है। इ किस्प्रमानी ईस उड़ कींकि कार एकी 1९९ प्रमाध । एवं । तिनि । एकं किंपिसिक इह की पिर नमन ड्रम एक कारम्प्रमिष्ठ की ई एएम्ड ड्रे 15ड्रक निमित्र मि क्षाक । कि छाप । कक्ष केव वेचक एकका मा छाउँ न हो। क्षाक लाए लिखे ग्रहि कि कि कि हिंदि ग्रहि कि कि दिए छि उड़े कि इह ने बोले किसूकी नहीं । उसने उनने कहा पर्नत अब जिस वास

। काणिबनाका वारीने थीणुका महायोक।

। इंग न सामिष्रिम पत्त की छिक गर्माय दिस कि निर्मिष्म ।इक छत्त हाहि । एएए काहि शास ककाहि इन्ह एह छाए क्रिकाही इं क्ष्म के भी भी भी भी है। यह वह यह वह समित के में हैं कि के रेड़ों फेर राष्ट्र सम्ह सिर्फा प्रमित । ऐसा हुआ निर्धा है है किशाह किड़ में उकां ड़ैक निभर ग्रीह । एड़ी ड्रीकड़ी किसर ४४ होएछ किर्दे हे प्रमास किर हड़ कुए कहा। जास वि प्रिष्ट हिन्हें ह हिं क्र डिन हिंद किर्ति ई छाउ छिछाए ईम क्रिंडिक छड़ हि ब्रिंड 1830 ड्र फिर कि एक एक है की . इंकी गर्नेशार केकर हेउछु प्रक्रि 98 ३९ पड़ा। और वह आप हेला फेक्कें टप्पेसर उनसे अहर। गया सानि के उसने उनसे कहा प्राथेना के तुम परीवाम न छ । किली दि इंदीप कैसिट भिर प्रमादी कैसिट ग्रस्टि । प्राप्त कृ ०४ ३६ तब भीशु बाहर निकलके अपनी रीतिक अनुसार जैतून पब्वैत-

्येगुन्ता पमह्वाश लाना ।

पहर्वजीके अध्यक्ती और प्राचीनीसे जो उस पास आये थे कहा ५२ कुके उसे चगा किया। तब वीशुने प्रधान पाजको और मन्दिरके नाक ।कागु इस गृष्टि । कि नेड़ा का दिया विक नेशिष अपाड़ १५ महावाजकके दासका मारा और उसका दहिना कान उद्धा दिया। निक्य छिपित ग्राप्ट । ज्ञाप भिन्ना मह । एक द्वाप है । इक छिप्ट ०५ कि है । उत्तामिंह । एक की । कई कम मिंगिरी के कुछि । है । ताम ३४ उससे कहा है जिहुदा क्या तू सचेत्यके पुत्रका चूमा खेके पकड़-३८ चलता था और विध्यका चूमा लेनेको उस पास आया। बीधुने शिष्यों से विषय निस्ता मान विद्वा था उनके कार्य डुगान मुस्टि धास्ट गिरु नडुन कि के एम डिगिरुशन इन ७४

क्षा हुई कहा । इं किक्नी केले फिरीड आहि खाड़ एए । एक हुई हो। जब हुई । एक एड़े एफ्स हैं। जब हुई । स्प्रिट हिंद हैं। जब हुई । हैं। एक एड़े एक्स हैं। हैं। एक एड़े एक्स हैं। हैं। एक एक लाइ । हैं। एक एक लाइ हैं। हैं। एक एक लाइ हैं।

[ मितरका भेगुने मुक्तर जाना ।

त ह्यावा नाना ।

७१ कहते हो कि मैं हूं। तब उन्होंने कहा श्रव हमें साचीका श्रीर क्या प्रयोजन क्योंकि हमने श्रापही उसके मुखसे सुना है।

[ योगुका पिलातसे विचार किया जाना . ब्रीर उससे हेरीदके पास मेजा जाना ब्रीर पीछे घातकोंके हाथ सेंपना ।]

र रे जीर उसपर यह कहके दीष ठगाने ठगा कि हमने यही पाया है कि यह मनुष्य लोगोंको बहकाता है जीर अपनेको खीष्ट इराजा कहके कैसरको कर देना बर्जता है। पिठातने उससे पूछा क्या तू यिहूदियों का राजा है जिस याजकों और लोगोंसे आप आपही तो कहते हैं। तब पिठातने प्रधान याजकों और लोगोंसे कहा में इस मनुष्यमें कुछ दोष नहीं पाता हूं। परन्तु उन्होंने अधिक दढ़ताईसे कहा वह गालीठसे लेके बहां सो सारे बिहूदियामें उपदेश करके लोगोंको उसकाता है।

६ पिछातने गालीछका नाम सुनके पूछा क्या यह मनुष्य ७ गालीली है। जब उसने जाना कि वह हेरोदके राज्यमेंका है तब उसे हेरोदके पास भेजा कि वह भी उन दिनोंमें थिष्ड्यलीममें या। हेरोद यीशुको देखके ग्रति ग्रानिन्दत हुग्रा क्योंकि वह बहुत दिनसे उसके। देखने चाहता था इसलिये कि उसके विषयमें बहुत नातें सुनी थीं श्रोर उसका कुछ ग्राश्चर्य कर्म्म देखनेकी उसके।

श्राशा हुई । उसने उससे बहुत बातें पूढ़ीं परन्तु उसने उसको कुछ
 उत्तर न दिया । श्रीर प्रधान याजकों श्रीर श्रध्यापकोंने खड़े हुए बड़ी

११ धुनसे उसपर दोष लगाये। तब हेरादने अपनी सेनाके संग उसे तुच्छ जानके उट्टा किया और भड़कीला बस्त पहिराके उसे पिला १२ तके पास फरे भेजा। उसी दिन पिलात और हेराद जिल्होंके

बीचमें आगेसे राजुता थी आपसमें मित्र हो गवे।

१३ पिलातने प्रधान याजकों श्रीर श्रध्यक्तों श्रीर लोगोंको इकट्ठे १४ बुलाके उन्होंसे कहा . तुम इस मनुष्यको लोगोंका बहकानेहारा कहके मेरे पास लाये हो श्रीर देखो मैंने तुम्हारे साम्हने विचार किया है परन्तु जिन बातोंमें तुम इस मनुष्यपर देखि लगाते हो १४ उन बातोंके विषयमें मैंने उसमें कुछ दोष नहीं पाया है। न हेरो-

दने पाया है क्योंकि मैंने तुम्हें उस पास भेजा श्रीर देखे। बधके

था श्रीर नरिहें साके कारण बन्दीगृहमें डाला गया था। पिलात २० योध्यको छोड़ने की इच्छा कर लोगोंसे फिर बोला। परन्तु उन्होंने २१ पुकारा कि उसे क्रशपर चढ़ाइये क्रशपर चढ़ाइये। उसने तीसरी २२ बेर उनसे कहा क्यां उसने कीनसी बुराई किई है. मैंने उसमें बधके येग्य कोई दोष नहीं पाया है इसलिए में उसे कोड़े मारके छोड़ देंजेंगा। परन्तु वे ऊंचे अंचे शब्दसे यह करके मांगते लगे २३ शब्द प्रबट रहरे। सा पिटातने आज्ञा दिई कि उनकी बिनतीके श्रनुसार किया जाय। श्रीर उसने उस मनुष्कको जो बट्धे श्रीर नरहिंसाके कारण बन्दीगृहमें डाला गया था जिसे वे मांगते थे उनके लिये छोड़ दिया और योच्चको उनकी इच्छापर सोंप दिया। अब वे उसे ले जाते थे तब उन्होंने शिमीन नाम कुरीनी देशके एक मनुष्यको जो गांवसे श्राता था पकड़के उसपर क्रूश घर दिया योग्य कोई काम उससे नहीं किया गया है। सो में उसे कोड़े मारके छोड़ देजंगा। पिलातको अवश्य भी था कि उस पर्वां एक मनुष्यको लोगोंके लिये छोड़ देवे। तब लोग सब मिलके चिछाये कि इसको ले जाइये थ्रीए हमारे लिये बरब्बाको छोड़ दीजिये। यही बरब्बा किसी बळवेके कारण जा नगर में हुआ कि उसे योशके पीछे ले चले।

## [ यीगुकी बधस्थान की मार्गपर ले जानेका बुतान्त । ]

ळोगोंकी बड़ी भीड़ उसके पीछे हो बिई श्रीर बहुतेरी खियां भी २७ ना उसके िययं खाती पीटती और बिटाप करती थीं। यंश्चिने रत्त हन्होंकी और फिरके कहा है यिक्सादीसकी पुत्रियों मेरे लिये मत रोखों परन्तु अपने ियं और अपने बाटकोंके टिये रोखों। क्योंकि देखों वे दिन आते हैं जिन्होंमें लोग कहेंगे धन्य वे खियां रह जो बांस हैं और वे गर्भ जिन्होंने ट्रहके न जन्माये और वे स्तन जिन्होंने ट्रहके न जन्माये और वे स्तन जिन्होंने ट्रहके न जन्माये और वे स्तन जिन्होंने हम पटकोंते कहने ट्रगोंगे कि इ० हमें।पर गिरे। और टीटोंसे कि हमें हांपों। क्योंकि जो वे हरे पेड़से ३१ यह करते हैं तो सुलंसे क्या किया जायगा। वे और दो मनुष्योंको ३२ यह करते हैं तो सुलंसे क्या किया जायगा। वे और दो मनुष्योंको ३२ यह करते हैं तो सुलंसे क्या किया जायगा। वे और दो मनुष्योंको ३२ यह करते हैं तो सुलंसे क्या किया जायगा। वे और दो मनुष्योंको ३२ यह

### [ यीशुका ऋशपर प्राण देना । ]

३३ जब वे उस स्थानपर जो खोपड़ी कहावता है पहुंचे तब उन्होंने वहां उसको श्रीर उन कुकिर्मिगोंको एकको दहिनी श्रीर श्रीर दूसरेको

३४ बाई श्रोर क्रोगेंपर चढ़ाया। तब बीशुने कहा है पिता उन्हें जमा कर क्योंकि वे नहीं जानते क्या करते हैं , श्रीर उन्होंने

चिट्टियां डालके उसके कपड़े बांट लिये।

३१ लोग खड़े हुए देखते रहे और अध्यज्ञींने भी उनके संग ठट्टा कर कहा उसने औरोंको बचाया जी वह ईश्वरका चुना हुआ जन ३६ खीष्ट है तो अपने की बचावे। योद्धाओंने भी उससे ठट्टा करनेको

३७ निकट आके उसे सिरका दिया . श्रीर कहा जी तू यिहूदियोंका इद राजा है तो अपनेकी बचा । श्रीर उसके अपरमें एक पत्र भी था जी यूनानीय श्री रोमीय श्री इब्रीय श्रचरोंमें लिखा हुआ था कि

यह यिहृदियोंका राजा है।

३६ जो कुकर्मी लटकाये गये थे उनमेंसे एकने उसकी निन्दा कर ४० कहा जो तू खीट है तो अपनेका और हमोंका बचा। इसपर

दूसरेने उसे डांटके कहा क्या तू ईश्वरसे कुछ डरता भी नहीं. ४१ तुमपर तो वैसाही दंड दिया जाता है। श्रीर हमोंपर न्यायकी रीतिसे दिया जाता क्योंकि हम श्रपने कम्मोंके योग्य फल भोगते

४२ हैं परन्तु इसने कोई अनुचित काम नहीं किया है। तब उसने यीशुसे कहा है प्रभु जब आप अपने राज्यमें आवें तब मेरी सुध

४३ लीजिये। यीशुने उससे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि आजही तू मेरे संग स्वर्गलोकमें होगा।

४४ जब दो पहरके निकट हुआ तब सारे देशमें तीसरे पहरलें। ४४ अंधकार हो गया। सूर्य्य अंधियारा हो गया और मन्दिरका परदा

४६ बीचसे फट गया । श्रीर यीशुने बड़े शब्दसे पुकारके कहा है पिता में श्रपना श्रात्मा तेरे हाथमें सोंपता हूं श्रीर यह कहके प्रारा

४७ त्यागा । जो हुँ त्रा था सो देखके शतपतिने ईश्वरका गुणानुबाद

थद कर कहा निरचय यह मजुष्य धम्मी था। और सब लोग जो यह देखनेकी एकट्टे हुए थे जो कुछ हुआ था सी देखके अपनी अपनी

४६ छाती पीटते हुए फिर गमे। श्रार यीशुके सब चिन्हार श्रीर वे स्त्रियां जो गावीलसे उसके संगश्राई थीं दूर खड़े हो यह सब देखते रहे।

### ्र क्य क्य क्रिक्त एक्सिक्षेट क्रिक्सिक्स साम क्रिक्स क्रिक्स वांगुना कदरमे रखा जाना ।

महें थीं पीछे हो जिस्से में इस कराय है है है। विक्रि कि है। इस १५ एमें क्ष्मेंड छिड़िकाार कि कि गिष्टों है। एक पिसले राहमाएही कीई कभी नहीं रखा गया था। वह हिन तैयारीका हिन था औए १% समसी कि इंड्र शिकि सप्रथम कि कि में में कि कर शिक्ष 15फि इ भें सिंग्डें के मार्क कि कि वसने उसने उसके कि कि कि कि हु। क्राप्त कतारुमी क्षेत्र । ए । ए । उन्हों का क्रिक्रा के के कि कि र प्राप्ट ड्रेंड गर्डि । ए रिल्से वहीं मिस्र प्राप्ट हो क्षेत्र हो । क्रिक कड़ि वर्ग्य मिन्छ ग्रेसि मिन्छ ग्रेसि वर्ग प्रत्य हिन होने

किमासही ग्राप्तृष्ट कालाह ग्राह्म ग्राह्म श्राह्म श्राह्म श्राह्म श्राह्म क्ली गाई उसकी देख लिया। और उन्होंने लें।रके सुगन्ध दृब्प १६

। फिक्ने मार्स्र मिन्द्री

### यात्रक ता उरनेका बर्गन ।

न्ही ग्रेप्ति गृष्टि थाल फिकी नाइ प्र एक गृष्टि थाल । पानइकप् व संधाड़ क्रांगिक िगाप हुए तक्ष्यम की डि अवश्व हायस 🖭 भुट्ट नेद्रा मंडिकार नेसर की फिक ग्रमम . ई रहर कि हुन्। के हैं हिंह ने इस है । दि सिहंह फिर सिम्दि के किस के किस है है उर गड़ और धरतीकी और मुह फुकाज रही तब वे उनसे बोल पुर्व चसकते बन्न पहिने हुए उनकी किक एड़ हो। जब है १ पाई। जब ने इस बातके विषयमें दुवधा कर रही तन देखा है। 8 इ न था कि किधी भूष काल काल काल वाल वाल व ह क् विन्हर्गाप्त कप्रका कप्रका निहन्द हन्त्रेग । द्वार प्रप्रक किल ग्र किए ग्रिक्ष के ग्रांस डिंग मही छिड़ीए केंग्रीएट एक है है एकी ग्राफ्त मिड़िन्द कि छनार हुड़ा कि श्रीह कुए ड्रेक एसे

9 रिम्प्रेड केंटर प्रतिमें कि । इंकी म नितिय किमर निहन्छ प्राप्ट १३ ए १९ तम्म भिनाइक मिष्ट काँइन्ह नाइ किन्छ हुन्म । डिक नाइ इफ मिंतिशीर निड्निति कि कि गिष्ट किए कि मारि मिल्नीम । ताम सब बाते सुनाइ। अश्विम सगरहवीनी और बोहाना और वाकूबकी १० इष्ट क्लिफिस गृष्टि गृष्टि किमिग्रि इग्राफ निवन्द कडिक सिर्मा 3, न गृष्टि । एकी एम्प्स कितिक किसर निव्हेन्ड कि । रेड कि

होंड़ गाया और अक्ट के कहर नहुर पड़ी हुई देखी और पो हुर या उससे अपने सनमें अनेमा करता हुआ नछ। गया।

[। गर्ड मध्ये किवियो १५ मृत्र धार कियानम् । कायान

म किछिन उनमें है। है। है। है। इक मिन्ह नेश्विध है। १६ श्रीर जैसा खियोंने कहा तैसाही पाया परन्तु उसको. न देखा ए हम कृष्टक नत्त निक्नी सिमिरिमिसे सिम कन । इं । हो हु । इ ते हैं फड़क कि है ।ए।ए भिर मेंद्र को हैं।के मेरड की छि।ई क दे से से हक कार कार है। के से से से हैं है है है न इ एको हम्मीबी मिड़ फि लिक्की कितकी छि मिमड़ ग्रस्ट । ई ९६ ही 1991ि किसर लास सिकत एस हु अप सिका सि ग्राहर । 116 है व ३१ है। पर हम आया थी कि वही है तो इसमेर का उन्हा वस किये जानेकी आजा दिहे जाय और उसे करापर धात कि प्रभुष्ट की एकी पृष्टि भिष्ट किए अध्य हो है कि एव नाय हो एउ २० लोगोंके आये काममें और बचनमें शक्तिमान पुरुष था। क्योंक छ गृष्टि केष्रकडू गृष्टि ।क द्वान्यहास ।क सम्महा काष्ट्रिमान स्थिति इक भिम्नर निंडुन्ह . नाव भिम्निक ाड्रक भ्रेम्ड निम्ह । ड्र । जनार हिंह ३१ हेडू सिंन्डी कड़ सफ़र कि बाब के करक 155 सिसीहाइक्डी जिसका नाम डिक गम उत्तर देके उससे कहा क्या केवेल तूर नित कुए कि । 1ई तिई साइट ग्रन्थि केरने तिहेन विवास सिसपाए युड्ड न ९० विन्तु भे भूति हैं शिष्ट क्या बार्ट के भिन पर तुम बर् १६ जिया। परन्तु उनकी होष्टे प्रेसी रोको हो के उन्होंने उसको नह जोए कियार कर रहे खोषीयु आपही निकट आक राजकी मेर किताब र्व किए । कि निष्म तिकाब मिस्रमास कि दें हु कि रम्पिताब ५१ १४ विस्थालीमसे कोश चार एक पर था जाते थे। और वे इन स ह किहोंग क्यू मान हामम्ड नेक 1ई छिमेहर हड़ी फ़िर छिड़

ते कि म एक्ट एक , विक्रिक्त मिर्म्स मिर्म्स क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्र क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक्ट क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क

मड़ की ।कार्र किस्ट कड़क ड्रम निडन्ड हुर्ग । ड्र । कार्म की ३६

नाया कि मार्गमें क्या हुआ था और यीश क्योंकर रोटी तोड़नेमें की एकहे हुए और यह कहते हुए पाया . कि निश्चय प्रभु जी य है और शिमोनकी दिखाई दिया है। तब उन दोनोंने कह ह मार्गेमें हमसे बात करता था श्रीर धर्म्मपुस्तकका श्रथे हमें बताता तब क्या हमारा मन हममें न तपता था। वे उसी घड़ी उठके रिक्शिबोन कें। तोट गर्थे श्रीर ग्यारह शिष्योंको श्रीर उनके संगि-ठा तब उसने रोटी लेके धन्यबाद किया और उसे तोड़के उनकी हैया। तब उनकी दृष्टि खुळ गई और उन्होंने उसकी चीन्हा और ह उनसे अन्तर्द्धान है। गया। और उन्होंने आपसमें कहा जब गरिहथे क्योंकि सांभ हो चली श्रीर दिन ढळगया है . तब वह नके संग रहनेको भीत्र गया। जब वह उनके संग भोजन पर ३० RU RU U

नसं पहचाना गया। विगुका रग्यारह शिष्योंकी दर्शन देना।

वे यह कहतेही थे कि यीश श्रापही उनके बीचमें खड़ा हो उनसे

तापकी श्रीर पापमोचनकी कथा सुनाई जाने। तुम इन बातोंके ४८ ाळा तुम्हारा कत्त्वाण होय। परन्तु वे व्याकुळ और भयमान ३७ ए और समक्षा कि हम प्रतिको देखते हैं। उसने उनसे कहा क्यों ३६ ए और समक्षा कि हम प्रतिको देखते हैं। उसने उनसे कहा क्यों ३६ पाकुळ हो और तुम्हारे मनमें सदेह क्यों उत्पन्न होता है। मेरे ३६ पाकुळ हो और तुम्हारे मनमें सदेह क्यों उत्पन्न होता है। मेरे ३६ पा और मेरे पांच देखों कि में आप ही हूं. मुक्ते टोओ और देखों के शिक्त मेरे पांच देखों कि में आप ही हूं. मुक्ते टोओ और देखों होते। यह कहके उसने अपने हाथ पांच उन्हों दिखाये। ज्यों ते ४०,४१ तम कहा क्या तुम्हारे पास यहां कुछ भोजन है। उन्होंने उसको ४२ तम कहा क्या तुम्हारे पास यहां कुछ भोजन है। उन्होंने उसको ४२ तम हाथा। और उसने उनसे कहा यही वे बाते हैं जो मैंने ४४ तम हाथा। और असे कहा कि जो कुछ मेरे विषयमें मूसाकी ४२ तम शहरी होता अवस्थ है। तब उसने अर्मपुरत्तक समक्ष्मको उनका ४५ तान खोळा. और अवस्थ है। तब उसने अर्मपुरत्तक समक्ष्मको उनका ४५ तान खोळा. और उनसे कहा यूं खिखा है और इसी रीतिसे अवस्थ ४३ ता कि खीष्ट दुःख उठावे और तिसरे दिन मृतकोमेंसे जी उठे. और ४७ प्रकुलिमसे आरंभ कर सब देशोंके लोगोंसे उसके नामसे पृक्षा-

184-88:82

में दिस्ट ड्रेकी गह़िता किस्टी होति हैंस छिंड । डि हिस्स ३४ किटि होए र मीए छित्रुस्ट छिटि स्ट स्ट्रेड हो एटस्ट मोडिस्ट । डिस्साम स्टिस्स

[ । गाड़ इंगिष्ट गिष्टि ]

41

### । प्राज्ञाममुसु त्रनीर नड़िक

आहिंसे बचन था और वचन हैं ज्वरके संग था और बचन हैं रबर था। वह आदिंसे हैं ज्वरके संग था। सब कुछ रे, इ सके हारा स्त्रा गया और जो स्वा गया है कुछ भी उस किता ही स्वा गया। उसमें जीवन था शेंस वह जीवन सनुष्योंका ४ शिक्याला था। और वह उचिताला अंधकारमें नमकता है और १

प्रथकारने उसकी महस्य न किया। एक मनुष्य हैध्यरकी औरसे भेजा गया जिसका नाम थेहिन ह

नेय देशमें आया येश देखें जातने उसकी नहीं जाना। वह अपने १९ नेय देशमें आया और उसके निज होगोंने उसे प्रहण न किया।

विश्वात अस्ता व्यक्त व्यक्त व्यक्त व्यक्त अयोत उसके नामपर १२ बच्चास कर्नेहारोको उसने हेथ्वरके सन्तान होनेका अधिकार विश्वास कर्नेहारोको अस्य कार्यक्र विश्वास

हेर । उन्हांका जन्म न खाडून न शरीरको हुन्यारी हुमा मार हमारे हैं। इन्छासे परन्तु हैश्वरसे हुमा । श्रीर वन्तन देहधारी हुमा श्रीर हमारे हैं। विस्में हेरा किया श्रीर हमने उससे प्राप्त प्राप्त प्राप्त हमारे हमारे

३१ निजार्थ। या फुप्रीए छिड़ाइस प्राप्त डायहर डा . कि सिडीस संभ्यात क्रिया प्राप्त का उड़ा एड्स के अप हुई। एस स्पित्त का स्था की इंड एड्ड एस इस सिड्ड एस इस सिड्ड एस इस सिड्ड एड्ड एड्ड इर १ड्ड एस निस्प्त साह सिडिंग सिडिंग है।

पत्रवस्त असुमह पाया है। क्योंकि व्यवस्था सुसाने द्वारा हें । किसीने ! द

। एकी हें एक छेट ही छेट हैं महीए किगिमी कि एए गिरिक्स्प . ई छिट डिस् किस्क किम्बर्ड

ू योगुल विषयमे याहनका सासी ।

हिमान केवन होंसे १ कि । है। आई है । समिन हे बिक सिमा है । कि डिड किंड केरडिट प्राप्त गरिं किरक किमार ह प्रमान इक छत्म स निसर किर्न किर्न समस्तीय छक के स निस्ती ३३ है और वह उसपर ८हर गया। और में उसे नहों की हिता था प्रन्तु छिट्ट िराट सिरास द्वान किर्नायक कामग्राष्ट में की देश दिना इन्हों भि गृहि। द्वे । ए। ए । एहे । एक । प्रमिन किल्क में ९ ई था परन्त निस्ते वह इसाएकी लोगिए प्रगर किया वाय इसीलिक 153नि जिंन भिर में। एक किंद्रीए भित्मम् इह कींफिन ई 11हरू गिष्ट १ ड्र ईस कि ई । तार इंदी रेस वर्ष कुछ की । इस हम संप्रविध किस्ति इं डिए । ई गिर्फ राउट किए। कि जनत में कार्य के राउट है। इंडे रहक गृष्टि किसे होस स्रोत क्षाय कार्य कराई हैसे हैं हैं । ए छिं । मस्त्रीपन महार्थ हुई सहां ए छिं हुए सह कहिन इन हैं में उसकी जुतीका बन्ध खोठनेके धोग्य नहीं हूं। यह बातें यहन र वहीं जानते हो। वही है मेरे पीछे आनेवाला जा मेरे आगे हुआ वपित्यमा देता हूं परन्तु तुस्हा बीचमें एक खड़ा है । कि तुम छिछ । में की एड़ी इत्तर किक कि है। है। है । है । है । है । है । क्षेत्र के प्रतियाह और न वह भविष्यहरूत है कि ह कि इक छिएट केंग्रक कृष्ट छिएट लेंडिन्ट। वि छिलेंगिष्रितिय कि ५९ २४ सीया करा नेसा थियोयाह भविष्यहरूति कहा। जो भेजे गर्भे थे क्षे किस्ते का शब्द हूं में कारले में अकारत है कि प्रमेश्वरका पंच इक निस्त उत्र हैं । उस्त कियान नियम करा है । उस्त महा नेक्टिंभ निप्रक्ष मड़ की ई निकि हू ।इक मिप्रच निडिन्ड प्रसी । डिन की ९९ किहा में उत्त है । क्या तू वह भाविष्यहरू है । इस है । इस में । इस नेसड . ई डाएकीयू हू । एक . निक कि । कुष्ट मिडन्ड निडन्ड नि । ई १९ सान लिया और नहीं सुकर गया पर सान लिया कि में छोष्ट नहीं नेसर कि . है निक है की किर्म किन्छु यह समस् कि एक है . ह १६ माहनकी सम्बन्धि कर की है ड्रम मिस्र किन्डाफ 38

। इ हरु कि एक देश हैं हैं है।

### [। नण्ड काहियो हिड़ाप क्षिपंट ]

। गिष्टिई ठिउतर विइम निरम्य कहा क्ष्यानुम किंतिई कार्याई ग्राह १५ छिए किंगस सिर्म केंद्र इं इसके प्रीके समस्मित सिर्म इसिलिये निश्वास करता है. तू इनसे वह काम देखेगा। किर उससे है। एक छड़े किए के केरे होते की उक क्रिक हो है। ईरवरके पुत्र हैं आप इसायेलके राजा हैं।योथुने उसकी उत्तर दिया Ұ तब मैंने तुमें देखा। नथनेलने उसका उत्तर दिया कि हे गुरु शाप ४६ कि जिल्ल कुछ कुछ कुछ तब तु गूलरक हक कि था एडी फ़्राय सुके के हो है हिराइ हो के कि कि कि हो हो हिया न्ध सिम्ह म्थनेत्र है । उपके सिमि है ि श्रमिह मिस्स इह किंद्र 13क संप्रमधि केंग्रह ग्रीह किंद्र नाह माप नेपह किछनेष्रम ७४ निष्टी । किनि इस । इस सम कम निष्टी । वीशुन १७ यीथुकी। नथनेरुने उससे कहा क्या कोई उत्तम बस्तु नासरतसे ४६ किएता है उसके हमने पाया है अथाते यूसफके पुत्र नासरत नगरक निसिक्त इस्प्रीम गृष्टि माष्ट्रकार नासम मिष्यती कसती ।इक ५४ भिरु काए किछनेएन नेपकारी । ए काइमित्र गाम कर्ता ३१ 88 एइनीस्र ि एकिति। । एड हिए ईम । इक छस्ट काए किएकिति

आर्चस्य कस्मीका यह आर्म किया और अपनी महिमा प्रगर रितृ. है 15ई मध्यम कि हां कह किए गिरु कर गृष्टि 15ई सर १० बुलाया • श्रीर उससे कहा हर एक सनुष्य पहिले अच्छा दाख-के इंडेश था वे जानते थे तब भोजके प्रधानने इंड्हे की वह नहीं जानता था कि वह कहांसे आया परन्तु जिन सिक्केंने भोजके प्रधानने वह जरु जो दाख रस बन गया था चोखा और ह उद्वेश और भोजक प्रधानके पास के जाओ . वे को गये। जब द सी उन्होंने उन्हें सुहासृह अप दिया। तव उसने उनसे कहा अब . फिर्ड प्रम सिराम कि विश्वे इस हिस्स में है । कि सिरा में है है । शुद्ध करनेकी शीतक अनुसार घरे थे जिनमें ढेढ़ ढेढ़ अथवा दें। कांफ्रीड्रुफी कंडम :ह काष्ट्रम गंड़ह । ग़िक ग़ि ड्रेक छिमतु ड्रह इक्ट ड्रे कि एडक अंकिन्छ नाताम किएह। ई । इन्ह्रेप डिन छिन्छ एमम 🗴 १६ । सीयु ने उससे कहा है नारी आपिए सिम्म क्या काम . मोरा निहा सुर कार्य माय कारा ने उससे कहा उनके भास हाख का मार इ शिष्य लोग उस विवाहक भोजमें बुलापे गर्म । जब दाख रस बर किछड श्रीष्ट कि छिप । कि इंड्र काम किछि श्रेष्ट एवं 🌂 ट्र तीसरे दिन गावी छक काना नगरमें पुक बिवाहका भोज ्यांचुने आदवश कमाका आरम ।

ि। नणक प्रमित्रक प्रमुख्य होते और मोहिरक्षा बुद्ध करनेका विष् । एकी मारूकी उपमुद्ध निर्मग्री कमुर मुद्धि हैकी

९७ घर हमेगारिका घर सत बनाश्री । तब उसके शिष्योंने स्पर्या किया कातिमा रेमि हिमार कि मेडिम किन्द्र । इक मिर्गडिन के कितिमक महि ३१ , एड़ी डरुट किंड्रि कार्ष्य में किंत्रीरम प्रिष्ट एड़ी रुक्ति ११ वेचतेहार्योश स्थाप महें हैं पाया। तव उसने शस्त्रोक्त कोड़ा वनाके उन समोंको मेंडे हैं पाया। तह कारव वाहक कार्रापक कि विभाग कि विश्व के स्वति कि स्वति कि स्वति के 9३ त रहे। यिह्न दियों का निस्तार पठने निकर था और पीयु थिस्या-हिंदी हिंद्य के विशेष के प्राप्त कि स्था कि कि कि कि कि कि १६ इसके पीछे वह और उसकी माता और उसके भाई और

कि लिखा है तेरे बरके विषयमेंकी धुन भुक्ते खा जाती है।

इसपर थिहूदियोंने उससे कहा तू जो यह करता है तो हमें १८ कौनसा चिन्ह दिखाता है। यीशुने उनको उत्तर दिया कि इस १६ मिन्द्रिको ढा दो श्रीर में उसे तीन दिनमें उठाऊंगा। यिहूदियोंने २० कहा यह मिन्द्रिक छ्याजीस बरसमें बनाया गया श्रीर तू क्या तीन दिनमें इसे उठावेगा। परन्तु वह श्रपने देहके मिन्द्रिक विषयमें २१ बोला। सो जब वह स्तकोंमेंसे जी उठा तब उसके शिष्योंने स्मरण २२ किया कि उसने उन्होंसे यह बात कही थी श्रीर उन्होंने धर्मपुस्तक-पर श्रीर उस बचनपर जो यीशुने कहा था विश्वास किया।

जब वह निस्तार पर्व्वमें यिक्शलीममें था तब बहुत लोगोंने २३ उसके श्राश्चर्य कम्मींको जो वह करता था देखके उसके नामपर विश्वास किया। परन्तु यीशुने श्रपनेको उन्होंके हाथ नहीं सोंपा २४ क्योंकि वह सभोंको जानता था श्रीर उसे प्रयोजन न था कि २४ मन्ष्यके विषयमें साची कोई देवे क्योंकि वह श्राप जानता था कि मन्ष्यमें क्या है।

[ यी शुका निकी दीमको नये जन्म ग्रीर जगतको तालका उपदेश देना।

फरीशियोंभेंसे निकोदीम नाम एक मनुष्य था जो यिहूदियों का एक प्रधान था। वह रातको बीश पास श्राया श्रीर उससे २ कहा हे गुरु हम जानते हैं कि आप ईश्वरकी ओरसे उपदेशक श्राये हैं क्योंकि कोई इन श्राश्चर्य करमोंकी जी श्राप करते हैं जो ईश्वर उसके संग न हो तो नहीं कर सकता है। यीशुने उसको ३ उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कोई यदि फिरके न जन्मे तो ईरवरका राज्य नहीं देख सकता है। निकोदीमने उससे ४ कहा मनुष्य बूढ़ा होके क्योंकर जन्म ले सकता है • क्या वह श्रपनी माताके गर्भमें दूसरी बेर प्रवेश करके जन्म ले सकता है। बीशुने उत्तर दिया कि मैं तुकसे सच सच कहता हूं कोई यदि जल ধ श्रीर श्रात्मासे न जन्मे तो ईश्वरके राज्यमें प्रवेश नहीं कर सकता है। जो शरीरसे जन्मा है सो शरीर है श्रीर जो श्रात्मासे जन्मा है सो ६ श्रातमा है। श्रचंभा मत कर कि मैंने तुससे कहा तुमकी फिरके ७ जन्म लेना अवश्य है। पवन जहां चाहता है तहां वहता है और तू द उसका शब्द सुनता है परन्तु नहीं जानता है वह कहांसे आता और किथरका जाता है • जो कोई श्रात्मासे जन्मा है सो इसी रीति से है।

गर्ध है। धिकी छिन्छ किम्हरह की होई उपप्र माक क्रम्ड की फिलीएड़ १९ परन्तु जो सबाई पर चलता है सा उजियालेक पास आता है नहीं आता है न ही कि उसके क्षिणे पर उठहता हिया जाय। करता है से उनियालेसे विश्व करता है और उनियालेक पास है। है। कि कि की कि । कि हें है माक केन्द्र की कि । एकी प्राप्त og क्षांस भिलाशति । कीय मनुष्यां भीय विकाल है। जाय स्थाप १६ कि इ इष प्रमाक तिका इह स्मार कहा है। इस । ई प्रकी 38 हिम सावद्रवास्त्र हे स्वत्य के त्रके के स्वत्य है। एक जाता है परन्तु जो क्षित्रास नहीं करता सी इंडके थीग्य ठहर् वस्ति । जो उसपर विष्यसि करता है हो इंडके मेगल नहीं उहराया जाह । अब रहरावे परन्तु इसिनिये कि जगत उसके हारा जाण उक्ताम की गर्म डिन भिनामड़ सिताम किह्यु नेगड़ नेज़्ड है ०१ । निप निनिह किश्म हिंग पाई न एता भी देख साह्य है। इकि कि अपना एक होता पुत्र होता हुन हिला कि मोड़ १६ न होय प्रन्तु अनन्त जीवन पाने। क्योंके देंध्वरने जगतको ऐसा १६ किया जाय . इसिलिये कि की है उसपर विश्वास करे हो नाश किर हम तक्ष्यकृप की है एष्ट्रहरू मिनीरि फिर एकी किर किर्माप्त मिठाएंट निम्पुर छिति । ई मिक्स कि ह्यू क्षिण्न निश्चा ४६ 1958 मिरिक्स कि इस रुप्त है । सिर इस डिम निर्मास है। इस महि । गिरंक निकिए उक्षिक मह इंक निष्ठ किमीक्ष्म सिम्ह में शिष्ट कि 1ई 69क डिम होििए मह ग्राष्ट डिक हां किर्प्राहिज्य छित्रह निर्म कि। डि रिक्ट डिम फड़ाए काम शिमड़ मह प्रार्ट ई रिइ काम ९१ कहता हूं इस जो जानते हैं में कहते हैं और जो देखा है उसपर ९० सकती हैं। जीशने उसका उत्तर दिया क्या तू इसायेली जोगोका १९ उपदेशक है और पर जान नहीं जानना में तुमसे सन सन हि ज़क्रांक ताब ब्रम् की एड़ी उत्तर किसर निम्निकिनी 3

ियोगुका और वेाह्नका वपतिसमा देना ।

भी शालीसक निकट ऐनन नाम स्थानमें बपतिसमा देता था न्ड्रार्भ । एए छड़ी सम्प्रतिएड कड़र एसे केन्ट दंड़ नेसट मुहि इड़ शिष्ट मिल्डे एड्रीड्रुटी एखरी काम ग्रीह सुधि हिपि केमड्र इड़

038

क्योंकि येहिन अवली बन्दीपृहम नहीं दाला गया था। .... २४ न्यों वहां बहुत जरु था श्रीर लेगा आके वयतिसमा लेते थे।

्येगुकी विषयमे वाहनका दूसरी बार साची देता।

हिए किंगिक केराफ किए उपले कार्य कार्य है। । है । एडर रहता है। किन्छ है किन्म गार्क हैं उन किनकित ही साम म किल्यु किन् के हैं मिनिक निनिष्ट किसि है 167क मिलिकी स्प्रह्म कि । है 18 है। भेड़ में थाड़ केसड इन्ह किस नेसड श्राह है 104क ग्राष्ट विकट्ट 16मी ३६ किड़कर है । है सिमी की फिली है । है एसर हे होड़ । है 155 डिक सिमार मिगार किसर ड्राइड की एक है 153क होड़ की कि इं पाछ प्र पाव मड़ छि ई ईकी फड़ाए कि। ए किसह इह निभन्ते। 1754क डिंह प्रह्म किए किए ड्राई है 15ई किए की सभीके ऊपर है। जो उसने देखा और धना है वह उसपर है? ई 1ताष्ट्र भिष्टे कि हैं 1तहक ताक दिनिहरू श्रद्ध है किहिन्छ १ है छि है छिहिउटु कि . है रुपट केंक्सि छि है छि। इरिप्ट हि यह आनन्द पूरा हुआ है। अवस्य है कि वह बढ़े और में घट्टा ३० उसकी सुनता है दूष्ट्रके शाद्म आति आनिद्त होता है . मेरा क्रि रइस कि हमी किइग्रुं हुन्ग्रम है ।इग्रुं है।सि है किस्सी मेंने कहा में खीष्ट नहीं हूं पर उसके आगे भेजा गया हूं। दु ज़िहन २६ नदुत्व के वह मिल से हिमार मह। है। एक महि से साम है। ७९ कि यार हिया यहि स्वमेह भीक उसके न हिया जाय तो १७ काह भाग कसह गिक वस गृहि है । ताऊही । समितिएव इह किहीई ई हेड़ी क्रिए रिगाइ रुपमित् या थिय के किया है है है इत्रा। श्रीर उन्होंने बोहनके पास आके उससे कहा है गुरू जो २६ ५९ इनिह्ने सिष्टि किन्ने शुद्ध संप्रिंग हो है ।

वयसिमासा वयदेश देगा ।

 इंक्ट्रेंक नार्मितिक देसिक गृहि । एक दिस्तिका क्रिक्ति । इ एकाएड्रीड्रुफी इह कह . ह हैं असमितायह कार्य है क्सेट हिन्तुम डिह 

४ जाना अवश्य हुआ। सो वह शिकर नाम शोमिरोनके एक नगरपर उस भूमिके निकट पहुंचा जिसे याकूबने अपने पुत्र यूसफको दिया। ६ श्रीर याकूबका कृशां वहां था सो यीशु मार्गमें चलनेसे थिकत हो। ७ उस कृएंपर यूंही बैठ गया श्रीर दो पहरके निकट था। एक

शोमिरोनी स्त्री जल भरनेकी याई शिशुने उससे कहा सुके

म पीनेको दीजिये। उसके शिष्य लोग भोजन मोल लेनेको नगरमें

१ गये थे। शोमिरोनी स्त्रीने उससे कहा श्राप यिहूदी होके सुकसे जो शोमिरोनी स्त्री हं क्योंकर पीनेका मांगते हैं क्योंकि यह दी लोग शोमि-

१० रोनियों के संग ब्यवहार नहीं करते। यीशुने उसकी उत्तर दिया जो तू ईश्वरके दानको जानती और वह कौन है जो तुआसे

कहता है मुक्ते पीनेको दीजिये तो तू उससे मांगती श्रीर वह तुक्ते १९ श्रमृत जल देता। स्त्रीने उससे कहा हे प्रभु जल भरनेको श्रापके पास कुछ नहीं है श्रीर क्ष्मां गहिरा है तो वह श्रमृत जल

१२ श्रापको कहांसे मिला है। क्या श्राप हमारे पिता याकूबसे बड़े हैं जिसने यह कुआं हमें दिया और आपही अपने सन्तान और

१३ अपने ढोर समेत उसमेंसे पिया। यीशुने उसको उत्तर दिया कि

१४ जो कोई यह जल पीवे सो फिर पियासा होगा • पर जो कोई वह जल पीवे जो मैं उसकी देऊंगा सो फिर कभी पियासा न होगा परन्तु जो जल मैं उसे देऊंगा सो उसमें श्रनन्त जीवन लेंा

१४ उमंगनेहारे जलका सोता हो जायगा। स्त्रीने उससे कहा हे प्रभू यह जल मुक्ते दीजिये कि मैं पियासी न होऊं श्रीर न जल भर-

१६ नेको यहाँ श्राजं। यीशुने उससे कहा जा श्रपने स्वामीको बुलाके १७ यहां श्रा। स्त्रीने उत्तर दिया कि मेरे तई स्वामी नहीं हैं. वीशु १८ उससे बोला तूने श्रच्छा कहा कि मेरे तई स्वामी नहीं हैं. क्योंकि

तेरे पांच स्वामी हो चुके श्रीर श्रव जो तेरे संग रहता है सी तेरा

१६ स्वामी नहीं है. यह तूने सच कहा है। स्त्रीने उससे कहा है यस

२० मुक्ते सुक पड़ता है कि श्राप भविष्यद्वका हैं। हमारे पितरोंने इसी पहाइपर भजन किया और आप लोग कहते हैं कि वह स्थान

२१ जहां भजन करना उचित है यिरूशलीममें है। यीशुने उससे कहा हे नारी मेरी प्रतीति कर कि वह समय श्राता है जिसमें तुम न इस पहाड़पर श्रीर न विरूशलीममें पिताका भजन करोगे।

मेहार

39 निष्ठ । फुक नम्पर भिट्टीहरू और प्राप्त है। इति ३१ 89 की इं एरक्स प्राप्ट है। मगाहर कुरहे। ई 15 हो का कि गिर्डिन क मत्तर भीत सबाईसे पिताका समत करने क्योंक मिरा है । इं क्रिस हर समस् अस्ता है ब्रह्म अब है किसमें सन्हें अक्ट हैं। छिसंफिरीद्वाभ प्राप्त कीएफ है फिक नम्प क्रम है किना छिटी तुस लाग जिस नहीं जानते हो उसका भजन करते हो हम लोगा २२

जब शावेगा तब हमें सब कुछ बतावेगा। विधिने उससे कहा में २६ उन . ई । जार डिक निष्ट अथित की हूं िनार में । इक मिर

। द्वे डिम द्वे फिलाई फिल्फि कि

वि कुछ हो। है शिक्ष है । इस हे सम्मि है । कि हि है । कि 39 निमित्ती किई किष्ठकृत कुण हिन्छ , ाइक मिलिक कार मिलान न अपने वससे बात करते हैं। तब कीने अपना घड़ा छोड़ा और रद निया है ने हो हो । एक पास की 1इक डिंग निमिकी सिर्गि है । तिप्रक ७९ ठाइ सिड़ि इह की फिकी फिम्ह गृष्टि छाष्ट छाड़ी केसर मिनेहरू

व नगर्स निकलक उस पास आये।

### । मण्ड कारने। ज्ञार कारनेहारीका वर्णन ।

निये पक चुके हैं। और कारनेहारा बनी पाता और अनन्त जीव- इह क्रीन्डिक के की छिड़ किर्िक कारह छोड़ क्रिएड हु 15ड़क छिएछ मिं छिड़ . गिर्धाए किडक का ई छाम शह कि छए की डि नेड़क ५६ डिन मह एक । अंक पूर्य क्षांक काक अधि कुछ प्र छन्ड किराइ अया है। वीथुने उनसे कहा मेरा भोजन यह है कि अपने मेजने- ३४ इंड किलाम इन्ह माप सह ड्राक एक इन मिस्रपाए केंग्रिशह। रिड इह किलार डिक मह कि ई क्यां भाष भी किला है कि उन कि इस बीचमें शिष्योंने पश्चिसे कितती कि है कि है गुरु खाइये। इं९

तुसन उनके परिश्रममें प्रवेश किया है। ज़िंह डै एकी मारुग्रीप नीर्डभूड़ . गर्हा किनडाक इस्तु निर्म किसह और दूसरा कारता है। जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया है इंट एक हैं। जानक कर है किन्स तह बात सन्ति है कि क्रम जना है है निर्दे । प्राइन्डाक प्रक्रि । प्राइनिर्द निर्मी ई । त्र प्रिड रूप कि

जिसने साची दिई कि उसने सब कुछ जो मेंने किया है सुम्हि ३६ एए।क केन्डिक क्षेत्र सह निंहिड्ड हमें किनाईमीए केग्रास सह

४० कहा है यीशुपर विश्वास किया। इसलिये जब शोमिरोनी लोग उस पास आये तब उससे बिनती किई कि हमारे यहां रहिये .

४१ श्रीर वह वहां दे। दिन रहा। श्रीर उसके बचनके कारण बहुत

४२ ग्रधिक लोगोंने बिश्वास किया . श्रीर उस स्त्रीसे कहा हम श्रव तेरे बचनके कारण बिश्वास नहीं करते हैं क्येंकि हमने श्रापही सुना है श्रीर जानते हैं कि यह सचमुच जगतका त्राणकर्त्ता स्त्रीष्ट है।

### [ यीगुका गालील देशमें जाना ख्रीर दूसरा ख्राश्चर्य कर्म्म करना।]

४३,४४ दो दिनके पीछे यीशु वहांसे निकलके गालीलको गया। उसने तो त्रापही साची दिई कि भविष्यद्वक्ता त्रपने निज देशमें

४४ ग्रादर नहीं पाता है। जब वह गालीलमें श्राया तब गालील-योंने उसे प्रहण किया क्योंकि जो कुछ उसने यिख्शलीममें पब्बमें

४६ किया था उन्होंने सब देखा था कि वे भी पब्बमें गये थे। सो यीशु फिर गालीलके काना नगरमें त्राया जहां उसने जलको दाखरस बनाया था . श्रीर राजाके यहाँका एक पुरुप था जिसका

४७ पुत्र कफर्नाहुममें रोगी था। उसने जब सुना कि यीशु यिहूदियासे गालीलमें त्राया है तब उस पास जाके उससे बिनती किई कि त्राके मेरे पुत्रको चंगा कीजिये. क्योंकि वह लड़का मरनेपर था।

४८ यीशुने उससे कहा जो तुम चिन्ह श्रोर श्रद्धत काम न देखेा तो ४६ विश्वास नहीं करोगे। राजाके यहांके पुरुषने उससे कहा हे प्रमु

४० मेरे बालकके मरनेके श्रागे श्राह्ये । यीशुने उससे कहा चला जा तेरा पुत्र जीता है • उस मनुष्यने उस बातपर जो यीशुने उससे

४१ कही विश्वास किया श्रीर चला गया। श्रीर वह जाताही था कि उसके दास उससे श्रा मिले श्रीर सन्देश दिया कि श्रापका

४२ लड़का जीता है। उसने उनसे पूछा किस घड़ी उसका जी हलका हुआ . उन्होंने उससे कहा कल एक घड़ी दिन सुकते ज्वरने

४३ उसको छोड़ा। सो पिताने जाना कि उसी घड़ीमें हुआ जिस घड़ी यीशुने उससे कहा तेरा पुत्र जीता है श्रीर उसने श्री उसके सारे

४४ घरानेने बिश्वास किया । यह दूसरा आश्चर्य कम्म यीशुने यिहू दियासे गालीलमें श्राके किया ।

[ बीगुका विश्वग्रलीमको जाना ग्रीर विश्वामको दिन वैथेसद' कुंडकी पास एक रोगीको चंगा करना । ]

इसके पीछे यिहूदियोंका पब्बे हुआ और यीशु यिरूशली-रमको गया। यिरूशलीममें भेड़ी फाटकके पास एक कंड है जो २ इबीय भाषामें बैथेसदा कहावता है जिसके पांच श्रोसारे हैं। इन्होंमें रोगियों श्रंधों लंगड़ों श्रीर सूखे श्रंगवालोंकी वड़ी भीड़ ३ पड़ी रहती थी जो जलके हिलनेकी बाट देखते थे। क्योंकि ४ समयके अनुसार एक स्वर्ग दूत उस कंडमें उतरके जलका हिलाता था इससे जो कोई जलके हिलनेके पीछे उसमें पहिले उतरता था कोई भी रोग उसकी लगा हो चंगा हो जाता था। एक मनुष्य १ वहां था जो ग्रड़तीस बरससे रोगी था। यीशुने उसे पड़े हुए ६ देखके श्रीर यह जानके कि उसे श्रव बहुत दिन हो चुके उससे कहा क्या तू चंगा होने चाहता है। रोगीने उसकी उत्तर दिया ७ कि हे प्रभु मेरा कोई मनुष्य नहीं है कि जब जल हिलाया जाय तब सुभे कंडमें उतारे चौर जबलों में जाता हूं दूसरा सुभसे चागे उत्तरता है। यश्चिने उससे कहा उठ श्रपनी खाट उठाके चल । प वह मनुष्य तुरन्त चंगा हो गया श्रीर श्रपनी खाट उठाके चलने ६ लगा पर उसी दिन बिश्रामवार था। इसलिए यिहूदियोंने उस १० चंगा किये हुए मनुष्यसे कहा यह विश्रामका दिन है खाट उठाना तुम्मे उचित नहीं है। उसने उन्हें उत्तर दिया कि जिसने ११ मुक्ते चंगा किया उसीने मुक्तसे कहा श्रपनी खाट उठाके चल । उन्होंने उससे पूछा वह मनुष्य कौन है जिसने तुमसे कहा १२ श्रपनी खाट उठाके चल । परन्तु वह चंगा किया हुआ मनुष्य १३ नहीं जानता था वह कौन है क्योंकि उस स्थानमें भीड़ होनेसे यीश वहांसे हट गया।

इसके पीछे थीशुने उसके। मन्दिरमें पाके उससे कहा देख तू १४ चंगा हुआ है फिर पाप मत कर न हो कि इससे बुरी कोई बिपत्ति तुमपर आवे। उस मजुष्यने जाके यिहूदियोंसे कह दिया १४

कि जिसने सुभे चंगा किया सो यीशु है।

[ यी गुक्ता यिहू दियों की ग्रापनी महिमा वर्णन करना। ]

इस कारण यिहूदिगोंने यीशुको सताया श्रीर उसे मार डालने १६

श्रम काम करता हूं। इस कारण यिङ्कदियोंने श्रीर भी उसे मार डालंने चाहा कि उसने न केवल विश्वासवारकी विधिको लंबन किया ४७ चाहा कि उसने बिश्रामके दिनमें यह काम किया था। यीशुने उनको उत्तर दिया कि मेरा पिता अवलों काम करता है में भी भी किया। परन्तु ईश्वरकी अपना निज पिता कहके अपनेकी ईश्वरके तुल्य

20 श्रोर दंडकी शाजा उसपर नहीं होती परन्तु वह सत्युसे पार होके रूप जीवनमें पहुंचा है। मैं तुससे सच सच कहता हूं वह समय शाता है श्रोर श्रव है जिसमें सृतक लोग ईश्वरके पुत्रका शब्द सुनेंगे श्रीर १६ जो सुनेंगे सो जियेंगे। क्योंकि जसा पिता श्रापहीसे जीता है २७ तैसा उसने पुत्रको भी श्राधिकार दिया है कि श्रापहीसे जीवे - श्रोर है परन्तु विचार करनेका सब अधिकार पुत्रको दिया है इसिबिये कि सब लोग जैसे पिताका श्रादर करते हैं वैसे पुत्रका श्रादर करें। र३ जो पुत्रका श्रादर नहीं करता है सो पिताका जिसने उसे भेजा र४ श्रादर नहीं करता है। में तुमसे सच सच कहता हूं जो मेरा बचन सुनके मेरे भेजनेहारेपर विश्वास करता है उसको श्रानन्त जीवन है सृतकों के। उठाता श्रीर जिलाता है वैसाही पुत्र भी जिन्हें चाहता है २२ इन्हें जिलाता है। श्रीर पिता किसीका विचार भी नहीं करता ११ इसपर यीग्चने उन्होंसे कहा में तुमसे सच सच कहता हूं पुत्र श्रापसे कुछ नहीं कर सकता है केवल जो कुछ वह पिताको करते देखे क्योंकि जो कुछ वह करता है उसे पुत्र भी वेसेही २० करता है। क्योंकि पिता पुत्रको प्यार करता है श्रीर जो वह श्राप करता सो सब उसको बताता है श्रीर वह इनसे बड़े श्रम करता सो सब उसको बताता है श्रीर वह इनसे बड़े २१ काम उसको बतावेगा जिस्ते तुम श्रवंभा करो। क्योंकि जैसा पित्। उसको बिचार करनेका भी अधिकार दिया है क्योंकि वह मनुष्यका पुत्र है। इससे अचभा मत करो क्योंकि वह समय आता है जिसमें जो कबरोंमें हैं सो सब उसका शब्द सुनके निकलेंगे . जिससे भळाई करनेहारे जीवनके लिये जी उदेंगे और बुराई करनेहारे दंडके लिये जी डरेंगे। में आपसे कुछ न

RU में आपसे कुछ नहीं कर सक्ता हूं जैसा में सुनता हूं वैसा बिचार करता हूं श्रीर मेरा बिचार यथार्थ है क्योंकि में अपनी

र्णाइ प्रापत । गानेसाम्ड विक प्रापत गाह कारण में की है नहीं चाहते हो क्योंकर किथ्वास कर सकते हो। मत समभा ४१ स्प्रहर है ने इस कि उन्नाह वह आहर है कि उन्नाह स्प्रहर है अह दूसरा अपने ही नामसे आवे तो उसे प्रहण करोगे। तुम जो ४४ . जि निक डिंग ग्रह्म सम् मह ग्रह है । । । अस्य समान कान्मी में तुम्हें जानता हूं कि हैं अव्यक्ता प्रेम तुममें वहीं हैं। में अपने ४३ नहीं चाहते हो। में मनुष्यास आदर नहीं जेता हूं। परन्तु ४९, ४२ 8 नाष्ट्र छाप र्म किनाप नवीय पर हुन्ए। ई तिई जिल संप्रमि र्फ़ कि ई डिम गृष्टि है रिरुमी मेड निविध हिनक मेरिट की डि 3 ई निक्सि मिट्ट कीएम डिइं मिकाम्प्रिया । डि निक् डिन माह्यकी उसका बचन अपनेमें नहीं रखते हो कि जिसे उसने भेगा उसका उसका शब्द न सुना है और उसका रूप न देखा है। और तुम इद ें हैं हैं। हैं। हैं मिस मैसे सिरामें की हैं हैं। हो। संस्कृति सिरामें सुर्फ में हो। हो। सिरामें सिरामें सिरामें सिरामें सिरामें र्फ के प्रकारक में कि माक डिंग नी प्रथा है भेड़ी किनेफ रेप्ट के छ निक्ति माक कि कोंग्रिक ई छाए ईम क्रिए हिंह छिति। किन्डिक कितनी बेरलो उसके उजियालिमें आनन्द करनेको प्रसन्न थे। परन्तु ३६ प्रहे मह अहि वा कमाई एक एक एक से अहि विश्व है णाह भट्ट की ध्रिक्षिड़ डूं एडक वाब ड्रथ में हुन्म दू । एक भेजा श्रीर उसने सलपर साची दिई। में मनुष्यसे साची नहीं इक इह माए केन्ड्राफ नेमह । ईकि कि मिल मिड़े 15ई मिलके प्रांत इह कि छि इह कि की डूं फिलार में ग्रंड है फिह कि सम्प्रत देंप कि है एसड़ १ ई। ई डिंग् कि कि मि सि हैं 15 ई कि में मिष्मी नेप्राह में कि इण्डा नहीं चाहता हुं परन्तु कितिकी इज्हा जिसने भुमें भोजा।

ह सह प्राथा। और बहुत लाग उसके पीछ हो। प्राप हुए है इसके पीछे पीछा गांखीर के समुद्र अर्थात निविधियोके पमुद्रके ्योगुना पांच सहस्व बनुष्योंको बाड़ भीजनसे दुए बरना ।

। गिरिक माहरकी उन्होंपर पर डेक ईम कि डि हिरक डिक माहरकी बर उपके के उसने मेरे निष्यमें निष्या। पर का तम उसने कि कियर ४ इंड रिपक छाहरही एम कि रिफ छाहरही कास मह कि कीएक । कि निष्ण, । भिष्म मह प्रमानी ामुस नीयष ई कि । ए। इन्।। ए

। 1एए भूप एक्ट्रिय १००५ भूमी इस स्त विधिने जाना कि वे सुक्ते शाजा बनानेके लिये आके सुक्ते पकड़ेंगे १६ यह सचसुच वह मिनिष्यहक्ता है जो जगतमें आनेवाला था। जब १३७ उन मनुष्याने यह आश्वरय कम्म ने पश्चिन किया था देखके कहा । प्रिप्त फिक्डि इप्राव सिम्ह इप्र एक सिर्पाइमाथ इक्ट्र कि क्रिंग्डिपि होंग की हर गृष्टि 1913ह निर्डेश्च गि । छार न 1छांछ इन्हे की इ.९ कि भेड़क इंक्ट्र युट्ट कि ।इक मिंधियारी क्पार कि उन है युट्ट १३ मझिलियोमेंसे जितनी वे चाइते थे उतनी दिई। जब वे तुस डिफ़िंह प्रक्रि किंग्रिडिनेटर्ड र्हाएमधी प्रक्रि 'ड्रेडी डांक किंप्रिमधी 39 अरक्छ थे बेठ गये। तब यीथुने रीतियां ले धन्य सानके क्छ हम मां में किनमी कि पर में मिल को मां मह कहा सनाथ मुर · व्यार्ड किरियन मह । इक निष्टी । ई गण्न में किरी ० १ र्क्सार्गरू निक्र हुन्छम है किश्चम कि प्राप्ट डिग्र होए किहह छाए एटी है एकदि कुए रंड्रफ . रड़क छिएड निष्ट्रनीष्ट ड्राफ कुर्रह्मी ड निमाप्ते निष्टाह नेक्य भिर्माध्याप्त क्छह । किसी ड्रिग्ड व्हार्ड किक्यू न कुछिन की रिष्ट का स्था है से प्रिक्ट कि उन्हें कि इस्से हैं इस ि हे की एन्डी उत्तर किछट नेपिलीकी । ए । तिनास पास छि । ए रुपरिष्ठ ड्रह कि कींपिन डिक नाव ड्रष्ट किरिकाप सेट रिसट । द्वास ३ गिरि कि की किंक रुप्ति शिंड छोड़क मड़ । इक छेपछीकी ग्रस्टि क्षिते होए छाए निपष्ट किर्नार्ग्छ ठड्ड काउड छोष्ट निपष्ट निप्ता र । एड उक्ती कैव्प गानमित तीथर केव्य क्यांकी द्वार गाँस । रहे ४ ोड़िह एसे क्षिम्माधा स्पष्ट कड़ह भूगतहें ए धिए हत । ए 1840 ह क्राधिनीतृ डेह । का केर दिलास केरसाह केरह माइन्ह का क्राप्त

### वोगुका वमुद्र पर बलना ।

र उसने उनके उन्हें हैं हैं हैं हैं कि है है हैं हैं हैं हैं है २० चरते और नावके निकड आते देखा और इर गये । परन्तु डेढ़ अथवा हो कीस खे गये थे तब उन्होंने योशको ससुद्रपर् १८, १६ बड़ी बयाएके वहनेसे समुद्रमें रुहरू भी उरती थीं। जब ने १ के भिष्यारा हुआ था और विधु उनके पास नहीं आया था। , फिल नावपर चढ़के ससुद्रके उस पार कफनाहुमका जान लगे. , कार प्रमुक्त के इसुस्र मार्क फाष्टी किसर वित हुंडू स्मांस कर ३६

हो सम गई। किनेका प्रसन्न थे और तुरन्त नाव उस तीरपर जहां ने जाते

ि स्रोणुका जापने गापका कावि कि महार कावि ]

### । हार्ड महित तिता वात

। भृत्रु प्रतु काक्र तुसने आश्वरथ कम्मी की देखा परन्तु इसाखिये कि उन रोटियोमेंसे की 1ई है इंड्रे डिंग भिष्टे सम सह है 15ड़क एम एम छम् के हे मुर आप यहां कब आये। वीशुन उन्हें उत्तर दिया कि में रेह हुए कफनीहमका आधे। और वे समुद्रके पार उसे पाके उससे २४ है इंद्रुधि क्ड्रेंट प्र कि है कि कि कि कि कि कि कि ४९ डिंग हो खाई । सी जब लोगोंने देखा कि थीयु यहां नहीं कार्स हम किए वर्ष सहि थीं अहीं अन्य सिर्म अस्त अस्त अस्त इंद्र १एप्रीवित वाह प्राप्ट कृपि मिग्री। क्षिर किह एग्रेश कार छव्के रूप वहां नहीं थी और यश्चि अपने शिष्णिके संग उस नायपर नहां चड़ा हार ट्टेंक ग्रह कड़ाईड मेड ईम फगप्टी कप्टिफ प्रमहार मही की इसरे दिन जो लोग समुद्रके उस पार खड़े थे उन्होंने जाना २२

एट ई फिर है अवर के इं ड्रेफ फराक कि है अप के के 39 इन्ह निष्टुिए। प्रेक एपन पड़ किनेपक फेराक केप्रवर्द । इक मिस्ट न में इन्ह । ई ड्रेडी पाड़ प्रमिष्ठ मित्रव्हे तीष्टार नित्तमी कीएम गाई के जिये जो अनन्त जीवनहों रहता है जिसे मनुष्यका पुत्र तुमको वाश्यमान भीजनके लिये परिश्रम सत करे। परन्तु उस भीजन रुष

वससे कहा है प्रसु यही शेरी हमें निख दीजिये। योथुने उनसे ३१ इह हैं जिड़्ह । है पिट्ट कार्य कार्य केया है। उन्हों हैं है इंड रिफ़ किम्बर्ड कीएक। ई रिफ़ रिफ़ किंग्छन किन्छ इंस्क रिम एम हुन में हैं है। है से से से से से स्वर्ग है। है है कि है कि है कि है। इस देन होते होते कि लिनेको दिई। यीथुने उनसे कहा में इर १९ की है । छाला । एस प्रकार महा का वाया जैसा है। है है क एक प्राप्त , फ्रेंक छाव्यकी तिक्राप्त किछ्डे मड़ की ई छिरक सिरक पर तुस बिश्वास करी। उन्होंने उससे कहा आप केनिसा आश्रस्य इ

न छाएमी किक ांग्रे फ्रेंक छाव्यक्ष प्रमास कि ग्रांष्ट गागई न महा वीवन की होड़ में हैं . जें में रेप आवे हो कि महिता योहन।

३६ होगा। परन्तु मैंने तुमसे कहा कि तुम मुक्ते देख भी चुके श्रीत ३७ बिश्वास नहीं करते हो। सब जो पिता सुभको देता है मेरे पास आवेगा और जो कोई मेरे पास आवे मैं उसे किसी रीतिसे दूर

इम न करूंगा । क्योंकि में अपनी इच्छा नहीं परन्तु अपने भेजनेहारेकी ३६ इच्छा पूरी करनेका स्वर्गसे उतरा हूं। श्रीर पिताकी इच्छा जिसने

मुक्ते भेजा यह है कि जिन्हें उसने मुक्तको दिया है उनमेंसे में किसीको अ० न खोऊं परन्तु उन्हें पिछलो दिनमें उठाऊं। मेरे भेजनेहारेकी इच्छा यह है कि जो कोई पुत्रको देखे श्रीर उसपर बिरवास करे सो अनन्त जीवन पावे श्रीर में उसे पिछले दिनमें उठाऊंगा।

[ यीगुका विवादी यिहूदियोंकी उत्तर देना ।]

तब यिहूदी लोग उसके निषयमें कुड़कुड़ाने लगे इसलिये कि अर उसने कहा जो रोटी स्वर्गसे उत्तरी सो में हूं। वे बोले क्या यह यूसफका पुत्र यीशु नहीं है जिसके माता श्रीर पिताका हम जानते हैं . तो वह क्योंकर कहता है कि में स्वर्गसे उतरा हूं। ४३ यीशुने उनका उत्तर दिया कि ग्रापसमें मत कुड़कुड़ाग्री। ४४ यदि पिता जिसने सुभी भेजा उसे न खींचे तो कोई मेरे

पास नहीं ग्रा सकता है ग्रीर उसकी में पिछले दिनमें ४४ उठाऊंगा । भविष्यद्वक्तात्रोंकी पुस्तकमें लिखा है कि वे सब ईश्वरके सिखाये हुए होंगे सो हर एक जिसने पितासे सुना

अ६ श्रीर सीखा है मेरे पास श्राता है। यह नहीं कि किसीने पिताको देखा है. केवल जो ईश्वरकी ग्रीरसे है उसीने पिताको देखा है। ४७ में तुमसे सच सच कहता हूं जो कोई मुभपर बिरवास करता है

४८, ४६ उसको अनन्त जीवन है। मैं जीवनकी रोटी हूं। तुम्हारे ४० पितरोंने जंगलमें मन्ना खाया श्रीर मर गये। यह वह रोटी है जो

🛂 स्वर्गसे उत्तरती है कि जो उससे खावे सो न मरे। मैं जीवती रोटी हूं जो स्वर्गसे उतरी . यदि कोई यह रोटी खाय तो सदालों जीयेगा श्रीर जो रोटी में देजंगा सा मेरा मांस है जिसे मैं जगतके

४२ जीवनके लिये देऊंगा। इसपर यिहूदी लोग श्रापस में बिबाद करने लगे कि यह हमें क्योंकर श्रपना मांस खानेको दे सकता है। ४३ थीशुने उनसे कहा में तुमसे सच सच कहता हूं जो तुम मनुष्यके

पुत्रका मांस न खावा श्रीर उसका लाहू न पीवा तो तुममें जीवन

1 134

४५ क्लिए हैं 1500 हुछ 154 गृष्टि 1518 सोम 154 कि 1 हैं डिन ५५ 154 कीएन। गर्टाटर पॅन्डी किइमी सर मैं गृष्टि है नविट उन्नष्ट ३५ कि 1 है हुम्छ किनिए हिस ड्रांछ 154 गृष्टि है नविट मिस सोम गृष्टि हैं 1539 फ्रेंक्स सि हैं 1510 ड्रांड 154 गृष्टि 1518 सोस 1544 ७५ स्राक्षी में गृष्टि क्लिस केस नाइमी इंडी 1 हैं 1539 पॅस्सर में उन्हें 35 इस । ग्राविट विस्तार नाइ स्पर्ट कि सुद्ध 146 हैं 1518

75 इह हा। गिकीक भिसम् काछ सम्मु कि कि उन एकी हैं। टिकि ग्रेड गिम्छ ग्रह्म निर्फ्रिमी शहरा मुक्ति मिक्स कि है। टिक् । गार्किक रिज़्म मिक्स हिर्फ् इक कि मिक्स मिक्स स्था कि सम् । मिक्स क्षेत्र कि स्था कि

क्षांत्रीर कुराव रम मञ्जूक कियुक्ति क्षांत्रिक निश्च ] [ । क्षित्र क्षित्र क्षित्र

वसके शिष्यामसे बहुताने यह सुनके कहा यह बात कठिन हैं ६०

कड़ की हैं। इक समये में से सिंग कहा हुन कि हुए शिह मेरे पिताकी श्रार से उपके न दिया जाय तो कोई मेरे पास नहीं श्रा सकता है। इस समयसे उसके शिष्योंमेसे बहुतरे पीछे हु

अपनीत पहार ने वा तुल का जान बहित हो। सिमान पित्रन हर उसको उत्तर दिया कि है प्रभु हम किसके पास जाय . आप है ६ पास अनन्त जीवनकी बात हैं। और हमने विष्यास किया और ६६ जान लिया है कि आप जीवते हैं ज्वरके पुत्र ख़िष्ट हैं। योग्रुहें ७०

उनके उत्तर दिया क्या मैंने तुम बारहोंको नहीं चुना और तुममेंसे एक ती शैतान हैं। वह शिमोनके पुत्र चिहुदा हुस्करियोतीके ७९ बिषयमें बोला क्योंकि वही उसे पकड़वानेपर था श्रीर वह बारह शिष्योंमेंसे एक था।

योशका ग्रापने भाइयोंसे बातचीत करना जो उसपर विश्वास नहीं करते थे।

इसके पीछे यीशु गालीलमें फिरने लगा क्योंकि बिहुदी लोग असे मार डालने चाहते थे इसलिये वह यिहूदियामें फिरने नहीं २ चाहता था । श्रीर यिहूदियोंका पर्ब्ब श्रर्थात तम्बूबास पर्ब्ब निकट ३ था । इसिळिये उसके भाइयोंने उससे कहा यहांसे निकळके यिहृदियामें जा कि तेरे शिष्य लोग भी तेरे काम जो तू करता है ४ देखें। क्योंकि कोई नहीं गुप्तमें कुछ करता और आपही प्रगट होने चाहता है . जो तू यह करता है तो अपने तई जगतकी ४ दिखा। क्योंकि उसके भाई भी उसपर बिश्वास नहीं करते ६ थे। यीशुने उनसे कहा मेरा समय श्रवलों नहीं पहुंचा ७ परन्तु तुम्हारा समय नित्य बना है। जगत तुमसे बेर नहीं का सकता है परन्तु वह मुक्तसे बेर करता है क्योंकि मैं उसव द बिष्यमें साची देता हूं कि उसके काम बुरे हैं। तुम इस पर्व्यो जात्रो . में श्रभी इस पब्बमें नहीं जाता हूं क्योंकि मेर ह समय श्रवलों पूरा नहीं हुआ है। वह उनसे यह बाते कहवे गालील में रह गया।

तिंबूबास पर्व्वमें यीशुका मन्दिरमें यिहूदियोंको सपदेश देना ।

१० परन्तु जब उसके भाई लोग चले गये तब वह श्राप भी प्रगट होन ११ नहीं पर जैसा गुप्त होके पर्व्वमें गया । यिहूदी लोग पर्व्वमें उर १२ ढंढ़ते थे और बोले वह कहां है। और लोग उसके विषयमें बहु बाते आपसमें फुसफुसाके कहते थे . कितनोंने कहा वह उत्तर मनुष्य है परन्तु औरोंने कहा सो नहीं पर वह लोगोंको भरमाता है १३ तौभी यिहूदियोंके उरकेमारे कोई उसके विषयमें खोलके नहीं बोला १४ पठवेंके बीचोबीच यीशु मन्दिरमें जाके उपदेश करने लगा

१४ यिहृदियोंने श्रचंभा कर कहा यह बिन सीखे क्योंकर बिद्या जानत १६ है। योशुने उनको उत्तर दिया कि मेरा उपदेश मेरा नहीं परन

१७ मेरे भेजनेहारेका है। यदि कोई उसकी इच्छापर चला चाहे त इस उपदेशके विषयमें जानेगा कि वह ईश्वरकी श्रीरसे है श्रथव

क्षेत्र संस्था स्वत्यका स्वत्य करते हो। जो विश्वासको स्पन्न देव स्वत्यका स्वत्या सारा है जिस्ते स्रांक क्ष्यक्ष्या खंचन च क्ष्यको मंसे की है किस क्ष्ये हासा है स्वांक क्ष्ये स्वांक स्वांक स्वांक स्वांक दिनमें सम्पूर्ण एक स्वत्यको चंगा किया। मुंह देखके विचार सत २४ दिनमें सम्पूर्ण एक स्वत्यको चंगा किया। मुंह देखके विचार पर १४

। उग्नन क्षेत्रक संग्रम संग्रम स्वयं स्वयं क्ष्या यह नहां है। १२ हिंग डेंग डेंग डेंग किए स्टिकी स्वित्ति। किसी क्ष्या यह वह नहां है।

३९ । तर्क नार करास के भार होते हैं। हैं ए होते के बात करता ३६

कहते सुना और फरीशियों और प्रधान याजकोंने प्यादोंको उसे ३३ पकड़नेको भेजा। इसपर यीशुने कहा मैं अब थोड़ी बेर तुम्हारे

३४ साथ रहता हूं तब अपने भेजनेहारेके पास जाता हूं। तुम मुभे

ढ़ंढोगे और न पाओगे और जहां में रहूंगा तहां तुम नहीं आ

३४ सकोगे। यिहृदियोंने ग्रापसमें कहा यह कहां जायगा कि हम उसे नहीं पावेंगे . क्या वह यूनानियोंमेंके तितर बितर लोगोंके पास

३६ जायमा और यूनानियोंको उपदेश देगा। यह क्या बात है जो उसने कही कि तुस सुभे ढूंढोगे और न पावोगे और जहां मे रहंगा तहां तुम नहीं श्रा सकोगे।

पिछले दिन पर्ब्वके बड़े दिनमें यीशुने खड़ा हो पुकारके कहा रद यदि कोई पियासा होवे तो मेरे पास श्राके पीवे। जो सुक्तपर विश्वास करे जैसा धर्म्भपुस्तकने कहा तैसा उसके अन्तरसे अमृत

३६ जलकी नदियां बहेंगी। उसने यह बचन श्रात्माके विषयमें कहा जिले उसपर बिश्वास करनेहारे पानेपर थे क्योंकि पवित्र ग्रात्मा अवलों नहीं दिया गया था इसलिये कि यीशुकी महिमा अवलो

४० प्रगट न हुई थी। लोगोंमेंसे बहुतोंने यह बचन सुनके कहा यह ४९ सचमुच वह भविष्यद्वक्ता है। श्रीरोंने कहा यह स्त्रीष्ट है परन्तु

४२ श्रीरोंने कहा क्या खीष्ट गालीलमेंसे श्रावेगा। क्या धर्मपुस्तकने नहीं कहा कि खीष्ट दाऊदके बंशसे श्रीर बैतलहम नगरसे जहां ४३ दाऊद रहता था त्रावेगा। सा उसके कारण लोगोंमें बिभेद

४४ हुआ। उनमेंसे कितने उसकी पकड़ने चाहते थे परन्तु किसीने उसपर हाथ न बढाये।

### [ प्यादोंका चतर देना । ]

४४ तब प्यादे लोग प्रधान याजकों श्रीर फरीशियोंके पास श्राये ४६ ग्रीर उन्होंने उनसे कहा तुम उसे क्यों नहीं लाये हो। प्यादोंने उत्तर दिया कि किसी मनुष्यने कभी इस मनुष्यकी नाई बात ४७ किई । फरीशियोंने उनको उत्तर दिया क्या तुम भी भरमाये गये ४८ हो । क्या प्रधानों अथवा फरीशियोंमेंसे किसीने उसपर विश्वास ४६ किया है। परन्तु ये लोग जो ब्यवस्थाको नहीं जानते हैं स्नापित १० हैं। निकोदीम जो रातको यीशु पास आया और आप उनमें ११ एक था उनसे बोला . हमारी व्यवस्था जबलों मनुष्यकी न सुने

थ्रीर न जाने कि वह क्या करता है तबलों क्या उसको दोषी शहराती है। उन्होंने उसे उत्तर दिया क्या श्रापभी गालीलके हैं ५२ इंडके ट्रेकिये कि गाबीलमेंसे भविष्यहक्ता प्रगट नहीं होता। तब ४३

## संब कोई श्रंपने श्रपने वरको गर्थे। ् वीशुका एक व्यभिवारिशीको हुड़ाना ।

भी तुभवर इंडकी श्राज्ञा नहीं देता हूं जा श्रीर फिर पाप नीचे अकके उंगलीसे भूमिपर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ७ रहे तब उसने उठकर उनसे कहा तुम्होंमेंसे जो निष्पापी होय सो एहिले उसपर पत्थर फेंके। और वह फिर नीचे अकके भूमिपर प्रतिले उसपर पत्थर फेंके। और वह फिर नीचे अकके भूमिपर प्रतिले लगा। पर वे यह सुनके और अपने अपने अनसे दोषी ६ लिखने लगा। पर वे यह सुनके और अपने अपने अनसे दोषी ६ तहरके बड़ोंसे लेके छोटों तक एक एक करके निकल गये और केवल घर्मा अगर केवल खीड़ा रहा गया और वह स्त्री बीचमें खड़ी रही। योध्यने उठके स्त्रीको १० छोड़ और किसीको न देखके उससे कहा है नारी वे तेरे दोषायक कहां हैं. क्या किसीने तुम्पर दंड की आता न देखें। उसने कहां हैं प्रभु किसीने नहीं. योध्यने उससे कहां में ११ दिई। उसने कहा है प्रभु किसीने नहीं. योध्यने उससे कहां में ११ यह गई। ज्यवस्थामें सूसाने हमें आजा दिई कि ऐसी खियां पत्थरवाह किई जावें सो आप क्या कहते हैं। उन्होंने उसकी परीचा करनेको हो। व्यभिचार में पकड़ी गई थी उस पास लाके बीचमें खड़ी किई. श्रीर उससे कहा है गुरु यह स्त्री व्यभिचार कम्में करतेही पकड़ी इन्हें उपदेश देने लगा। तब ग्रध्यापकों श्रीर फरीशियोंने एक खिको परन्तु यीशु जैत्न पब्बेतपर गया . श्रोर भोरको फिर मन्दिरमें श्राया श्रीर सब लोग उस पास श्राय श्रीर वह बैठके बात कही कि उसपर दोष लगाने का गैं। भिले परन्तु यीश

# [ श्रीभुका अपने आपका जगतका प्रकास बताना । ]

पीछे आवे सो अंधकारमें नहीं चलेगा परन्तु जीवनका उजियाला पानेश आवे सो अंधकारमें नहीं चलेगा परन्तु जीवनका उजियाला पानेशा । फरीशियोंने उससे कहा तू अपनेही विषयमें साची देता है १३ तेरी साची ठीक नहीं है । यिश्चने उनको उत्तर दिया कि जो में अपने १४ विषयमें साची देता हूं तोभी मेरी साची ठीक है क्योंकि में जानता तब बीछने फिर लोगोंसे कहा में जगतका प्रकाश हूं . जो मेरे

हूं कि मैं कहांसे आया हूं और कहां जाता हूं परन्तु तुम नहीं जानते हे ११ कि में कहांसे त्राता हूं श्रीर कहां जाता हूं। तुम शरीरको देखने १६ विचार करते हो मैं किसीका बिचार नहीं करता हूं। श्रीर जो मै विचार करता हूं भी तो मेरा विचार ठीक है क्योंकि में अकेल १० नहीं हूं परन्तु में हूं श्रीर पिता है जिसने मुक्ते भेजा । तुम्हार्रिं
 १८ व्यवस्थामें लिखा है कि दो जनोंकी साची ठीक होती है। एक में हूं जो अपने विषयमें साची देता हूं श्रीर पिता जिसने मुक्ते भेजा १६ मेरे विषयमें साची देता है। तब उन्होंने उससे कहा तेरा पित कहां है . यीशुने उत्तर दिया कि तुम न मुक्ते न मेरे पिताको जानत

२० हो . जो मुक्ते जानते तो मेरे पिताको भी जानते। यह बाते यीशुने मन्दिरमें उपदेश करते हुए भंडार घरमें कहीं श्रीर किसीने उसको न पकड़ा क्योंकि उसका समय अवलों नहीं पहुंचा था।

### यी गुका यिहूदियों को विताना ।

२१ तब यीशुने उनसे फिर कहा में जाता हूं श्रीर तुम मुक्ते ढूंढोगे श्रीर श्रपने पापमें मरोगे . जहां में जाता हूं तहां तुम नहीं श्रा

२२ सकते हो। इसपर यिहूदियोंने कहा क्या वह अपनेको मार डालेगा कि वह कहता है जहां में जाता हूं तहां तुम नहीं श्रा २३ सकते हो। उसने उनसे कहा तुम नीचेके हो में ऊपरका हूं. तुम इस २४ जगत के हो में इस जगत का नहीं हूं। इसलिये मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापोंमें मरोगे क्योंकि जो तुम बिरवास न करो कि मैं वही हूं २४ तो अपने पापोंमें मरोगे। उन्होंने उससे कहा तू कौन है. यीशुने उनह २६ कहा पहिले जो मैं तुमसे कहता हूं वह भी सुनो । तुम्हारे विषयमें सुभी बहुत कुछ कहना श्रीर बिचार करना है परन्तु मेरा भेजनेहारा सत्य २७ है और जो मैंने उससे सुना है सोई जगतसे कहता हूं। वे नहीं २८ जानते थे कि वह उनसे पिताके विषयमें बोलता था। तब यीशुने उनसे कहा जब तुम मनुष्यके पुत्र को ऊंचा करोगे तब जानोगे कि

में वही हूं और कि मैं श्रापसे कुछ नहीं करता हूं परन्तु जैसे मेरे २६ पिताने सुक्ते सिखाया तैसे में यह बातें बोलता हूं। श्रीर मेरा भेजनेहारा मेरे संग है . पिताने सुभे अकेला नहीं छोड़ा है क्योंकि

में सदा वही करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है।

#### प्रमुपर बहुत कोर्गिका विश्वास करना पर विह्निदेशिका उम्रह्म

३० । एक्सी साहत्रही उपसेट नींगील सड़व डिटलीट काड वर क्सट इड़ १इक एक्सी सिवारी प्रमास स्टिंगी सिवारी सिवारी सिवारी सिवारी है? इड़ मिट ग्रीप्ट । 1ई एगप्टी रीम सम्मास सिवारी है? मेट ग्रीप्ट । इंग्रेस स्टिंगी है? । प्रमास है आप स्टिंगी स्टिंगी है?

की हैं 15इक फ्लांफ ह . हैं युड़ हैं है मा क्रिफिकी फिक गृष्टि इड़ इस किस में 10 की प्रमट किस्ट रिएकि। 11 गाई प्राग्नर 13 गाइस है इड़ साड़ । है साड़ किया कि हैं 15फ़ प्राप है कि के हैं 15डक इस है इड़ हुए शिए फि। ई 1533 15 से हुए . ई 1534 हिंस फेर 15 में 15 म

समाता ह हसालय तुम सुम मार डारुन चाहत हा। मन अपन इट कारियो नेपस नेम है जो कहा है और तुमने अपने मेर की कि इंड पास को हेवा है जि करते हो। उन्होंने उसको उत्तर हि हो की कि इंड हमाशा पिता हवाहोम हैं . धीथुने उनसे कहा की तुम हवाहोमके

मेडीइस गृष्टि 1ए निहम्बुट्स निम्गृष्ट इह . ाई नेडाह ।छह उक्न इह वह . ई डिह संस्ट ड्रीइस कींग्रेश ।एडर डिह ग्रस्टी गृष्टि ।उन्न इह कींग्रेस ई ।हरुष्टि निडिहाभड़्य निपष्ट वहा ।हरुष्टि

िर्मि पन्न फिलीसड़ डूं 153क छाए में हुन्छा। डूं 159ी 1कट्सू 98 शिंह . ईं 151532 पिए क्षेप्र किंक सेम्मिता। 1ई 53क डिक निक्ति 38 । 1ई 53क डिक निकिष पिम मिंग मिता है 153क छाए में 1र्ह डिक छिएकड्डे मिता . ईं 157क्ष ताल किंग्स्यई फि ईं छिउस्थेई कि 8

। 1ई हम सारण नहीं सुनते हो।

हिक डिहा । हुन्छ एड ।एक नएड़ी एक्ट किसट होई होड़ी छि – 28 एक्ट हिएिए। ई ।एऊ किस् क्रिए प्रॉट ई किरिसीएं के की ई 38 लामका कार्की रिपट में हुन्एए ई ।एऊ डिहा हुए किस किस की एड़ी इंडिंग िनपट में एम । 15 हिस्स नामपट ।एम मह ग्रीट ई । तिप्रक ०५ में | ई । क्रिक ग्रान्ही श्रीट । 15 हार कि ई क्यू इ । 15315 | 184 १९

मि। है 167क प्राप्ति और 1631ट कि है की है 1631ट विट १५ 16 रेक रूप कितार पिस ईरिक दीए है 163क टम टम स्पर्स 13 विट 13क सिर देविद्युष्टी हो। 11विद्यु कि विट सिक्ट हो है 75 143 विट सुक्त हो है 11विद्युष्टी कि सिक्ट हो है 1641ट कि

जानत ह कि सूत तुक लगा हे. इबाहाम शार सावन्यहक्ता जानत ह कि सूत तुकहता है कि पिंह कोई मेरी बात को पालन करें तो वह कमी सृष्यु का स्वाद न चीखेगा।

५३ क्या ये हमार्ड प्रिया ह्वाहीमध् जो सर् गया है बड़ा है.

जानता हूं ती मैं तुम्हारे समान सूंठा हूंगा परन्तु मैं उसे जानता ४६ और उसके बननको पालन करता हूं। तुम्हारा पिता ह्वाहीस मेरा दिन देखने को हिष्टत होता था और उसने देखा और ४७ आनन्द किया। थिहूदियोंने उससे कहा तू अबचो पचास बरसका

मिं 1ड़क छिनर रिष्टिमि । डैं 1छाई किमडिशबड़ र्रेज़ एम्स गृष्टि डैं 1ड़िन २४ । डूं मिं छिड़ीए दिनंड किमडिशबड़ की डूं 15ड़क एम एम छिमछ ।एम पड़ी ष्ट्रिकि हुन्ड्य देलें अपछर की श्वीदर अथम सिंडन्ट घत ३४ डिड्रें पृष्टि 15किनी छिष्ड्नीम कीई छिमेटिकि कींडन्ट पृष्टि

िविश्वासको दिन यीग्रुका एक सनुष्यको वंगा ऋरना ना नन्मका ग्रंथा था।

जाते हुए यीधुने एक मनुष्यको देखा जो जन्मका श्रंधा था।
श्रीर उसके शिष्योंने उससे एक्षा हे गुरु किसने पाप किया र हस मनुष्यने श्रथवा उसके माता पिताने जा वह श्रंधा जन्मा। विश्वा वत्तर दिया कि न तो इसने न इसके माता पिताने पाप इ किया परन्तु यह इसिवये हुआ कि ईप्युक्त काम उसमें प्राट किये जाये। सुमे दिन रहते अपने भेजनेहारेके कामोंको करना श्रवश्य ४ है. रात धाती है जिसमें कोई नहीं काम कर सकता है। जब र हो जगतमें हूं तबबों जगतका प्रकाश हूं। यह कहके उसने इ भूमिपर धूका श्रीर उस धूक्त मिट्टी गीली करके वह गीली मिट्टी श्रुंको आंखों पर लगाई. श्रीर उससे कहा जाके शीलीहके ७ कंडमें थो जिसका श्रथे यह है भेजा हुआ. सो उसने जाके भोया श्रीर देखते हुए श्राया।

खुलीं। इसने उत्तर दिया कि योध नाम एक मनुष्यने मिही गीली कहा क्या यह वह नहीं है जो बैठा भीख मांगता था। कितनोंने कहा यह वही है श्रीरोंने कहा यह उसकी नाई है वह श्राप बोला में वही है। तब उन्होंने उससे कहा तेरी श्रांखें क्योंकर करके मेरी आंखोंपर लगाई श्रीर सुमस्ये कहा शीलोहके कंडका जा श्रीर थी सो मेंने जाके घोषा श्री इष्टि पाई। उन्होंने उससे १२ कहा वह समुख्य कहां है . उसने कहा में नहीं जानता हूं। तब पड़ासियोंने और जिन्होंने आगे उसे अंधा देखा था उन्होंने 40 0 u

ि उस चंगे किये हुए मनुष्यका फरीयियोंके साम्हने साची देना।

हिं पाई. वह उनसे बोला उसने गीली मिट्टी मेरी आंखोंपर लगाई श्रीर सेने धोया श्रीर देखता हूं। फरीशियोमेंसे कितनोंने कहा यह सनुष्य ईश्वरकी श्रीरसे नहीं है बनेंकि वह विश्रासका दिन नहीं यीद्यने मिट्टी गीली करके उसकी आंखें खोली थीं तब विधासका दिन था। सो फरीशियोंने भी फिर उससे पूड़ा तूने किस रीतिसे १४ वे उसको जो आगे अधा था फरीशियोंके पास लाये। जब १३, १४ मानता है . श्रीरोंने कहा पापी मनुष्य क्योंकर ऐसे श्रार्चर्य कर्म १७ कर सकता है . श्रीर उन्होंमें बिभेद हुश्रा । वे उस श्रंधेसे फिर बोले उसने जो तेरी श्रांखें खोळीं तो तू उसके विषयमें क्या कहता है . उसने कहा वह भविष्यदक्ता है ।

१६ परन्तु यिहूदियोंने जबलों उस दृष्टि पाये हुए मनुष्यके माता पिताको नहीं बुलाया तबलों उसके विषयमें प्रतीति न किई कि

१६ वह अंधा था औ दृष्टि पाई । और उन्होंने उनसे पूछा क्या यह तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते हो कि वह अंधा जन्मा . तो वह

२० अब क्योंकर देखता है । उसके माता पिताने उनको उत्तर दिया हम जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है और कि वह अंधा जन्मा।

२१ परन्तु वह श्रव क्योंकर देखता है सो हम नहीं जानते श्रथवा किसने उसकी श्रांखें खोळीं हम नहीं जानते हैं . वह सयाना है उसीसे

२२ पूछिये वह श्रपने विषयमें श्राप कहेगा। यह बातें उसके माता पिताने इसिलये कहीं कि वे यिहूदियोंसे उरते थे क्योंकि यिहूदी छोग श्रापसमें ठहरा चुके थे कि यदि कोई यीशुको खीष्ट करके २३ मान लेवे तो सभामेंसे निकाछा जायगा। इस कारण उसके माता

पिताने कहा वह सयाना है उसीसे पूछिये।

२४ तब उन्होंने उस मनुष्यको जो श्रंधा था दूसरी बेर बुठाके उससे कहा ईश्वरका गुणानुवाद कर हम जानते हैं कि यह मनुष्य २४ पापी है। उसने उत्तर दिया वह पापी है कि नहीं सो मैं नहीं जानता हूं एक बात मैं जानता हूं कि मैं जो श्रंधा था श्रव २६ देखता हूं। उन्होंने उससे फिर कहा उसने तुमसे क्या किया . तेरी २७ श्रांखें किस रीति से खोळीं। उसने उनको उत्तर दिया कि मैं श्राप छोगोंसे कह चुका हूं श्रोर श्राप लोगोंने नहीं सुना . किस लिये किर सुना चाहते हैं क्या श्राप छोग भी उसके शिष्य हुशा चाहते २८ हैं। तब उन्होंने उसकी निन्दा कर कहा तू उसका शिष्य है पर

२६ हम मूसाके शिष्य हैं। हम जानते हैं कि ईश्वरने मूसासे बातें ३० किई परन्तु इसको हम नहीं जानते कि कहांसे है। उस मनुष्यने उनको उत्तर दिया इसमें श्रचंभा है कि श्राप छोग नहीं जानते वह

३१ कहांसे है श्रीर उसने मेरी श्रांखें खोली हैं। हम जानते हैं कि ईश्वर पापियोंकी नहीं सुनता है परन्तु यदि कोई ईश्वरका उपासक होय

५ प्रक्षित थि । एकी काकनी प्रजाक किट निंडेन्ट की निक्छ किए। 10.44 मिल्यकी प्रमृष्ट कंप्रस्थ के किन निक्क मिल्ट कंप्रकाण किप्तर इंट प्रमुस्ट में की ई निर्क जुरू भूष ई की एकी प्रमुट किएट। ई ७६ कि प्रक्रि ई कि छिन किट निर्म उन्न मिल्यकी । केक मुम्द्रकी उट मिल्यकी में भूष ई उन्न निभ्रत । ई जिन ई उन्जरूक नाम एमें फी उट मिल्यकी में भूष है उन्न निभ्रत । ई जिन ई उन्जरूक नाम एमें फी इंट मुद्द में उन्न निष्टि कि । एक्सी माण्य किप्तर प्रक्रि इं उन्जर्भ छैठ कि ई निर्माद जिन कि जो इं अध्य किस के अधिकार मिलाक ७६ कि कि हो होने कि स्वाप्ति । निर्मा हि सिंह मिलाई कि प्रमुट इंग्लिस । ई सिंह मिलाई प्रमुट कि सिंह सिंह मिलाई कि प्रमुट इंग्लिस कि स्वाप्ति । कि सिंह मिलाई कि प्रमुट कि सिंह मिलाई कि प्रमुट इंग्लिस कि स्वाप्ति कि सिंह मिलाई कि सिंह मिलाई कि सिंह मिलाई कि सिंह मिलाई मिलाई

[। मित्रस डाम्प्र झिंहिनाबुद्ध किराडू आहे छिरोड़ा किलिम् किएकि ]

तुम कहते हो कि हम देखते हैं इसिलये तुम्हारा पाप बना रहा।

मिलाग्रिक्स मिग्र कि की हैं गिक्क घन घन छमए में कि जो है। कि की हैं गिक्क घन घन छम में प्रेस में के की मिल के की मिल के की मिल के की मिल हैं। प्रकेश मिल हैं विकाश से कि हैं। प्रकेश से मिल हैं। उसके रें के उसका शब्द हैं। उसके प्रकेश हैं। उसके प्रकेश हैं। उसके हैं। उसके हैं। उसके हैं। उसके प्रकेश हैं। उसके हैं। उसके हैं। उसके इसकेश हैं। उसकेश ह

कि एमी छेट ग्रह है अक्षा अभ क्षा कि है है। इं प्रिहे छेट िमिटी द्वे 155 प्राप्त ानग्रह मिं की ई 159क प्राष्ट क्षेप्रप्राक छड़ 15मी। 11मड़ राजाकार कुछ गृहि इस कुछ गृहि गिर्मा ए कार 19रें हैं. सुन्ते उनका भी लाना होगा श्रीह ने मेर शब्द १६ जिने अपना प्राप होता है । मेरी क्षिर भेड़े हैं कि अहरारित कांईप में अहि। इं फ़ाक फ़ाक फ़ाईफ क्रिप्ट शृष्टि इं फ़िक्का 👎 कि के मिर में भिता के जनका है कि एक मिर में अहे हैं 98 नहीं करता है। में अन्त्रा गड़िरिया हूं और जैसा पिता सुके 10 में से कि कि है में है अहम डेड की कि है 151 मार अहम है। । इ ाम्प्रक प्रमि हेन्स केइकम इंस आइंड असि है । जाम किस है। परन्तु समूर जो गड़िरिया नहीं है और भेड़ें उसके णाप ानपृष्ट धिन्नी कांड्रिस एप्रीड्रा । क्रनष्ट . द्वे । एप्रीड्रा । क्रनष्ट मि १९ । निप छिड़ाकछी छ महि निप निप : ईस की दूं एए हि . ई ाजाह किन्छ । हान कि छा है। होने छन्दे छिन किमाक गृष्टि फिकी प्रनि । गर्मिप ड्राप्ट प्रसि गर्फिक क्यार प्राप्ट प्रज्ञान प्रतिष्ट ०१ ज़िष्ट गरिकार प्राप्त रिक प्रदेश हैं कि छित्र है कि उड़े हैं गड़ 3

। हैंगि शिकिशे निषट निष्में ग्रहाप्ट ड्रम् . ई ग्रक्शेष्ट निष्मु

। ई फिक्छ रुष्टि छोष्ट किछिष्ट एक मूक् १९ क्यों सुनते हो। औरोने कहा यह बाते भूतप्रस्त की नहीं हैं. किएर मह ई । इर्गिक इक ई गाम्छ तूर किएर । इक वितिहुं क्रिस्तेन्ह । एड इन्हिं क्रिया क्रिया करा का नह सिंक्शिक्ष कि ०५,३१

। । । । । । । । । क्षि विश्वका क्षित्र हिमाल समय समय समय क्षित्र हिम्बर हिम्बर हिम्बर हिम्बर हिमाल

हमार में मार का विश्वास नहीं करते हैं। जो काम में अपने र्म की एड़ी उत्तर हैन्द निश्चा । इक केलिक सिस्ड रि है डाल है ५६ कि. गाम्नि माधन्त्र रिक्रक किनम रामड् हु एडक छिमर कुमेर किर ३ अथि मन्दिर्म सुलेमानके श्रीसार्मे फिरता था। तब जिहु दियोंने १२,२३ जिल्ह्याबीसमें स्थापन पटबे हुआ और जाड़ेका समय था। और

। हु मिम्ह में गृहि है मिम्स । तिमी की कि एन छन्छि गृष्टि निाह मह की किशिष्ट्र फिक नीतिए किथिएक कह पि नह कि फ़िक न निकिस फ़िस निष् निष् कि ने छाए। फ़िक र है। जिस निमित कि में एडक रिड़ा के कि मिर्ग मिर हैं कि । है हु एक इंप्यू कि हिंदा का स्था है है। एक एक एक एक कि कि कि है की जि कड़क समु भारत है उसार केम कहन हो। कि इं छिटी रि . ई किकछ दि दिन पृष्ठि हा विकास समित है है यहि उसने उनको ईथ्वरगण कहा जिनके पास ईथ्वरका बचन ३४ । वि णागम्बर्ध मह की डिक मेंमें की ई गामि डिक प्राथमाय हो। अपनेको हेश्बर बनाता है। योथुने उन्हें उत्तर दिया क्या तुम्हारी ३४ किंड करम् के की किंगिड़ गृहि फिली काइन्नि किएछड़े क्रिए हैं किया कि भने कामक लिये हम तुम्र प्रश्वाह का कि कर इह किसर लिंफ्डीइए। डि फिल डाक्र फिर किस किहा किसाक सुकी अपने तिताकी अराध वहताले भले काम तुम्हें किलाजी किएए बाह कर्नको परभर उठावे। योथुने उनका उत्तर दिबा कि मैंने के १६ .०६ -प्रध्नम छिट उनी में फिडीड़िया बता। है क्या तिमी मुहि सि । ई ाठका डिन निक्र निषाड कातमा रिम ड्राक मार्ड है ।इन मिसि ई 35 किंदी रिकार पु डुन्ड नेअसी 15मी 19म । गर्फ न निक् में छाड़ ईस इन्छ ड्रेकि गृहि गिर्गेड़ न एगन भिरक है ग्राहि द्वे गर्ने ननित तननाइ नर इन्ह में ग्रह । ई किर्छ डि इपि ऐसे ई ग्रहि इं राजनात इन्ह के से मुक्त हैं किन्तु कार एक के मेर एक समा है के ए में र िड डिन क्रिमेंड्रिक फिस मह क्रींकि डि हिफ्क डिन सिहाक्षी मह विताले नामसे करना हूं वेही मेरे विषयमें साची हैते हैं। एरल है

#### [। गनान जाप नड़ेट प्रजात कर्ण कांद्रजाड़िया कांद्रि ]

35 सिया किंग्ड किंग्ड किंग्ड किंग्ड प्राप्त किंग्ड किंग्ड किंग्ड किंग्ड किंग्ड किंग्ड किंग्ड किंग्ड केंग्ड केंग्ड किंग्ड किंग्ड

#### [ यीगुका इलियाजरको जिलाना । ]

इिलयाजर नाम बैश्वनियाका अर्थात मिरयम श्रीर उसकी विहन मर्थाके गांबका एक मनुष्य रोगी था। मिरयम वही थी जिसने अभुपर सुगन्ध तेळ ळगाया श्रीर उसके चरणोंकी अपने बाळों से पोंछा श्रीर उसका भाई इिलयाजर था जो रोगी था। इसो दोनों बिहनोंने यीशुको कहळा भेजा कि हे प्रभु देखिये जिसे श्रीप प्वार करते हैं सो रोगी है। यह सुनके यीशुने कहा यह रोग मृत्युके ळिये नहीं परन्तु ईश्वरकी महिसाके लिये है कि ईश्वरके १ पुत्रकी महिमा उसके द्वारासे प्रगट किई जाय। यीशु मर्थाको श्रीर उसकी बहिनको श्रीर इिलयाजरको प्यार करता था।

इ जब उसने सुना कि इलियाजर रोगी है तब जिस स्थानमें वह ण्या उस स्थानमें दो दिन और रहा। तब इसके पीछे उसने शिष्यों से ८ कहा कि आओ हम फिर यिहूदियाको चलें। शिष्यों ने उससे कहा हे गुरु यिहूदी लोग अभी आपको पत्थरवाह किया चाहते थे और आप क्या फिर वहां जाते हैं। यी ग्रुने उत्तर दिया क्या दिनकी बारह बड़ी नहीं है • यदि कोई दिनको चले तो ठोकर नहीं खाता १० है क्यों कि वह इस जगतका उजियाला देखता है। परन्तु यदि कोई रातको चले तो ठोकर खाता है क्यों कि उजियाला उसमें

११ नहीं है । उसने यह बातें कहीं श्रीर इसके पीछे उनले बोला हमारा मित्र इलियाजर सो गया है परन्तु मैं उसे जगानेको जाता १२ हूं । उसके शिष्योंने कहा है प्रभु जो वह सो गया है तो चंगा हो

१२ हूं। उसके शिष्याने कहा है प्रभु जो वह सा गया है तो चगा हो १३ जायगा। योशुने उसकी मृत्युके विषयमें कहा परन्तु उन्होंने समसा

१४ कि उसने नींदमें सो जाने के विषयमें कहा। तब यीशुने उनसे

१४ खोलके कहा इलियाजर मर गया है। श्रीर तुम्हारे िक्तये मैं श्रानन्द करता हूं कि मैं वहां नहीं था जिस्तें तुम बिश्वास करो.

१६ परन्तु आस्रो हम उस पास चलें। तब थोमाने जो दिदुम कहा-वता है अपने संगी शिष्योंसे कहा कि आस्रो हम भी उसके संग

१७ मरनेको जायें। सो जब यीशु जाया तब उसने यही पाया कि इलियाजरको कबरमें चार दिन हो चुके।

१८ बैथनिया बिरूशलीमके निकट अर्थात कोश एक दूर था। १६ श्रीर बहुतसे यिहूदी लोग मर्था श्रीर मरियमके पास श्रामे थे कि यह भी न कर सकता कि यह मनुष्य नहीं मरता । यीशु अपनेमें इट एड िकाकि छोष्ट किछांट निमिन्ती उप एक एक निर्मिनकी छिप्तित कुन्त्रप्र ३६। ए । १५१० हाल भिक सिर उन एक है। इक में हिने हुए। हत ५६। 1छार छीए। फेकीर काए सुए है जिकि भिष्ठ है . है 1छएर डिक आस्मामें निक्छ हुआ और वनस्था। और कहा तुमने उसे दे हैं है और युट्ट सिर्फ स्ट्रिक कर । एस हिन है। अप हो है। हिम पास कि सुप्त है जिन्ह भिष्ठ ग्रिस हिम हिम क्रिस क्रिस कि वहां होने । जन मिरियम वहां पहुंची जहां बीधु था तन उसे देर है ितार प्र प्रकल इह की कियी 1ई इंपि केपर कड़क ड्राप कि शाहित देते थे हो। तत्र उसे हेसा कि वह शीव उठके बाहर गाई १६ किए अहि है मिरह फोर के मध्रीम फि हिंद्रुश कि । ईकी में नहीं आया था परन्तु उसी स्थानमें था जहां सथी मेंट उसने सुना तक शीव उठके पीथु पास आहे। यीथु अवका गांव है बुराके कहा गुरु शाये हैं और तुके बुराते हैं। मिपिय जब २६ यह कहक वह चली गई और अपनी बहित मिरयमकी चुपके रेट हैरवर्स पुत्र सीष्ट जो जगतमें आनेवाला था सी आपही हैं। ७९ की ई एकी मान्ड्रकी नीर धूप ांड िलाई मिमट इह । ई िएक निश्वास करे की कभी नहीं मरीगा . मथा तू इस बातका बिश्वास मर जान सीमी जीकेगा है। के कि हैं कि एक अप सम्बंध कि है। पुनस्त्यान और जीवन हुं. जो भुभ्भप् बिश्वास करे हो बीद पिछले दिन पुनरत्थानमें वह की उठगा। बीथुने उससे कहा मेही २४ कि की है कि मिल से एडक केस में जानत है। में कि देश इ. १५ के से संगे हेश्वर आपके किया । गार्थ कहा है । क़ हिं पि पिर बहा की हूं फिनाह में हुन्प्र । 159म डिह आप 19स १९ 15 मिंड रंड्र गाय कि ध्रम है रड़क छिष्टी मीथम । रिड़ रिक कि वीशु आता है तब जाक उससे भेर किई परन्तु मिरियम घरमें उनके आहे के विषयमें उनका शानित देवे। सो सथीने जब सुना २०

की वहित मथा उससे बाजी हे प्रभु वह तो अब बसाता है क्योंके 3ई पृट्ट में सिंह । किंकि के स्थर के स्था में हैं है है है है है से सिंह के सिंह है ज़िर कि कि एक माथा , वह गुफा थी और कि कि कि

४३ कि तूने मेरी सुनी हैं। जोए में जानता था कि तूसदा मेरी सुनता हुं फिनाम इन्छ १५६ में फिरी है एड़क इक्ट डीड प्राय नेशुरि प्रिष्ट १४ व व तह महिन्द किंड्रेन प्राह्म यह तह है है है है है है । गिर्छ हं क्लिमडीस किरम्ड हं ति रेक मिल्डि हे कि की ।इक न 8० उसकी नार हिन हैं। बीचुने उससे कहा क्या ने पुरु

४८ उसने बड़े शब्देशे पुकारा कि है इंजियाजर वाहर आ। तब वह कड़क हा। इस । गर्म क्यू मेह की फ़्र मानप्र ह की 1ड़क इंड ड़े परन्त जो बहुत बीग आसपास खड़े हैं उनके कारण मेंने यह

नाने हो। ग्रहि छि। के एक छिम्ह ने छि। । ए । ए हे । उर्फ स्ट्रिक

प्रथान सानको क्रीर क्षांजियोज्ञा सभा एका हे कारण

#### ां वांयुक्ता सार हाल ।

हुन्द्रम डिहा किही किर्मिक मह रुइक गृष्टि । एष प्रमन्त्रम किही ९५ कींगिक कर स्थित की 13क भिष्मात्रकानि काई काणात्रम १३ नाया न होने । यह बात वह आपक्षे नहीं बोठा परन्तु उस बर्सका ागिक प्रमुक्त द्रम प्राहि क्ष एकति के कि कि विगित की है 183-18 किनी क्रामड़ की ाई निक्क डिल कि प्राप्तनी ड्रम प्रार्द्ध . ाई निनाह ०% जी उस बर्सका महाशायक था उनसे बोछ। तुम लोग कुछ नहों इह और लीगकी मिमक हो। कि कि उन्ह मि किगाना नाम एक जन लाख रीमड़ कास गांक मिरड़ गृष्टि रिड़क साहदूबी प्रमुख गांछ कि कि के इंदि के कि मड़ कि । ई 100क मिक फेडहाह न 8 ठडून कि एउन्स उर . ई क्रिक एफ मड़ ।इक क्रिक दिक्य ामम निविधितिय गृष्टि किलाए नाधय प्रमाष्ट्र । एकी द्रक शिंदृन्ट ०४ कि ए एकी रिष्टीय कि कार छाए के किछिदिस है रिहि ३६ जी यीथुने किया था देखके उसपर बिरवास किया । परन्तु उनमेले अर्थ वह बहुता के प्रहार के प्रांत के प्रतिस के प्रहार के प्रह

म एड केडकर्त केलार के माड़िक तुरम । प्रमी डिक ग्राह सद्दा क्षंभ्राद्भि कार्ड उपर हिपि किमा। इसिनिय प्राप्त उपर होने मिल्ला ४४ किन्छक ताब छिट निर्देग्ट छिन्ही फिट छि। ईक हुकप्र सिक्प हु ई हु भृड्ड म्राज्ञ म्राज्य सन्त्रांना का प्रत्ये की पर भागामह

ांड्र एमं क्ंफिणुं। रिएट गृष्टि एक का का मान सहै सह १५ एकि नहुं गृष्टि एक डकनी क्वम ग्राप्तमी क्रिक्टीहुंशे। उन् -अधी सिंप्रकृ एएक क्विक ग्राप्तमी क्रिक्टि हुए हैं है रिपष्ट ३५ पृच्च इंछ संग्रुनीस गृष्टि उज्जे किष्ट्रिक निंड्रिक। शिर किस्प्रीणाष्ट्र । एकि एक सिंप्रक्रिक इंडा एक उंडि सिंप्सिक एक सिंप्रियार ७५ की पि हुंडी एहाए भि निंपिष्टिकिस गृष्टि किस्पार निर्मित हारिस गृष्टि

विकड़ें ।

[ गारियमका जी क्षेत्र वर्गापर सुगन्थ तेल लगाना ।

भिष्ट के की धिलीएड़ कातक रि डे डिक श्रुष्टि की निरू डेिक हीए

अहक है अहि इ डिंग्डिस की ानार निर्मित नहुत सिर्मित हो हो अप के उत्तर है। जिस्से की तम्म निर्मित के विकास के वितास के विकास के

। एकी समक्ष्म जाक वाश्वप् विश्वास किया।

। गम्ब्रु

#### ि योगुना विस्थानिन अद्भार रीतिसे मनेय करना।

१६ कि उन्होंने सुना कि उसने यह आश्चरये कम्मे किया था। तब भिक्त स्तर्म स्तर्म स्तर्म । जारा हमी कारण वससे आ भिक्ष भी मुद्धि । ए। छेड़ हिं । के अधार हो है । के विवास में हुन्ह कि एएं किएंड ए। कि । ए । एकी उर्फ एएएड लेडिन्ड की गृष्टि थर के हुई कि हो मेर्स्स विषय के वह बात उसके विषयम मिड्रेक्ट पहिले नहीं समभी परन्तु जब थीशुकी महिमा प्रगर हुट्टे तब निर्मित्राही केसर कार वह वह बाद उपनि मिर्मित्री किडिड़ा। ाहार 19के छड़ रड तम हिए किनामित्री ई की ई ।छानी १४,१५ थीयु एक गहही के बचको पाक उस पर विहा ह मान इसिनेटका राजा को प्रमेश्वरक माम के आता है। उससे भिरुते की किक और पुकारने रूपे कि जय जय कि कि कार्य कार्य कि कि कि है। १२ इसरे दिन बहुत लोग जो पब्बेंसे आपे थे जब उन्होंने सुना

#### अस्यदीययाका योगुने पास आता ।

कड़ कुक भिम्छ की रड़े किछड़ मह एक एक एक स भगास निर्धितिय

। इ । ए। इति केसर शसमें कि । १०३५ । इन

मुद्धि हिंछ । इं इंपि रेम । ए अब एका होने होने हो । ।। एक । हम इड़ किछड कि निविद्य जनस्य कि नाम भाष्य कार्या निविद्य किछ। दे हैं। जी अपने प्रायांकी प्यार् करे ही उसे किन आप त्राय की इस ति वह अकेला रहता है परन्तु जो भर जाय ती बहुत फल फलता सच सच कहता हूं यदि गहेंका दाना भारती पड़क मर न जाय क्रिम्ह मि । है कि हुए । ए डिंड कि काई उागर कामडीम किह्यु ४९ २३ किलिपने यीथुसे कहा । यीथुने उनको उत्तर दिया कि सनुष्यक मुहि एक्नीप्र मुनी गृष्टि । इक भिष्क्रनीप्र काप्र भिष्ठीली । है ९९ पास आके उससे विनती किई कि है मभू हम यीशुको देखने नाहते क्पानिको राइन्ड्र कामन । इसिक् केरिया नार्य रहन्हा है। है। १० के को वीग प्रकास भाग करनेका आह उन्हों है।

र कर्र तो पिता उसका आदर कर्गा। अब मर्। मन व्यक्ति हुआ जहां में रहें गिर होए . गार्डर भि क्वम । रेम रेडर गार्ड्डर में रेडर

उनसे छिपा रहा ।

जबनो उजियाला मिलता है उजियानेपर निर्वास करें। कि तुस इह । द्वं फाए दिक सि फिलार दिन कि ई फिलम सिशकधरे कि . ईड इस्ट गुरुषह की डि न किन किन ई किसी किसि उनसे कहा रिनयारा यब थोड़ी केर तुरहारे साथ है. जबलां क निष्ठा । है निक स्पृ क छन्। अह । ।।।। है । वीश्रुन इर किह्म के म्बनुस की है । तहक म्लोफ ह . गाईम कि। इस छो। ४६ ई एम्स भिमाष्ट्रकार हमड़ की एस्ट्री एम्स किसर निर्धित । एर प्र खींचुंगा। यह कहनेसे उसने पता दिया कि वह केसी खुख्ये सरने- इ.इ ज़िल किएए क्लिक में हार का किया किया अपने हो। अव हुस जगतका अध्यक्त बाहर निकाला जायगा । और में हुर १६ . ई 1ताई ज़ानना विकास अब इस जगतका नियार होता है . इ नहीं है किये नहीं कहा यह शब्द मेरे छिये नहीं ३० क्रिएट कड़ किछ्न ड्रेंक उड़क लिड़िकि. किए छिए की उड़क लिड़ेक्ट 39 कि निम्मु गृडु ईछ एनिक कि छ। गाम्बेक डागर मुनी मुद्ध है हैकी प्राप्त कर . तव यह आकाषावाणी हुई कि मेंने उसके आह प्राप्त इस सड़ी के साथ है। है। है। इस सड़े हिस सड़े हिस मिं हन्। मान कि निहा कह कि । एक है । है के एक में ग्रस् है

नहीं मान लिया न हो कि वे समामें सिकाने जाये। क्यों कि मनुष्यों ४३ फुराक कांभिष्रीकिय हन्भ्य एको साब्य प्रमायका स्प्रा प्रहातिहरू कि स्रितितिहरू इश भिग्ने प्राप्त क्रिक नाव उप ने स्टा का क्रिक मिष्टकी क्रिक श्राहे १४ । छाड़े फिड़क्ते । उस हिंदिन हिंदिन हो । उस । हेन्ड में आहे होह प्रती पृष्टि सेकू भिनम पृष्टि छेड़े शिहिन हे की हि न एए हैं एक्सी ०४ प्रेटिक हम एकार प्राप्त क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र कार करा मह करा १० 3 इं क्लीफ़ किस प्रक म साक्ष्म है फिराद सह 1 ई है। हैकी डागर समाचारका विभ्वास किया है और परमेभ्वरकी भुजा किसपर ज़िसड़ मिली ज़ब्धिए है की ाड़क मिस्ट कि ही है। एप निष्ठ इह काक इफक्रिम डाफफ्रिम की. एकी न छाव्य । रूपि नंहन्ह मिर्हि परन्तु यदापि उसने उनके सामने इतने आश्चरण करम किये थे इ७

ज़िष्ट । एत । अह स्थित कड़क लाइ ड्राप्ट । हिडि नातमं किर्तिष्ट

। कि किएल प्रयो किन्न है । भारत कि किए हैं किए । भारत कि

४८ नहीं

४४ यीधिने पुकारके कहा जो सुभाप विश्वास करता है सो सुभाप थर नहीं परन्तु मेरे भेजनेहारेपर विश्वास करता है। और जो सुभाप १६ देखता है सो मेरे भेजनेहारेपर विश्वास करता है। और जो सुभा १६ देखता है सो प्राप्त है कि जो कोई सुभापर विश्वास करे सो अंधकारमें न रहे। १७ और यदि कोई मेरी बातें सुनके विश्वास करे सो अंधकारमें न रहे। १७ और यदि कोई मेरी बातें सुनके बिश्वास न करे तो मैं उसे दंडके योग्य ठहरानेको प्राप्त वें परन्तु जगतका त्राप्त करनेको आया हूं। जो सुभा तुच्छ जोने और मेरी बातें प्रदूषा न करे पुक उसको दंडके योग्य ठहरानेको १६ जो बचन मेरी कहा है वही पिछुले दिनमें उसे दंडके ११ व्या वर्षोकि मेरी अपनी ओरसे वात नहीं किई है परन्तु पिताने जिसने सुभा भेजा आपही सुभा आत्रा दिई है कि मेर क्या कहूं और क्या बोलूं। और में जानता हूं कि उसकी आत्रा अनन्त जीवन है इसिटिय में जो बोटता हूं को जैसा पिताने सुभा कहा है बेसाही बोटता हूं।

ियीगुका अपने णिक्योंके पांबोंकी धाना और उसका तात्पर्य ।

न पीछे र प्यार किया। श्रीर विवारीके समयमें जब शतान सिमोनके पुत्र विद्वा इस्करियेतिके मनमें उसे पकड़वानका मत डाल चुका इथा तब धीग्र यह जानके कि पिताने सब कुछ मेरे हाथोमें दिया है श्रीर कि में ईश्वरकी श्रोरत्ते निकल श्राया श्रीर ईश्वरके पास ४ जाता हूं विवारीत्ते वडा श्रीर श्रायने कपड़े रख दिये श्रीर श्रंमोछा ४ जाता हूं विवारीत्ते वडा श्रीर श्रापने कपड़े रख दिये श्रीर श्रंमोछा ४ जे श्रंपनी कमर बांधी। तब पात्रमें जल डालके वह शिष्मोंक पांच धोने लगा श्रोर जिस श्रगो छेसे उसकी कमर बंधी थी उससे पोछने लगा। तब वह शिमोन पितरके पास श्राया . उसने उससे कहा है प्रभु क्या श्राप मेरे पांच धोते हैं। यीशुने उसको उत्तर दिया कि जो में करता हूं सो तू श्रव नहीं जानता है परन्त इसके पीछे जानेगा। पितरने उससे कहा श्राप मेरे पांच कभी न पीछे जानेगा। पितरने उससे कहा आप मेरे पांच कभी न धाइयेगा श्रीष्ठाने उसको उत्तर दिया कि जो मैं तुको न धोऊं तो 9 र निस्तार पञ्चेक थागे यीधने जाना कि मेरी बड़ी था १ र पहुंची है कि मैं इस जगतमेंखे पिताके पास जाजे और उसने श्रपने निज् लोगोंको जो जगतमें थे प्यार करके उन्हें श्रन्तलों मेरे संग तेरा कुछ अंश नहीं है। शिमोन पितरने उससे कहा हे ह प्रभु केवल मेरे पांच नहीं परन्तु मेरे हाथ और सिर भी धोइये। बीछने उससे कहा जो नहाया है उसको पांच धोने बिना और कुछ १० आवश्यक नहीं है परन्तु वह सम्पूर्ण शुद्ध है और तुम लोग शुद्ध हो परन्तु सब नहीं। वह तो अपने पकड़वानेहारेको जानता था ११

इसिलिये उसने कहा तुम सब शुद्ध नहीं है।।

जब उसने उनके पांव धोके अपने कपड़े ले लिये थे तब फिर बैटके १२ उन्हों से कहा क्या तुम जानते हो कि मैंने तुमसे क्या किया है। तुम १३ मुफे हे गुरु श्रीर हे प्रमु पुकारते हो श्रीर तुम श्रच्छा कहते हो क्योंकि मैं वही हूं। सा बिद मैंने प्रभु श्रीर गुरु होके तुम्हारे १४ पांव धोयो हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे पांव धोना उचित है। क्योंकि मैंने तुमको नमूना दिया है कि जैसा मैंने तुमसे किया है १४ तुम भी वैसा करे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं दास अपने १६ स्वामीसे बड़ा नहीं श्रीर न प्रीरेत श्रपने भेजनेहारेसे बड़ा है। जो १७ तुम यह बातें जानते हो यदि उनपर चले। तो धन्य हो। मैं तुम १म सभोंके विषयमें नहीं कहता हूं. जिन्हें मैंने चुना है उन्हें मैं जानता हूं. परन्तु यह इसलिये है कि धम्म्पुस्तकका वचन पूरा होवे कि जो मेरे संग रोटी खाता है उसने मेरे बिरुद्ध श्रपनी लात उठाई है। मैं श्रवसे इसके होने के श्रागे तुमसे कहता हूं कि जब १६ वह हो जाय तव तुम विश्वास करे। कि मैं वही हूं। मैं तुमसे २० सच सच कहता हूं कि जिस किसीको मैं भेजूं उसके। जो प्रहण करता है सो मुके ग्रहण करता है श्रीर जो मुके प्रहण करता है सो मेरे भेजनेहारेको ग्रहण करता है श्रीर जो मुके प्रहण करता है सो मेरे भेजनेहारेको ग्रहण करता है।

#### [ बिहूदा इस्करियातीमें भैतानका पैठ जाना । ]

यह बातें कहके थीशु आत्मामें ब्याकुळ हुआ और साची २१ देके बोळा में तुमसे सच सच कहता हूं कि तुममेंसे एक सुक्षे पकड़वायगा। इसपर शिष्य लोग यह सन्देह करते हुए कि वह २२ किसके विषयमें बोळता है एक दूसरेकी ओर ताकने ळगे। परन्तु २३ थीशुके शिष्योंमेंसे एक जिसे थीशु प्यार करता था उसकी गोदमें बैठा हुआ था। सो शिमोन पितरने उसको सैन किया कि पृछिये २४ कौन है जिसके विषयमें आप बोळते हैं। तब उसने यीशुकी २४

। कि छाउँ एसस सह . ामा रहाब हन्यु इन खी किन्छे । इक्ट्र कि । ई इक् किंकियाक प्रथम कि ठामि कि ई कार ° ड़ नाह सड़ कि भिन्न केंग्रिज का प्रमान किंदि की किंप स्मान होंह - इस के कही। क्यों कि विद्वा थेवी के एसता था इसिक कित-नाह इस प्रमुख एक एस के वाना कि उसने किस कारण यह बात इन भीथुने उससे कहा जो तू करता है कि वहुत श्रीय कर । परन्तु हुत . एका दिस समा हुकड़ा किनेक कि महिल हिस है । हुकड़ा हुवाके शिसानक पुत्र विहुदा इस्कारियोतीको दिया। निस्त हो है। जिसमें में यह रोही हो है है। है। है। है। है। एड़ी एक इरावे उससे कहा है प्रभ किन है। बीथुने उत्तर हिया

्येगुका गिष्याकी विख्या उपदेश देना-एक दूसरेको

#### । ग्रिहा कि मेरक राष्ट्रा

इर हुसरेक जार करे। जि हा अधिसम जार के हे हिस्स में क्य भिर मह असा देन तुम्ह आए किया है तैसा तुम भी एक इंड कर की हैं 10ई एक नई अहम हैं। हैं 15 के एक इस्हें जाता हूं तहां तुस नहीं था सकते हैं। तैसा में अब तुमसे भी में डिए की डिक ज़िंक्डीड्रफी लेमें 19कि गृष्टि गिर्डड रूप्ट मह इं एएए राइम्ह में हिंपि कर में किला है। गर्मक अप छेट हुई हत्रकृत प्रकि प्रार्क उपर प्रिडीस किसर छिरोह किएए पि रह्य है कि है किड़ि डाग्य 191इ किए । मड़ीम किएम्बई कि । ई किड़ि ९ इ उाम्ह रागड़ कंसर रामडीम किम्ह्य है गृष्टि ई क्रिडि डाम्स रमडीम ३१ मन वह बाहर गया था तब पीथीन कहा अब सनुष्यक पुत्रकी

इंट योथुने उसकी उत्तर दिया क्या तू सेरे लिये अपना प्राम् हेगा. । गार्क्ड गाप मनपर मिने क्याप में . हे गारक । प्र होि र्कगाए कर डिन फिन में स्पर ई । इक छिमर निरुत्ति । गर्काए एड् इति ईस ह हनाइपट कार हुन्छ। है एका एक हिए ईस वीथुने उसके उत्तर दिया कि जहां में जाता हूं तहा तु अब . ई काल रेडक गाष्ट्र सम ई रड़क छिछ ने किया निर्माधा इड़ । हि छगद्री ईम मह की फिलह ।।

सुकर तबलो सुगं न बोलेगा। में तुमारी सच सच कहता हूं कि जबलों तू तीन बार सुमारी न

[ बीधुका पिछला उपदेश-उसका ग्रापने थिष्योंको ग्रांति देना-पविह्नात्मा को भेजनेकी प्रतिज्ञा । ]

तुम्हारा मन ब्याकुळ न होवे . ईश्वरपर बिश्वास करो श्रीर सुक्तपर विश्वास करो । मेरे पिताके घरमें बहुतसे २ रहनेके स्थान हैं नहीं तो मैं तुमसे कहता • मैं तुम्हारे लिये स्थान तैयार करने जाता हूं । श्रीर जो मैं जाके तुम्हारे लिये स्थान तैयार ३ करूं तो फिर श्राके तुम्हें श्रपने यहां ले जाऊंगा कि जहां में रहूं तहां तुम भी रहा । श्रीर मैं कहां जाता हूं सो तुम जानते हो श्रीर ४ मार्गको जानते हो । श्रीमाने उससे कहा हे प्रमु श्राप कहां जाते ४ हैं सो हम नहीं जानते हैं श्रीर मार्गको हम क्योंकर जान सकें । थीशुने उससे कहा मेही मार्ग श्री सत्य श्री जीवन हूं . बिना मेरे ६ हारासे कोई पिता पास नहीं पहुंचता है । जो तुम सुके जानते हो सोरे पिताको भी जानते श्रीर श्रवसे तुम उसको जानते हो श्रीर उसको देखा है ।

फिलिपने उससे कहा हे प्रभु पिताको हमें दिखाइये तो द हमारे लिये यही बहुत है। बीशुने उससे कहा हे फिलिप मैं ह इतने दिनसे तुम्हारे संग हूं श्रीर क्या तन मुक्ते नहीं जाना है • जिसने मुक्ते देखा है उसने पिताको देखा है श्रीर तू क्योंकर कहता है कि पिताको हमें दिखाइये। क्या तू प्रतीति नहीं करता है कि १० में पितामें हूं श्रीर पिता मुक्तमें है . जो बातें मैं तुमसे कहता हूं सो अपनी श्रीर से नहीं कहता हूं परन्तु पिता जो मुक्तमें रहता है वही इन कामोंको करता है। मेरीही प्रतीति करो कि में पितामें १९ हूं श्रीर पिता मुक्तमें है नहीं तो कामोहीके कारण मेरी प्रतीति करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुक्तपर विश्वास करे १२ जो काम मैं करता हूं उन्हें वह भी करेगा श्रीर इनसे बड़े काम करेगा क्योंकि मैं श्रपने पिताके पास जाता हूं। श्रीर जो कुछ १३ तुम मेरे नामसे मांगोगे सोई मैं करूंगा इसलिये कि पुत्रके हु। पिताकी महिमा प्रगट होय। जो तुम मेरे नामसे कुछ १४ मांगो तो मैं उसे करूंगा।

जो तुम सुभी प्यार करते ही वी मेरी आज्ञाओंकी पालन १४ करो। और मैं पितासे मांगूंगा और वह तुम्हें दूसरा शान्ति- १६

। गारक्क उपम रम्भा के मिल अपने तह उसपर प्रगट करूना। मि गृष्टि गणई एगळ कातिरी ईम गर्छ ई 1त्रुक ग्राष्ट्र क्रम हि गृष्टि ई 155क ग्राष्ट क्स्पु रिट ई डिव ई 155क म्डाप इन्ह काप रिवृद्धि नहार िम कि । इंसमह मि ग्रर्छ हि समस मह ग्रह इं सानि। १९ र्ने कि कि विकास मह रही सह , विक्रिक कि सह है 15कि 09 में क्रींफ़ किर में के के पात परन तुम सम है के कि में के १६ अनाथ नहीं कोहूंगा में तुम्हारे पास आजंगा। अब थोड़ी बेर्से इंस्ट मिं। गागई मिंड्सिट गृष्टि है 1537 गर्फ भाइस्ट इंघ कीं कि न ? हे किना है और न उसे जानता है. प्रन्तु तुस उसे जानते हैं। डिह सेष्ट इन कीएक ई 15कम एक डिन एड्रप्ट शामधे सिन्दी 14श्राप्ट कातान हो है। एसं हा मुद्दा हो हो हो हो हो हो है।

कितिमी मिं की निक्त तापत की ई फिलिएड इए किएम । ई डिन १ इ क्यों कि इस जगतका अध्यव गाता है और सुम्मी उसका कुछ गान्त्रक न नाव नड्ड गृष्टि गमें शड़क में। फिक माव्यकी मह ० ई का साह हम के हो है। हे भिर्म प्रमात है। है। अब वह है। आय तब िम प्रक्रि । है ।इंक फिलस् । तिथी । एम कीएम निप्रक इननाष्ट्र मह ३६ छिछड़ डूं रहार छाए रहिम में की रड़क कि रिमें रि हिस्के प्राष्ट किस मह कि . गाम्लाष्ट प्रती छाए शह्म ह गृहि है । हास मि । इक वृद्य सन व्याकुर न होय औए डर् न जाय। तुमने सुना कि मेंने तुम् ए। इस्ट. इं रार्फ रिक डिस्ट में रामिर इरिक्ट नगर रामिर इं रार्फ इन्ह हनाए किष्ट में दें कार इं हनाए इन्हें में। गर्कारक प्राप्त एड़ तुरह सब कुछ भिषाने गरिए एव कुछ जो मेरे तुमसे कहा है तुरहे ड्रह गिर्फ भिमान ईम गिमी किली मिगर हिनी होथर ।हाइहनीए हुन । ई डिक सिमह युद्ध निवृत्त गर्भ दाइन हमि निव वृत्त ३८,५५ । गर्लक मेम निर्मा है कितिया हन्त्र हिन हिम मि हि हिन सि नाइ कि गृष्टि है । निष्य दिन नराए नाइ प्रिस् मि ई । निष्य दिन कार सम कि । फिर्क छाव एए के इस अह और कि हा सा सह सह ४५ ब्राहि गार्फक ब्राष्ट किंह 1तिमी 19िम ब्राहि गार्फक रूछाए किताक विम रिं हें के प्राष्ण सम्द्र हैं कि होए एहीं प्रमाह किसह मिली । रिंड हे हे रुपप्राप्तमं प्रवि रिष्टेक अध्य प्रणंभिड द्वित निपष्ट किली मुकी पृष्ट द्र है 13क सिस्ट नाइड्रेमी रेसड़ हुन्। वेंड्रेन किए इंट्रे

। रुष्ट भिड़िष्ट मड़ रिष्ट . इं तिरक डिसि हैंडी हिस नेस नितिनी सिर्फ ड्राह्म है किएक प्राष्ट

कि ताग्व-णिड्रव्यवीम किनाव धातम क्रिन्छ- मद इंड किए के किया - कार दे कि कि कि कि कि कि कि कि कि

। णामप गत्रपिड क्रिंगिर

3 एकी मेर छमा नेम किया है एकी मेर छमा है। तिया है। । गिरिन्द हि हि है पि है शिह उपर प्रमुश कि छि। न रेम फिरुक रूप राइक राइका। गाम्हार हि किने राइका इह शिक्ष प्राप्त प्रमान कि हा है। इन्हा हि हि है। समान हो। । किस ग्रें हैं अप समा है। जो तुम सममें रहे। और मेरी सिगार कर्गड़ राष्ट्र भिर्म गिष्ट गिष्ट भिष्ट मुद्र मिष्ट किय इ छाइ छिए हैं गिता किया पिर्ध हुई कि है। मिस्पूर है कि हीक । 1ई किस मुक्त देश विस विस के स्वता है। 150 म लोग डाळ हो . जो सुभमें रहता है और में उसमें सो बहुत फळ र मह इं 158 छाड़ में। वह दिक्स रुत दिन ए वह वस र भि मत् वित है किका रुस डिम रुस विभाष कि है। मिनरु 8 लाइ ड्रां क्रांट केहिं . मेंमह में ग्रेह हिंग मेंमह मह । केह कले। तुम ती उस बचनके गुण्ले जो मेंने तुमले कहा है शुद्ध है। है कि वह अधिक कि वह उसे शुद्ध करता है कि वह अधिक फल 

88 कार हीए मह । र्व्ह जाय फिएक केली कीहमी नेगर ड्रीक की ई इ? डिम किमिकी मेर एड़ा फिसड़। रिक ग्राप्ट किसड़ कप मह एसी ड़े। जाय। यह मेरी आज़ा है कि जैसा मेंने तुम्हें प्यार किया है 99 करी है कि मेरा आनन्द तुरहोंमें रहे और तुरहारा आनन्द सम्पुण ०१ म्छाप किंग्सि हिं। कि सेने अपने किंगि कि । विशे सिमेर हैंस . ई

तुम्ह दास नहीं कहता हूं क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका ५९ किंगार में । दि हमी र्प कि इं कि इं कि इस् मि कि एक माक स्वामी क्या करता है परन्तु मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने १६ जो अपने पितासे सुना है सो सब तुम्हें जनाया है। तुमने मुक्षे नहीं चुना परन्तु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें उहराया कि तुम जाके फल फलो और तुम्हारा फल रहे और कि तुम मेरे नामसे जो कुछ पितासे मांगो वह तुमको देवे।

१७ में तुम्हें इन बातोंकी श्राज्ञा देता हूं इसिलये कि तुम एक १८ दूसरेको प्यार करो। यदि संसार तुमसे वैर करता है तुम जानते

१६ हो कि उन्होंने तुमसे पहिले मुक्तसे बैर किया । जो तुम संसारके होते तो संसार अपनेांको प्यार करता परन्तु तुम संसारके नहीं हो पुर मैंने तुम्हें संसारमेंसे चुना है इसीबिये संसार तुमसे बैर करता

२० है। जो बचन मैंने तुमसे कहा कि दास अपने स्वामीसे बड़ा नहीं है सो स्मरण करें। जो उन्होंने मुक्ते सताया है तो तुम्हें भी सतावेंगे जो मेरी बातको पालन किया है तो तुम्हारी भी पालन करेंगे।

२१ परन्तु वे मेरे नामके कारण तुमसे यह सब करेंगे क्योंकि वे मेरे भेजनेहारका नहीं जानते हैं।

२२ जो मैं न श्राता श्रीर उनसे बात न करता तो उन्हें पाप न २३ होता प्रन्तु श्रव उन्हें उनके पापके लिये केोई बहाना नहीं है। जो

२४ सुमसे बेर करता है सो मेरे पितासे भी बेर करता है। जो मैं उन कामोंको जो श्रीर किसीने नहीं किये हैं उन्होंमें न किये होता तो उन्हें पाप न होता परन्तु श्रव उन्होंने देखकेभी सुमसे श्रीर मेरे

२४ पितासे भी बेर किया है। पर यह इसलिये है कि जो बचन उन्होंकी व्यवस्थामें लिखा है कि उन्होंने गुक्कसे अकारण वैर किया २६ स्रो परा होते। परन्त शास्त्रितास जिसे में पराची केन्से करा

२६ सो पूरा होने । परन्तु शान्तिदाता जिसे मैं पिताकी श्रोरसे तुम्हारे पास भेजूंगा श्रर्थात सत्यताका श्रात्मा जो पिताकी श्रोरसे निक-

२७ छता है जब ग्रावेगा तब वह मेरे बिषयमें साची देगा। श्रीर तुम भी साची देशोगे क्योंकि तुम ग्रारंभसे मेरे संग रहे हो।

[ यीगुका पिछला उपदेश समाप्त-उसका शिष्योंको शान्ति देना । ]

र कि तुमसे यह बातें कही हैं कि तुम ठोकर न खावा। वे तुम्हें सभामेंसे निकालेंगे हां वह समय त्राता है जिसमें जो कोई तुम्हें मार डालेगा सो समक्षेगा कि मैं ईश्वरकी सेवा करता है हूं। श्रीर वे तुमसे इसलिये यह करेंगे कि उन्होंने न पिताको न

ध्या था। शहरत में क्रांकि कार्क न किम ग्रेष्ट नाव बार क्रमत में ग्रिह समय याने तन तम उन्हें स्मर्ग करों कि मेंने तमने कह विषा . सुसको जाना है। परन्तु मेंने तुमसे वह बाह कहा है कि जब वह ४

नहीं आवेगा परन्त जो में जार हो हो हो हो। पास भेजूंगा। छाए शङ्गत । काइक्नीए कि वाक म मि कि कींप्र वाक मि की कार प्रस् किकाहि नम राइस्ट किलिये हैं दिक निमित्र नाव हुए कि इ िंग हुन्छ। है कार इंक गार की ई राष्ट्रप्र छित्र है कि पर अब में अपने भेजनेहारेके पास जाता हूं और तुममें र

3 र्व की उप सिष्मिति किए।। ।। ।। । ।। सिष्मिस सिष्मिति किं। कि । न में एक अल कालका पापक विषय है। है अप काल के अप है

०१ निप्रह मिं की ड्रम सिएमी किस्मिष्ट । ई निष्क डिंग लाहरही रूपसम्

िक्स इस डिम इस मह हिम्म ई ामड़क सिमह इक् नडुन मि ग्रहि विवयमें यह कि इस तरातक अध्यवका विचार किया गया है। सुम्हे १९ ११ क्रांच्छी। पिछे देव सम्भी क्षेत्र सह अह है। छाल सार छात्र

इह मिस्ताव हिस इव कीएक गर्फ कराय प्राप्ति हो। गर्छ इक परन्तु जो कुछ धुनेगा सी कहेगा और वह आनेवाकी बाते तुमाले गार्डक दिन भेगह निगष्ट इन कीफिन गर्मातन गाम छिड़ान्य है। पि वह जब आवेगा अथित सस्तताका आस्मा तब तुम्हें सारी १३

। तर्र इक रिम्ह कि रिम्हार दिस इर की रहक दिसे किछी 98 - 19 है 19 में हम कि है का किए कि हर कि । गर्ड इक हम है कि

मेर मेर विशेष की कि कि मि ने कि प्रोही कि मेर हैं हैं अह नहां करा कहता है। बीयुने जाना कि ने सुन्तरो पूछा १६ कहा यह थोड़ी बेरकी वात जो वह कहता है क्या है. हम वही ने शिक्त मि । है फार भाष कात्मी में की द्रम मुद्रि , फिक्रिई 

किएड़ प्रतृ एक निक्रिंड केप्स पिर्फ डि्टिए उसी राष्टि निक्रिई डि्टि

२० विषयमें श्रापसमें बिचार करते हो । मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोश्रोगे श्रीर बिछाप करोगे परन्तु संसार श्रानन्दित होगा . तुम्हें शोक होगा परन्तु तुम्हारा शोक श्रानन्द हो जायगा ।

२१ खीको जननेमें शोक होता है क्योंकि उसका समय थ्रा पहुंचा है परन्तु जब वह बालक जन खुकी तब जगतमें एक मनुष्यके उत्पन्न होनेके त्रानन्दके कारण श्रपने क्रेशको फिर स्मरण नहीं करती

२२ है। श्रीर तुम्हें तो श्रभी शोक होता है परन्तु में तुम्हें फिर देखंगा श्रीर तुम्हारा मन श्रानिन्दित होगा श्रीर तुम्हारा श्रानन्द कोई २३ तुमसे छीन न लेगा। श्रीर उस दिन तुम मुक्ससे कुछ नहीं पूछोगे.

में तुमसे सच सच कहता हूं जो कुछ तुम मेरे नामसे पितासे २४ मांगोगे वह तुमको देगा। श्रबलों तुमने मेरे नामसे कुछ नहीं

मांगा है. मांगो तो पात्रोगे कि तुम्हारा श्रानन्द सम्पूर्ण होय। २४ मेंने यह बाते तुमसे दृष्टान्तोंमें कही हैं परन्तु समय श्राता है

जिसमें में तुमसे दृष्टान्तोंमें श्रीर नहीं कहूंगा परन्तु खोळके तुम्हें २६ पिताके विषयमें बताऊंगा । उस दिन तुम मेरे नामसे मांगोगे श्रीर में तुमसे नहीं कहता हूं कि में तुम्हारे लिये पितासे प्रार्थना

२७ करूंगा। क्योंकि पिता श्रापही तुम्हें प्यार करता है इसिटिये कि तुमने मुक्ते प्यार किया है श्रीर यह बिरवास किया है कि में

रूप कुंक्ष जार तिथा है और यह बिरवास किया है कि म रूप कुंक्षरकी श्रोरसे निकल श्राया । में पिताकी श्रोरसे निकलके जगतमें श्राया हूं . फिर जगतको ब्रोडके पिताके पास जाता हूं ।

२६ उसके शिष्योंने उससे कहा देखिये श्रव तो श्राप खोलके कहते ३० हैं श्रीर कुछ दृष्टान्त नहीं कहते हैं । श्रव हमें ज्ञान हुश्रा कि

त्राप सब कुछ जानते हैं श्रीर श्रापको प्रयोजन नहीं कि कोई श्रापसे पूछे . इससे हम बिरवास करते हैं कि श्राप ईश्वरकी

३१ थोरसे निकल आये। यीशुने उनको उत्तर दिया क्या तुम अब

३२ विश्वास करते हो। देखो समय ज्ञाता है ग्रीर ग्रभी ग्राया है जिसमें तुम सब तितर बितर होके ग्रपने ग्रपने स्थानको जाग्रीगे ग्रीर मुक्ते ग्रकेटा बुोड़ोगे. तौभी मैं श्रकेटा नहीं हूं क्योंकि

३३ पिता मेरे संग है। मैंने यह बातें तुमस्ने कही हैं इसिलिये कि मुक्तमें तुमको शान्ति होय . जगतमें तुम्हें क्लेश होगा परन्तु ढादस बांधों मैंने जगतको जीता है।

#### हिन क्षेत्रका वह गाँह किंग्रेष्ट गाँह हिन्स क्षित्र क्षित्र किंग्रेष्ट किंग्रेष्ट किंग्रेष्ट किंग्रेष्ट किंग्र [ । क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रका क्षित्रका किंग्रेष्ट किंग्र किंग्रेष्ट किंग्र किंग्रेष्ट किंग्र किंग्रेष्ट किंग्र किंग्रेष्ट किंग्रेष्ट किंग्रेष्ट किंग्रेष्ट किंग्रेष्ट किंग्रेष्ट किंग्रेष्ट किंग्र किंग्र किंग्रेष्ट किंग्रेष्ट किंग्रेष्ट किंग

मेरी महिमा थी उस महिमा है ति अपने संपन्न होने हैं। अपने मार्थ मार्य मार्थ मार

येगार स्थ्रे

- मेमरी केमि इह तराहा केव केव कि सह हैं है। सार है कि सि में हैं कि सि में हैं है। सि मेर्स हैं प्राप्त है। सि मेर्स हैं। सि मेर्स हैं।

हैं। मैं यह प्रार्थना नहीं करता हूं कि तूँ उन्हें जगतमें से जा परन्तु यह कि तू उन्हें उत्तरमें से जा परन्तु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट्रसे बचा रख । जैसा मैं संसारका नहीं हूं तैसे वे संसारके नहीं हैं। अपनी सच्चाईसे उन्हें पविश्व कर . तेरा बचन सच्चाई है। जैसे तूने सुभे जगतमें भेजा तैसे मैंने उन्हें भी जगतमें भेजा है। और उनके दिये मैं अपनेको मैंने उन्हें भी जगतमें भेजा है। और उनके दिये मैं अपनेको जगतमें यह बातें कहता हूं कि वे मेरा श्रावन्द श्रपनेमें सम्पूर्ण पार्वे। मैंने तेरा बचन उन्होंको दिया है श्रीर संसारने उनसे बेर किया है क्योंकि जैसा मैं संसारका नहीं हूं तैसे वे संसारके नहीं

पवित्र करता हूं कि वे भी सच्चाईसे पवित्र किये जावें।

र॰ श्रीर में केवळ इनके लिये नहीं परन्तु उनके लिये भी जो इनके वचनके हारासे सुक्षपर विश्वास करेंगे प्रार्थना करता हूं कि रे१ वे सब एक होंवें . जैसा तू हे पिता सुक्षमें हैं श्रीर में तुक्षमें हैं तैसे वे भी इममें एक होंवें इसलिये कि जगत विश्वास करें कि रे२ तने सुक्ष भेजा। श्रीर वह महिमा जो तूने सुक्षकों दिई हैं मैंने रे३ उनके दिई हैं कि जैसे हम एक हैं तैसे वे एक होंवें . मैं उनमें श्रीर उपार किया तैसा उन्हें वित्त मुक्कों सिद्ध होंवें श्रीर कि जगत जाने कि तूने सुक्ष भेजा श्रीर जैसा सुक्षे प्यार किया तैसा उन्हें तहां वे भी जिन्हें तूने सुक्षकों दिया हैं मेंने संग रहें कि तूने सुक्ष अपात होंवा तूने सुक्षकों दिई क्योंकि तूने जगतको रूर उपारिक श्रागे सुक्षे प्यार किया। हैं श्रीर में ताता हों तहां जानता हैं एक्ने प्राप्त किया। हैं श्रीर में ताता हों तहां जानता हैं एक्ने जानता हूं श्रीर ये लोग जानते हैं रहें कि तूने सुक्षे भेजा। श्रीर मैंने तेश नाम उनको जनाया है श्रीर के ताता है श्रीर ये लोग जानते हैं स्थार स्थार किया। श्रीर मैंने तेश नाम उनको जनाया है श्रीर के ताता है श्रीर ये लोग जानते हैं स्वार स्थार किया। श्रीर मैंने तेश नाम उनको जनाया है श्रीर के ताता है श्रीर स्थार किया। श्रीर मैंने तेश नाम उनको जनाया है श्रीर के ताता किया है श्रीर स्थार किया। हैं स्थार स्थार किया है श्रीर स्थार किया है श्रीर स्थार किया है स्थार स्थार किया। श्रीर मैंने तेश नाम उनको जनाया है श्रीर स्थार किया है स्थार स्थार स्थार किया है स्थार स्थार किया है स्थार स्थार स्थार किया है स्थार स जनार्जगा कि वह प्यार जिससे तुने सुक्षे प्यार किया उनमें रहे श्रीर में उनमें रहं।

[ यीगुका पकड़वादा जाना ।]

पीछ यह बातें कहके अपने शिष्योंके संग किन्नोन नालेके उस पार निकल गया जहां एक बारी थी जिसमें वह र और उसके शिष्य गये। उसका पकड़वानेहारा थिट्टदा भी वह स्थान जानता था क्योंकि यीछ बारज्वार वहां अपने शिष्योंके संग है एकहा द्वसा था। तब चिहुदा पलटनका स्रोर प्रधान याजको स्रो

N CO

रख . जो कटोरा पिताने सुभको दिया है क्या मैं उसे न पींड । सिका नास सलक था। तब योखने पितरसे कहा श्रपना खड़ काठी ११ जिकके दासकी मारा श्रीर असका दिवना कान काट डाला . उस ्रिमेपर गिर पड़े। तब उसने फिर उनसे पूछा तुम किसका द्वंडते प्रान्त वोखे थीडा नासरीका। थीडाने उत्तर दिया मैंने तुमसे द्वा कि में द्वा सो तुमसे द्वा कि में द्वा सो तुम सुक्ते द्वंडते हो तो इन्होंकी जाने आ। यह इसलिये हुआ कि जो बचन उसने कहा था कि जिन्हें श्रिक्को दिया है उनमेंसे मैंने किसीको न खोया सो पूरा ने श्रिमोन पितरके पास खड़ था सो उसने उसे खींचके महा- १० बड़ा था। ज्योंही उसने उनसे कहा में हूं त्योंही वे पीछे हरके हा में हूं . और उसका प्रकडवानेहारा चिहुता भी उसके संग रीशिगोंकी द्यारसे प्यादोंकी लेके दीपकों और मशालों और हिथि-रिंको लिये हुए वहां श्राया । सो यीध्य सब बातें जो उसपर गिंवाली थीं जानके निकला और उनसे कहा तुम किसको ढूंढ़ते । । उन्होंने उसको उत्तर दिया कि यीध्य नासरीको । यीधने उनसे 0 4 6

ि घीषुका महायाजके यागे विचार होता द्यार पितरका चरासे सुकरना । ]

तब उस पलटनने श्रीर सहस्रातिने श्रीर थिहूदियोंके प्यादोंने १२ श्रिको पकड़के बांधा . श्रीर पहिले उसे हक्क्सके पास ले गये १३ चोंकि कियामा जो उस बरसका महायाजक था उसका वह ससुर

शिमोन पितर श्रीर दूसरा शिष्य यीग्रके पीछे हो लिये . वह रोष्य महायाजकका जान पहचान था श्रीर यीग्रके संग महाया- तियाका वह था जिसने यिद्विदियोंका परामर्थ दिया कि एक विष्यका हमारे लोगके लिये सरना श्रन्छा है। 20 80

किके श्रंगने के भीतर गया। परन्तु पितर बाहर द्वारपर खड़ा रहा

येतर उनके संग खड़ा है। तापने लगा। ो दूसरा शिष्य जो महायाजकका जान पहचान था बाहर गया मैर द्वारपालिनसे कहके पितरको भीतर ले श्राया। वह दासी १७ अर्थात द्वारपालिन पितरसे बोली क्या तू भी इस मनुष्यके शिष्यों-स्मि एक हैं . उसने कहा मैं नहीं हूं। दास श्रोर प्यादे लोग १८ एड़ेके कारण कोयलेकी श्राग सुलगाके खड़े हुए तापते थे श्रोर १६ तब महायाजकने यीशुखे उसके शिष्योंके विषयमें और उसके

२० उपदेशके विषयमें पूछा। यीशुने उसकी उत्तर दिया कि मैंने जगतह खोलके बातें किई मैंने सभाके घरमें श्रीर मन्दिरमें जहां यिहूर्द खोग नित्य एकट्ठे होते हैं सदा उपदेश किया श्रीर गुप्तमें कुछ

२१ नहीं कहा। तू मुक्तसे क्यों पूछता है · जिन्होंने सुना उन्होंसे पूछ ले कि मैंने उनसे क्या कहा . देख वे जानते हैं कि मैंने क्य

२२ कहा। जब यीशुने यह कहा तब प्यादोंमेंसे एक जा निकट खड़ था उसकी थपेड़ा मारके बोला क्या तू महायाजककी इस रीतिस

२३ उत्तर देता है। यीशुने उसे उत्तर दिया यदि मैंने बुरा कहा ते उस बुराईकी साची दे परन्तु यदि भला कहा तो सुक्ते क्य

२४ मारता है। हन्नसने यीशुकी बंधे हुए कियाफा महायाजकव पास भेजा।

२४ शिमोन पितर खड़ा हुआ आग तापता था . तब उन्होंने उसर कहा क्या तू भी उसके शिष्योंमें एक है . उसने मुकरके कहा है

२६ नहीं हूं। महायाजकके दासोंमेंसे एक दास जो उस मनुष्यका कुटुम था जिसका कान पितरने काट डाला बोला क्या मैंने तुम्हे बारी

२७ उसके संग न देखा । पितर फिर मुकुर गया श्रीर तुरन्त सुर्ग बोला ।

#### [ यीशुका पिलातके हाय सेांपा जाना । ]

२८ तब भोर हुआ श्रीर वे यीशुको कियाफाके पाससे श्रध्यक्ष भवनपर ले गये परन्तु वे श्राप श्रध्यक्ष भवनके भीतर नहीं गर्व इसलिये कि श्रशुद्ध न होचें परन्तु निस्तार पर्व्यका भोजव २६ खावें। सो पिलात उन पास निकल श्राया श्रीर कहा तुम इस

३० मनुष्यपर क्या दोष लगाते हो। उन्होंने उसकी उत्तर दिया वि

जो यह कुकर्म्मी न होता तो हम उसे श्रापके हाथ न सोंपते ३१ पिलातने उनसे कहा तुम उसको बेश्रो श्रोर श्रपनी ब्यवस्थान श्रनुसार उसका बिचार करो . यिहूदियोंने उससे कहा किसीके

३२ बध करनेका हमें श्रधिकार नहीं है। यह इसिलये हुश्रा वि यीशुका बचन जिसे कहनेमें उसने पता दिया कि वह केसी मृत्युर मरने पर था पुरा होवे।

किला के फिरीड़िये किली ड्रीड्रिक्ट में की रई निडाम मह एस के के इन्ह किन्म कुर होती राइस्ट संबंध आतमनी में की है 3 इ होरि उर छि। इस्ह हन्प्र । डूं 151ए डिंग वर्ड सम्ह से 134 फ़िल्ह गृष्टि एक छक्की छाए कांक्टीडूपी क्रमी कड़क ड्रफ गृष्टि है न है । एक छान है। विरासित है। विरासित उससे कहा सब क्या इ किछा ड्रेकि कि . रुंड जिए प्राप्त की द्वे एएए में नाफ में न्हें और है क्यों के में में इसिलये जन्म लिया है और इस-कि गार की एकी उत्त महिष्ट में हिल्ला है गरा है कि उसी डिल ाठाई किताफ सड़ फ्या 19र्स कि . ई डिम किताफ सड़ फ्या गिर्मि रू सियाइ क्रिंडिडिस मिं किरी िड्र कि कि ईस सि इ १९६ की १एडी ९त्तर ने हिंदी है। है १ एकी एक क्र . १ एएड र्भ कि निकिताष नाष्ट्रप श्रीष्ट निर्मित डिर्फ इ डिड्रिम म ५६ 1फ्न फ़िड़ी उत्तर निराद्मी। डिक स्प्रिय सम्बन्धि रीम नीर्जीय उत्तर दिया बया श्राप श्रपती श्रोएसे यह बात कहते हैं अथवा इहार्क उससे कहा क्या तू जिहुदियोंका राजा है। बीथुने उसका ३४ इंड किश्विक मुख्य मननक मिन १ वाया और स्थित हैं 355 

०४ हन्छम डिन तक्सड़ की छित्र पुराक्त हिस हो है है।

। १६०द्याकी . और वर्टबा दाकू था।

इ माण्य । हार कांदिराद्विभ इ । इक प्राप्त । प्राप्तीप स्व निम् द्र सिंग्नार ग्राह्म । प्राप्त ईकि कि कि विश्वाप कि । क्षेत्र कि । क्

महि हुन मिस बाहर छाता है कि तुस माना कि में उससे कुछ दोव ४ श्रेष्ट मि क्रिक । इक शिंगिर किलकते ग्रेडा मि कि कि । । ज्ञाम इंपेष्ट मेह जाह

की 19ाक मिंडन्ड का त्रिक् हैं हैं में हों हैं। हैं कि प्रकार माधर कि । ई फर्नुम डिफ क्षिर्ट । इक मिडिन्ट नेमर ग्राप्ट रिक्नी प्रजाइ मुड्ड निडीं प छि । से प्रिय के स्वारोक प्रकृत के प्रमु । इं पार्ग है 六

 गृष्टि ई एउड़िक भि गिमड़ की एड़ी उत्तर किसर निर्मिड़िक्रि वह किए क्यापर चड़ाओं क्योंक में उसमें दोष नहीं पाता हूं। महा इक भिन्द निहाली . भ्डाइम रायक क्राइक अधिक स्मार्क भि

्योगुला ऋगपर माण देना। । शिर कि कड़कप छिट व छित . गर्गाछ छाड़ कांडुन्ट किलार १६ छोड़ हमारा कोई राजा नहीं है। तब उसने पीथुको क्यापर चड़ार कश्मक की एड़ी उत्तर याकिया नाधार नाहर हिया कि कस्रका किलाए राइन्हे मिलाइक छन्ड मिलाइम । महाइम रामान छन १६ देखी तुम्हारा राजा। परन्तु उन्होंने प्रकारा कि ने जाओ । ाइक फ़ोफ़्रीबुधी नेसर कह . एष उक्नी कंप्रड्रा एई प्रार्थ नही १८ उस स्थानम विवार आसनपर बंहा । निस्तार प्रबंध में मिला के रिया स्थान चब्तरा परन्तु हुनीय भाषाने गावथा कहाबता है १३ विरुद्ध बोरुता है। यह बात सुनके पिरुात मीथुको बाहर रु।या कामक कि है । काई कापनेका राजा कहना है कि कि किरिएक मास 15 इंड ड्राई काम इपाय हरा को इंड के अपकृ कि है है है। हुन्प्रम । इसक केंद्र इन्हें विकास केंद्र हो है । इसके महार परन्तु किसन है 1518 इस मान का अपन हो से पकड़वाता है उसके। आफ्की जप्रसे न दिया जाता ती आफ्की सुरूपर कुछ अधिकार 1 कि एड़ी रुम्ड निष्टुषि । है प्राक्निक किम है किन है है जानता है कि तुस क्यापर चढ़ानेका सुरमको आधकार है और हिंग है । एक 15रार्व विकास है अध्यक्ष नहीं बोरहा क्या है नहीं । एको न उत्तर विशेष्ट निष्ण होशा । विशेष व्याप विशेष । मृष्टि गान रिप्ता किनवासक्त अध्यक्ष अपन स्था है। द अपनेकी ईश्वरका पुत्र कहा। जब पिरुतिने यह बात सुनी तब हमारी व्यवस्थाके अनुसार वह वध होनेके वेगम है क्योंकि उसने 1 65-2:36 याह्य । 580

क्रापर यहाथा गया नगरक निकट था और एस ह्वीय औ युना-स्थि वहुत निष्ठ हेह कीएक वर्ग में एंड्रीइधी नहु हममाई इ॰ । क्तान इंदें बात यह थी यीथा नासरी जिद्दाहिलों का राजा। यह क्योंपर चढ़ाया एकका इधर और एकका उधर और बीचमें किंपिन्छ प्रक्रि हि एकं क्स्ट गृष्टि किसर रिव्हेन्छ विक । एक नह स्थान कहावता और हुनीय भाषामं गलगञ्जा कहावता है निकल १७ और वीयु अपना क्या उठा भे हुए उस स्थानका में। खोपड़ीका

नामय क्रिकित्रिको इस। एक एस्ट्र एकि सिमार सिमाई हि स्रीत १ ९

याजकोंने पिळातसे कहा चिङ्कदियोंका राजा मत बिखिये परन्तु यह कि उसने कहा मैं थिड्कदियोंका राजा ईं। पिळातने उत्तर २२ दिया कि मैंने जो बिखा है सो बिखा है।

जब योद्धाश्चोंने योग्रको क्रियपर चढ़ाया था तब उसके कपड़े र लेके चार भाग किये हर एक योद्धाके लिये एक भाग . श्रोर श्रेगा भी लिया परन्तु श्रंगा बिन सीश्चन ऊपरक्षे बचिलों बिना हुआ था। इसालिये उन्होंने श्रापसमें कहा हम इसको न फाड़े परन्तु उसपर रहे चिट्ठियां डालें कि वह किसका होगा . जिस्ते धर्म्मभुस्तकका बचन पूरा होने कि उन्होंने मेरे कपड़े आपसमें बांट लिये श्रोर मेरे बख-पर चिट्ठियां डालीं . सो योद्धाश्रोंने यह किया।

लिया। हे नारी देखिये श्रापका पुत्र । तब उसने उस शिष्यले कहा देख तेरी माता . श्रोर उस समयक्षे उस शिष्यने उसके। श्रपने घरमें ले प्यार करता था उसके निकट खड़े हुए देखके अपनी मातासे कहा क्तियोपाकी खी थी थार मरियम मगदलीनी उसके क्रशके निकट खड़ी थीं। सा यीखने अपनी माताका थार उस शिष्यको जिसे वह

इसके पीछे यिद्यने यह जानके कि अब सब कुछ हो चुका जिस्तें धम्मेपुस्तकका बचन पूरा हो जाय इसिलये कहा में पियासा हूं। सिरकेसे भरा हुआ एक बरतन धरा था सो उन्होंने इस्पंजको सिरकेमें भिंगाके एसोबके नलपर रखके उसके मुंहमें लगाया। जब योद्यने सिरका लिया था तब कहा पूरा हुआ है और सिर सकाक प्राण त्यागा। מא

जो यीशुके संग क्र्यपर चड़ाये गये थे। परन्तु यीशु पास श्राके ३३ जब उन्होंने देखा कि वह सर चुका है तब उसकी टांग न तोड़ीं। परन्तु योद्धाओं मेंसे एकने बब्बेंसे उसका पंजर बेधा श्रीर जुरन्त ३४ <mark>बोह्न श्रीर पानी विकळा। इसके देखनेहारेने साची दिई है श्रीर ३४</mark> वह दिन तैयारीका दिन था और वह विश्रामवार बड़ा दिन था इस कारण जिस्तें लोधें विश्रामके दिन क्रूयपर न रहें थिइ दियोंने पिळातसे बिनती किई कि उनकी टांगें तोड़ी जायें और बे उतारें जायें। सो बोदाओंने आके पहिलेकी टांगें तोड़ीं तब दूसरेकी भी

उसकी साची सत्य है श्रीर वह जानता है कि सत्य कहता है इस-३६ लिये कि तुम बिश्वास करो । क्योंकि यह बातें इसलिये हुई कि धर्मपुस्तकका बचन पूरा होवे कि उसकी कोई हडडी नहीं तोडी ३७ जायगी । श्रीर फिर धर्मपुस्तकका दूसरा एक बचने है कि जिसे उन्होंने बेधा उसपर वे दृष्टि करेंगे।

#### [ यसपता यीशुकी कबरनें रखना । ]

३८ इसके पीछे श्रारिमथिया नगरके यूसकने जो यीशुका शिष्य था परन्तु यिहूदियोंके डरले इसकी छिपाये रहता था पिलातसे बिनती किई कि मैं यीशुकी लोथको ले जाऊं और पिछातने आज्ञा दिई ३६ ो वह त्राके यीशुकी लोध ले गया। निकोदीम भी जो

पहिले रातको यीशु पास श्राया था पचास सेरके श्रटकळ मिळाबे ४० हुए गन्धरस और एलवा लेके आया। तब उन्होंने यीशुकी लोशको लिया और यिहूदियोंके गाड़नेकी रीतिके अनुसार उसे सुगन्धके

४१ संग चहरमें लपेटा । उस स्थानपर जहां यीशु क्रशपर चढ़ाया गया एक बारी थी और उस बारीमें एक नई कबर जिसमें कोई कभी

४२ नहीं रखा गया था। सो यिहूदियोंकी तैयारीके दिनके कारण उन्होंने यीशुका वहां रखा क्योंकि वह कबर निकट थी।

#### यी शुक्ते जी उठनेका शिष्यों पर प्रगट होना।

अठवारेके पहिले दिन मरियम सगदलीनी भारका अधि-यारा रहतेही कबरपर आई और पत्थरका कवरसे सर-२ काया हुआ देखा.। तब वह दौड़ी और शिमोन पितर और उस दूसरे शिष्यके पास जिसे यीशु प्यार करता था त्राके उनसे बोली वे प्रभुको कबरमेंसे ले गये हैं श्रीर हम नहीं जानतीं कि उसे कहां ३ रखा है। तब पितर श्रीर वह दूसरा शिष्य निकलके कबरपर 8 आये। वे दोनों एक संग दौड़े और दूसरा शिष्य पितरसे शीव ধ दौड़के आगे बढ़ा और कबरपर पहिले पहुंचा । और उसने मुकके

६ चद्दर पड़ी हुई देखी तौभी वह भीतर नहीं गया। तब शिमान पितर उसके पीछेसे आ पहुंचा और कबरके भीतर गया और चहर

७ पड़ी हुई देखी . श्रीर वह श्रंगोछा जो उसके सिरपर था चहरके संग पड़ा हुआ नहीं परन्तु अलग एक स्थानमें लपेटा हुआ देखा।

तब हूसरा शिष्य भी जो कबरपर पहिले पहुंचा भीतर गया श्रीर म देखके विश्वास किया। वे तो श्रबलों धर्मपुस्तकका बचन नहीं १ समक्षते थे कि उसका स्टाकोंमेंसे जी उठना होगा।

# [ यीगुका सरियय सगइलीनीकी दर्शन देसा।]

बीधुने उससे कहा है मरियम . वह पीछे फिरके उससे बोली है १६ इंड्यूनी श्रयांत है गुरु। थीधुने उससे कहा सुक्ते मत छू क्योंकि १७ में अवलों श्रयांत है गुरु। थीधुने उससे कहा सुक्ते मत छू क्योंकि १७ में अवलों श्रपने पिताके पास नहीं चढ़ गया है परन्तु मेरे माइयोंके पास जाके उनसे कह दे कि में अपने पिता श्रो तुम्हारे पिता श्रोर अपने हेश्वर थी तुम्हारे ईंध्यर पास चढ़ जाता है। मरियम मगुदलीनीने जाके शिष्योंको सन्देश दिया कि मैंने १० तब दोनों शिष्य फिर अपने घर चले गये। परन्तु मरियम १०,११ रोती हुई कबरके पास बाहर खड़ी रही और रोते सेवरकी और सुकी . और दो हुतीकी जजला बख पहिने हुए देला कि १२ जहां यिश्वकी लोथ पड़ी थी तहां एक सिरहाने और दूसरा पैताने बैठा था। उन्होंने उससे कहा हे नारी तू क्यों रोती हैं. वह १३ उनसे बोली वे मेरे प्रमुको ले गये हैं और में नहीं जानती कि उसे कहां रखा है। यह कहके उसने पिछे फिरके यिश्वको खड़े १४ देखा और नहीं जानती थी कि पिश्व है। यिश्वने उससे कहा है १४ नारी तू क्यों रोती हैं किसको हूंढ़ती हैं. उसने यह सममके कि माली हैं उससे कहा है प्रमुक्त लो आपने उसको उठा लिया है तो सुम्भले कहिये कि उसे कहां रखा है और में उसे ले जाऊंगी। श्रे भे देखा है और उसने सुसते यह बात कहीं।

ि यीगुका थिन्योंका द्रशैन देना श्लीर थामाकी अपने की उटनेका प्रमाण देना ।

अठवारेके उस पहिले दिनको सांभ होते हुए और जहां शिष्य १६ लोग एक्ट्रे हुए थे तहां द्वार थिहूदियोंके उस्के मारे बन्द होते हुए थीशु आया और बीचमें खड़ा होके उनसे कहा तुम्हारा कर्त्याया होय। श्रीर यह कहके उसने अपने हाथ श्रीर अपना २० पंजर उनको दिखाये . तब शिष्य लोग प्रभुको देखके श्रानन्दित

२) हुए। यीद्यने फिर उनसे कहा तुम्हारा कल्याण होय . जैसे २२ पिताने मुक्ते भेजा है तैसे में भी तुम्हें भेजता हूं। यह कहके २३ उसने फूंक दिया श्रीर उनसे कहा पवित्र श्रात्मा लेशो। जिन्होंके पाप तुम चमा करो वे उनके लिये चमा किये जाते हैं . जिन्होंके तुम रखी वे रखे हुये हैं।

२४ जब योधु आया तब उनके संग नहीं था। सो दूसरे शिष्पोंने उससे कहा हमने प्रभुको देखा है . उसने उनसे कहा जो में उसके हाथोंमें कीलोंका चिन्ह न देखें थार कीलोंके चिन्हमें अपनी उंगली न डालूं और उसके पंजरमें अपना हाथ न डालूं श्रार उसके पंजरमें अपना हाथ न डालूं रहे तो में विश्वास न कहंगा। आठ दिनके पीछे उसके शिष्य लोग फिर घरके भीतर थे थीर थोमा उनके संग था। तब हार बन्द होते हुये यीधु थाया थार बचमें खड़ा होके कहा हार बन्द होते हुये यीधु थाया थार बचमें खड़ा होके कहा हार कल्याण होय। तब उसने थोमाले कहा अपनी उंगली यहां ठाके मेरे हाथोंको देख और अपना हाथ ठाके मेरे पंजरमें डाळ श्रीर श्रविश्वासी नहीं परन्तु बिश्वासी हो। योमाने उसके। उत्तर दिया कि हे मेरे प्रभु श्रीर मेरे ईश्वर। यीशुने उसले कहा हे थोमा तूने मुक्ते देखा है इसलिये विश्वास किया है. धन्य वे हैं जो विन देखे विश्वास करें।

यीधने अपने शिष्योंके आगे बहुत और आश्वर्यकर्ममें भी किये जो इस पुस्तकमें नहीं लिखे हैं। परन्तु ये लिखे गये हैं इसलिये कि तुम बिश्वास करो कि यीध्य जो है सो ईश्वरका पुत्र खीष्ट है और कि विश्वास करनेले तुमको उसके नामणे जीवन होय।

ियीगुका तिबरियाके समुद्रके तीरपर चिष्योंकी दर्शन देना श्रीर पितरके

## संग योगुकी बातचीत । ]

र्ज इसके पीछे यिश्चने किर श्रपने तई तिवरिया के समुद्र ने के तीरपर शिष्मोंका दिखाया श्रीर इस रीतिसे दिखाया। र शिमोन पितर श्रीर थोमा जो दिदुम कहावता है श्रीर गालीळके काना नगरका नथनेल और जबदीके दोनों पुत्र और उसके इ शिष्यों में से दो और जन संग थे। शिमोन पितरने उनसे कहा में गालीलको

हे यूनसके पुत्र शिमोन क्या तू सुभे इन्होंसे अधिक प्यार करता है. वह उससे बोला हां प्रभु आप जानते हैं कि में आपको प्यार करता हूं . उसने उससे कहा मेरे मेग्नोंको चरा। उसने ११ फिर हूसरी बेर उससे कहा है यूनसके पुत्र शिमोन क्या तू सुभे प्यार करता है . वह उससे बोला हां प्रभु आप जानते हैं कि में आपको प्यार करता हूं . उसने उससे कहा मेरी भेड़ोंकी था तीएपर खींच लिया थार इतनी होनेस भी जाल नहीं फटा। यिशुने उनसे कहा कि श्राओ भोजन करों परन्तु शिष्योंसेसे १३ किसीको साहस न हुआ कि उससे पूछे श्राप कीन हैं क्योंकि बे किसीको साहस न हुआ कि उससे पूछे श्राप कीन हैं क्योंकि बे जानते थे कि प्रभु हैं। तब अश्चिने श्राके रोटी लेके उनको दिई १३ श्रीत वेंसे हो मछली भी। यह अब तीसरी वेर हुआ कि १४ खीशुने स्त्कोंसेसे उड़के श्रपने शिष्योंको दुर्शन दिया। हूसरे शिष्य लोग नावपर मछलियोंका जाल घसीटते हुए चले आये क्योंकि वे तीरसे दूर नहीं प्रायः दो सौ हाथपर थे। जब १ जो क्यों क्योंकि वे तीरसे दूर नहीं प्रायः दो सौ हाथपर थे। जब १ वे तीरपर उतरे तब उन्होंने कोथलेकी श्राग धरी हुई श्रोर मछली उसपर रखी हुई श्रोर रोटी देली। थीछुने उनसे कहा जो १० सछिलयां तुमने श्रभी पकड़ी हैं उनमेंसे ले शाश्रो। शिमोन ११ पितरने जाके जालको जो एकसी तिपन बड़ी मछलियोंसे भरा जाल डालो तो पात्रोगे • सो उन्होंने डाला श्रीर श्रव मछलि-योंके अंडके कारण वे उसे खींच न सके। इसिलिये वह शिष्य जिले यीशु प्यार करता था पितरसे बोला यह तो प्रमु हैं • शिमोन पितरने जब सुना कि प्रभु हैं तब कमरमें श्रंगरा करा लिया क्योंकि वह नंगा था श्रीर समुद्र में कृद पड़ा। परन्तु नहीं पकड़ा। जब भार हुन्ना तब यीधा तीरपर खड़ा हुन्ना ताभी शिष्य लोग नहीं जानते थे कि यीधा है। तब श्रीधाने उनसे कहा हे लड़को क्या तुम्हारे पास कुछ खानेको हैं उन्होंने उसको उत्तर दिया कि नहीं उसने उनसे कहा नावकी दहिनी श्रोर मछली पकड़नेकी जाता हूं · वे उससे बेाले हम भी तेरे संग जायंगे · सो वे निकलके तुरन्त नावपर चढ़े श्रोर उस रात कुछ तब भोजन करनेके पीछे यीशुने शिमोन पितरसे कहा 20 20 00 RU

रखनाली कर। उसने तींसरी बेर उससे कहा हे यूनसके पुत्र १७

शिमोन क्या तू सुभे प्यार करता है . पितर उदास हुआ कि यीशुने उससे तीसरी बेर कहा क्या तू सुक्ते प्यार करता है और उससे बोला हे प्रभु श्राप सब कुछ जानते हैं श्राप जानते हैं कि में आपको प्यार करता हूं . यीशुने उससे कहा मेरी भेड़ेंग्को

१८ चरा। में तुस्रसे सच सच कहता हूं जब तू जवान था तब त्रपनी कमर बांधके जहां चाहता था वहां चलता था परन्त जब तू बूढ़ा होगा तब अपने हाथ फैलावेगा और दूसरा तेरी कमर

९६ बांधके जहां तू न चाहे वहां तुभे ले जायगा । यह कहनेमें उसने पता दिया कि पितर कैसी सृत्युसे ईश्वरकी सहिसा प्रगट करेगा

श्रीर यह कहके उससे बोला मेरे पीछे हो ले।

२० पितरने मंह फेरके उस शिष्यको जिसे यीशु प्यार करता था श्रीर जिसने बियारीमें उसकी छातीपर उठंगके कहा है प्रभ २१ ग्रापका पकडवानेहारा कीन है पीछेसे ग्राते देखा। उसकी

२२ देखके पितरने यीशुसे कहा हे प्रभु इसका क्या होगा। यीशुने

उससे कहा जो में चाहूं कि वह सरे ग्रानेलों रहे तो तुसे क्या .

२३ तू मेरे पीछे हा ले । इसलिये भाइयोंमें यह बात फैल गई कि वह शिष्य नहीं मरेगा . तौभी यीशुने यह नहीं कहा कि वह नहीं भरेगा परन्तु यह कि जो में चाहूं कि वह मेरे आनेलीं रहे तो तुमे क्या । व कि क्षाप्त कर है । व विकास कर कि

#### [ सुसमाचारकी समाप्ति । ]

२४ यह तो वह शिष्य है जो इन बातेंके विषयमें साची देता है श्रीर जिसने यह बातें लिखीं श्रीर हम जानते हैं कि उसकी साची

२४ सत्य है। ग्रीर बहुत श्रीर काम भी हैं जो यीशुने किये. जो वे एक एक करके लिखे जाते तो मुभे वूभ पड़ता है कि पुस्तक जो बिखी जातीं जगतमें भी न समातीं। श्रामीन ॥

### प्रेरितोंकी क्रियात्रोंका वृत्तान्त।

THE DOTES

[ यीशुका शिष्योंको त्राज्ञा देना त्रीर स्वर्गने जाना । ]

हे थियोफिल वह पहिला चृत्तान्त मेंने सब बातेंके विषयमें रचा जो यीश उस दिनलों करने और सिखानेका आरंभ किये था। जिस दिन वह पवित्र श्रात्माके द्वारासे जिन प्रेरितोंको २ उसने चुना था उन्हें श्राज्ञा दे करके उठा लिया गया। श्रीर उसने ३ उन्हें बहुतरे अचल प्रमाणोंसे अपने तई दुःख भागनेके पीछे जीवता दिखाया कि चालीस दिनलों वे उसे देखा करते थे श्रीर वह ईश्वरके राज्यके विषयमें उनसे बातें करता था। श्रीर जब ४ वह उनके संग एकट्टा हुआ तब उन्हें आज्ञा दिई कि विख्या-लीमको मत छोड़ जाग्री परन्तु पिताकी जो प्रतिज्ञा तुमने सुकसे सुनी है उसकी बाट जोहते रहा। क्योंकि शेहनने तो जलसे ४ बपतिसमा दिया परन्तु थोड़े दिनोंके पीछे तुम्हें पवित्र श्रात्मासे बपतिसमा दिया जायगा। स्रो उन्होंने एकहे होके उससे पूछा ६ कि हे प्रभु क्या श्राप इसी समयमें इस्रायेखी लोगोंको राज्य फेर देते हैं। उसने उनसे कहा जिन कालों श्रथवा समयोंकी पिताने ७ श्रपने ही बशमें रखा है उन्हें जाननेका श्रधिकार तुम्हें नहीं है। परन्तु तुमपर पवित्र श्रात्माके श्रानेसे तुम सामध्य पाश्रोगे श्रीर प यिरुशलीममें श्रीर सारे यिहूदिया श्रीर शोमिरोन देशोंमें श्रीर पृथिवीके श्रन्तलों मेरे साची होवोगे। यह कहके वह उनके देखते 8 हुए ऊपर उठाया गया श्रीर सेघने उसे उनकी दृष्टिसे छिपा लिया । 🛷 ज्योंही वे उसके जाते हुए स्वर्गकी श्रोर तकते रहे त्यांही देखा दो १० पुरुष उजला बस्न पहिने हुए उनके निकट खड़े हो गये . श्रीर ११ कहा हे गालीली लोगो तुम क्यों स्वर्गकी थ्रोर देखते हुए खड़े हो यही यीश्च जो तुम्हारे पाससे स्वर्गपर उठा लिया गया है जिस रीतिसे तुमने उसे स्वर्गको जाते देखा है उसी रीतिले श्रावेगा । क्रान्त महिल्ला करोतिक के एक सामित्र प्राप्ति एक स्था

#### [। १६१७ इट प्रमाक किन्नीय किवाययात्राम रिल्क किर्वाद्वाया

निंडुन्छ बत । षात किमाछ सनी नेपह की एषडु निर्माण । वह हे स्ट्रा है। ए अक्टोह कि कि है। एक है कि एक है है। एक है ५९ त्र हे प्रस समिति अन्तर्यामी हेन होमोमिल एकको फिल दून चुना क अस मिलाय आहे . एकी ।इन कि डामियान मिला है है । -पट तकारी है तिहाड़क विद्याल क्रिक्स के विद्या है। विद्याल कि कत । छाड़ किए। किन्द्र कि कृष्टिक एमें शामड नक्त की ई हुड़ इहे हिमां हे हैं हमारे समा हमा हमा है है उन्हों हम हमा है पासले उठा लिया गया जितने दिन हमारे बीचमें आया जाया इमाइ इम की किनड़ी छट किछ छिपमछ कामछतिएक केनड़ाई २१ कि उसका श्वनाबीका काम दूसरा बेने। इसिले प्रभु भीथु जिला है कि उसका घर उनाइ हाय और उसमें कोई न बसे और २० इकछदामा अथात लाहुका खेत कहलाया। गोतिक पुस्तकम क्सिणिष्टक्षी तान इष । दिए ऊकती फिड़ीनन्छ इस किसट 3? महि एक उन छिटिक कारी इस दिहि महि एक छि छाप एक क्य हिर्मित किमेयल कि नस्त था था था वसने संस्कृति मह १७ शारीलें कह दिया । क्योंकि वह हमारे संग गिना गया था और इस मुख्य किंद्रमा कार्या कि स्वाप्त कार्या था कर्रहा ह नामग्रह हिना कि छाड़ । १६ हिन हुए । १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ जनक अटकल एकड्रे थे . और कहा हे साइमा अवस्य था कि सिक मिल है। हिंक मिलिक किंकियाँ रित्ती मिलिक कर १६

चिट्टियां डार्लों श्रोर चिट्टी सत्तथियाहके नामपर निकली श्रोर वह पुन्यारह प्रेरितोंके संग गिना गया।

[ पिवत ग्रात्माका दिया जाना श्रीर यिथींका श्रनेक बेलियां बेलना । ]

बार पंतिकोष्ट पर्वका दिन आ पहुंचातव वे सब एक चित्त हो हो थे। और अवांचक प्रबल्ज बयारके चलने र कासा स्वर्गंध एक हे हुए थे। और अवांचक प्रबल्ज बयारके चलने र गया। और आगकीसी जीमें अलग अलग होती हुई उन्हें दिखाई र गया। और आगकीसी जीमें अलग अलग होती हुई उन्हें दिखाई र ग्रेंच यो पिर्फ्य हुए और जैसे आतमाने उन्हें बुल्जवाया तैसे आन आवां बोलियां बोलियों बोलियों को र प्रक जन्म र ठहर गई। तब वे सब पवित्र आम बोलियों बोलियों को से स्वर्गंक निचेके हर एक देशसे आग थे। इस शब्दके होनेपर इब्राके निचेके हर एक देशसे आग थे। इस शब्दके होनेपर इब्राके निचेके हर एक अपने आपस में कहने लगे देखों के होनेपर इब्राक्त हो सामामें बोलियों हुए सुना। और वे सब बोलियों और मादी और प्रत्यकी भाषामें सुनते हैं। हम इब्राक्त हो पंर्यी और मादी और प्रत्यकी भाषामें सुनते हैं। हम हो पर्यी और मादी और प्रत्यकी भाषामें सुनते हैं। हम हो पर्याक्त और प्रत्यकी भाषामें सुनते हैं। हम हो पर्याक्त यो पहुदी क्या पिहुदीय मताबलमंबी कितीय भी और परक श्राव श्राव श्राव हुए सुनते हैं। सो वे सब बोलियों हैं उन्हें अपनी अपनी बोलियोंमें ईंव्वरंक महाकारयोंकी बात बोलियों हैं। सो वे सब बिस्तत हो दुवधामें पड़े और १२ एक इसरेसे कहने लगा इसका अर्थ क्या है। परन्तु और लोग १३ वेहमें कहने लगे वे नई मिदरासे अकाव्रक हुए हैं।

## िपितरका उपदेश।

कहा हे थिहूदिया श्रीर यिरूशलीमके सब निवासिया इस बातका बुभ लो श्रीर मेरी बातेंपर कान लगाश्री। ये तो मतवाले नहीं हैं १४ तब पितरने प्रथारह शिष्योंके संग खड़ा होके ऊंचे शब्दसे उन्हें १४

। गान्ताकड़ी त्यास कियूंड ऑह गाम आह ड्रांक तीयह डासी इ.मू. किड्रीप के नाह किन्ही इसीय आहे ईंग्रें के प्रत्येश ०९ १६ कहने। और में उपर आकाशमें अद्भुत काम और नीचे प्रथिवीपर इमिसेंग्ए उन हिनेमें अपना आसा उहेत्ना आए हे महिल्यहान्य १८ बुद्द लीग स्वय देखेंगे। श्री भी भी अपने दानी श्रीर अपनी हाक्य कहाँगे और तुम्हारे जवान लोग द्यांन देखने और तुम्हारे -एउनीम दिन्दी है। इस है। इस है। इस है। इस वार्क्ट वाराह ाम्प्रह म्प्रांकित्म वस में की गमड़े मिर्ने मिंहिड़ी किङ्मी ई 15इक म्हर्ट्ड की . ईार डिक भित्रहरूकीम रुप्रार कि ई ताह इह ए? इए हन्प्र । इ । इन मंद्री डिप्रइप कीरिक वह किसमा सह । एक ३१

क्रिक्षिप्र है।क कि गृष्टि । ताफार है । एड्रा है होंड गृष्टि । गृष्टि । गृष्टि । गृष्टि ।

नासकी प्राथेना करेगा सा जाए पावेगा।

19र्भ हु हु हु हिमा अपि भिर्म भिर्म हिमा हु हु हुनी नाह नम 19र्म मुर्क वह मेरी इंहिनी थीर है जिस्ते में डिग न जाज | इस कार्या की रिषयमें कड़म मेरे परमेश्वरका सहा अपने साम्हेन हेखा कि न्द्रसाठ कीएम । हर माथक कप्राप्त का पर कि इन हि 1815 । असी कंडांक नधंक केष्ट्रम नंभवपुड़े किसिह । 1515 89 प्राप्त कर्काठ प्राप्तक ।गाइ काषाइ क फिममीधर ग्रव्ह एक निम् हुरवर्क स्थिर मत और भविष्यत ज्ञान के अनुसार सोपा गया इह कि ।किभिर . फेकी भागड़ केमर इं किमा मिर गाए मह इड़ ग्रीर निन्होंसे तुम्हें हिया गया है जो हैश्वरने तुम्हारे बीचमें जैसा जिसका प्रमाण हैश्वर से आश्चरण कम्मी और अद्भुत कामी ३३ हे इसायेली लोगो यह बाते सुनो . योथु नासरी एक मनुष्य

जीवनका मागे बताया है तू सुन्ध अपने सन्धुख आनन्द्रसे परिपूर्ण केंद्र ने होते। गर्ड नेड्रा किनल हिंग नेपार न और गाड़ित हो न न मिकार्किप किप्राप्त ईम के कीएिक । गार्रक भाषकी माशिष्ट भिर भीरेष्ट ७९

। गार्क्

क्रियोक क्रियास के ग्रीए में की ई है। क्रियोकी क्रिसप्त क्रिकर्ट्ड की किनार इप गृष्टि काई । त्रहरूकि। मि । ई मिनि श्रेपड़ कि ०६ हाए अवस किसर होए । हा भि । हा । मेर । हम । हेक केंडिक हमाह में मिष्टकी कंडलाइ निएडक छट फिड़ाफ ई 35 तेरे वंशमेंसे उत्पन्न करूंगा कि वह तेरे सिंहासन पर बैठे . उसने ३1 होनहारको आगसे देखके खीष्टके जी उठनेके विषयमें कहा कि उसका प्राण परठोकमें नहीं छोड़ा गया और न उसका देह सड़ गया। इसी यीशुको ईश्वरने जिला उठाया श्रीर इस बातके ३२ हम सब साची हैं । सो ईरवरके दहिने हाथ ऊंच पद प्राप्त ३३ करके और पवित्र श्रात्माके विषयमें जो कुछ प्रतिज्ञा किया गया सोई पितासे पाके उसने यह जो तुम श्रव देखते श्रीर सुनते हो उंडेल दिया है। क्योंकि दाऊद स्वर्गपर नहीं चढ़ गया परन्तु ३४ उसने कहा कि परमेश्वरने मेरे प्रभुसे कहा • जबलों में तेरे शत्रश्लोंकी ३४ तेरे चरणोंकी पीढ़ी न बनाऊं तबलों तू मेरी दहिनी श्रोर बैठ। सो इस्राएलका सारा घराना निश्चय जाने कि यह यीशु ३६ जिसे तुमने क्रशपर घात किया इसीको ईश्वरने प्रभु ग्रीर लीप्ट ठहराया है। ैर । एक ल्या रेश के कार कर कर

बिहुत लोगोंका उस उपदेशको ग्रहण करना ग्रीर वपतिसमा लेना ।

तब सुननेहारोंके मन छिद गये ग्रीर वे पितरसे ग्रीर दूसरे ३७ ग्रेरितोंसे बोले हे भाइयो हम क्या करें। पितरने उनसे कहा पश्चा- ३८० त्ताप करे। त्रीर हर एक जन बीशु खीष्टके नामसे वपतिसमा लेग्री कि तुम्हारा पापमोचन होय श्रीर तुम पवित्र श्रात्मा दान पात्रोगे । क्योंकि वह प्रतिज्ञा तुम्होंके लिये श्रीर तुम्हारे सन्तानों ३१ के लिये और दूर दूरके सब लोगों के लिये है जितनोंकी परमेश्वर हमारा ईरवर श्रपने पास बुलावे। बहुत श्रीर बातोंसे भी उसने ४० साची और उपदेश दिया कि इस समयके टेढ़े लोगोंसे

तब जिन्होंने उसका बचन ग्रानन्द्से ग्रहण किया उन्होंने बप- ४१ तिसमा लिया श्रोर उस दिन तीन सहस्र जनके श्रटकल शिष्योंमें मिल गये। श्रीर वे प्रेरितोंके उपदेशमें श्रीर संगतिमें श्रीर रोटी ४२ तोड़नेमें श्रीर प्रार्थनामें लगे रहते थे। श्रीर सब मनुष्योंकी भय ४३ हुआ और बहुतरे अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितोंके द्वारा प्रगट होते थे। ग्रीर सब बिश्वास करनेहारे एकट्ठे थे ग्रीर उन्होंकी सब ४४ सम्पत्ति सामेकी थी। श्रीर वे धन सम्पत्तिका बेचके जैसा ४४

जिसके प्रयोजन होता था वैसा सभोंमें बांट खेते थे। श्रीर वे प्रतिदेन मन्दिरमें एक चित होके छगे रहते थे श्रीर घर घर रोटी तोड़ते हुए श्रानन्द श्रीर सनकी सुधाईसे भोजन करते थे. यह था . श्रीर प्रभु त्राण पानेहारोंकी प्रतिदिन संडलीमें मिलाता था।

[ पितरसे एक लंगडेका चंगा होना आर मन्दिरने पितरका उपदेश। ]

निसरे पहर प्रार्थनाके समयमें पितर श्रोर बोहन प्रक संग मन्दिरको जाते थे। श्रोर लोग किसी मनुष्यको जो श्रपनी माताके गर्भ ही से लंगड़ा था लिये जाते थे जिसको ने प्रतिदिन मन्दिरके उस द्वारपर जो सुन्दर कहानता है रख देते ये कि वह मन्दिरमें जानेहारोंसे भीख मांगे। उसने पितर श्रोर योहनको देखके कि मन्दिरमें जानेपर है उनसे भीख मांगी। ४ पितरने योहनके संग उसकी श्रोर हिए कर कहा हमारी श्रोर ४ देख। सो वह उनसे कुछ पानेकी श्राया करते हुए उनकी श्रोर देख। सो वह उनसे कुछ पानेकी श्राया करते हुए उनकी श्रोर वाकने लगा। परन्तु पितरने कहा चांदी श्रोर सोना मेरे पास नहीं है परन्तु यह जो मेरे पास है में तुम्मे देता हूं यीश सीए नासरीके जो वामसे उठ श्रोर चल । तब उसने उसका दिहना हाथ पकड़के उसे उठाया श्रीर तुरन्त उसके पांचों श्रीर श्रिरना श्रीर वह उछल के खड़ा हुशा श्रीर किरने लगा श्रीर फिरना श्रीर कद्दता श्रीर ईश्वरकी स्तुति करता हुशा उनके संग मन्दिरमें प्रवेश किया।

१ सब लोगोंने उसे फिरते और ईरवरकी स्त्रुति करते हुए देखा.
१० और उसकी चीन्हा कि वही है जो मन्दिरके सुन्दर फाटकपर भीखके लिये बेटा रहता था और जो उसकी हुआ था उससे वे ३१ श्रांति श्रचंभित और बिस्मित हुए। जिस समय वह लंगड़ा जो चंगा हुआ था पितर और योहनको पकड़े रहा सब लोग बहुत अचंभा करते हुए उस ओसारेमें जो सुलेमानका कहावता है उनके पास दोड़े आये।

। ई मिए सड़ की हाव हो हो है। इस्ति किया किया सड़े निड़मान केसर सेसारिक हैं। इस्ति किया किया है। एस्सिक सिक्स स्था है हो किया है। इस्ति केसर साहर हो है। एस्सिक सिक्स स्था है।

क्सर साह्यने कि 15 ई गड़ी व्यसम दि ठाना कि किस मह क्सर है मान क्सिस पह क्सिक क्रिक्ट है सागड़ । ई छिसी

श्रीर अब है भाइमें। में जानता हूं कि तुम्होंने वह काम १७

अज्ञानतासे किया और वेसे तुम्हारे प्रधानोंने भी किया। परन्तु १ म ईश्वरने जो बात उसने अपने सब भविष्यहत्ताओंके सुखरो आगे बताई थी कि खोष्ट हु:ख भोगेगा वह बात हुस रीतिसे पूरी बिहें। इसिलिये प्रचानाप करके फिर जाओ कि तुम्हारे पाप १६

शाहेस कहा गया है . जिसे अवर्थ हैं कि स्वगं सब बार्जि हैं? सुधारे जानेके उस समयहाँ अहण करे जिसकी कथा हैंग्बरने आहेसे अपने पनित्र भावित्यहत्ताओं के सुजल कही हैं।

99 -फिड़ाम राइनत अध्दे ।गड़नत ज़ब्धभग ।इक लेगिनिम निामपूर

मेरी मेरे समान एक मनिष्यहुक्ता तुम्हा विवास उरावा। जो बार उरावा। जो वाह सम्मे के मामक के मामक के मामक के मामक के के मामक के मामक कर रहे हुए एक मनुष्य को मामक मामक के मामक का मामक का

मड़ ड्रेकी ज्ञाब नींनजनी केंक्र शिक्षान्य प्रमान कांक्रीप केंक्री केंग्रह ग्रिस्ट ११ ग्रिस्ट कोंक्षान्य इंप्यान है। है। यह स्ट्रिस्ट किंग्रह कि एक्स्प्रिस केंग्रिस केंग्रिस किंग्रिस केंग्रिस केंग्रिस

लिए।ड काप्रेड ईम नाप्र हाए किनियीषु एडक समिडाहड नेसर की किप्रिए कम्ले निपन्न में अप्रोडे साप हाडम । फिरीप स्पाद्ध हेड़ नेमिंग्कड़ शड़महा किक्य एड सिमिट कि एट फ्लेग सिर्मिंग्स । एड एड्रोड सिर्मिंग्स

### [। १९५५ अन्तर है। इस्तिका महामान विकास है।

हम्पारुख गृष्टि निहार गृष्टि नामय कींगिऊ गृह नाइंहो गृष्टि नेइंहि गृष्टि तिमारकी गृष्टि केंग्याष्ट्राम एषडे गृष्टि ग्रिंड इ स्म हे थे गिर्ड निह्मी केंग्रिष्ठ किंक्याष्ट्राच्च गृष्टि गृञ्चकुमी केंग्डार्थ गृष्टि गृष्टि गृष्टि गृष्टि इक्य संस्विष्टिक्यां थे इप्यार्थ विषयमास्म एकी माक इप्र निम्ना छिप्ट केंग्रिका इस्यान हिंदी इण्प्रिमी शिमाय हिंदी निम्मित कींग्रिड इं इड्स हिंग्ट इ ग्रिक्ट निह्माय केंग्रिड इप्र इंकी इंग्रिस्ट किंग्यिड इं इड्स हिंग्ट इ ग्रिक्ट किंग्ट इप्र इंकी इंग्रिस्ट किंग्यिड उद्धि इप्र मिन्न ग्रिक्ट शिष्ट इंग्रिड इंग्रिड की इंग्रिस्ट किंग्रिड इप्र हिंग्ड हिंग्ड इप्र मिन्न ग्रिक्ट शिष्ट इंग्रिड इंग्रिड की इंग्रिट ग्रिक्ट हिंग्य हिंग्य

हा। एको गिरु छमान छना है की है गिर गुड्ड छमड़ हाए कार भिर्म कि कि कि है उनस्म गृष्टि किमार हम गार्छ भार हि . ई ०१ जार भगरू निर्माण्ड पाष्ट छिते छिमार कि छा। छा। छा। छा। गुष्ट एक्टम इस मिरिट गाय छे छिमार कि मिर्ग हम् हम ग्रिस् गुष्ट छिते हैं अभ्य इस हिए । ई इंछ ग्रम्म ग्रिस्ट हिए। श्रिष्ट । ई एक्प इस हिए। एक्प हम हिए। हिने भुष्टि । ई एक्ट ग्रिम कि एक्प क्रांप्य छै। हम ग्रिस्ट हम्

मनुष्योंके बीचमें दिया गया है जिससे हमें आए पाना होगा। १३ तब उन्होंने पितर श्रीर येहनका साहस देखके श्रीर यह जान

। 11 किप्रक कप्रकृ जसपर यह चगा करनेका आश्रयं कम्मे किया गया था चार्वीस खन सब खाग ईञ्चरका गुणानुबाद करने थे। बगोकि वह सनुष्य २२ किएड 11थ 1 रहू कि की एक 1 ए 1 एउसी डिक एए है कि एए उसक क्रिंगिक किर्म इं इंग्ड की एड़ी इंक्ट इंग्ड कई किम्प गरि पुन हैं उसके न कहना हम ने हैं। इस समय पड़ है । इस है । ेड़ मिड़ कि हे हम है एक क्षिक । हसीक राह हा मह है तिनीह मास कामा को मान मान स्था है अवस स्था है अवस 3१ की 14 ही अपट किम्ह मिडाई और अपी हन्या । विवासी प्र बुढाक आज्ञा दिई कि थीशुक नामसे कुछ भी मत बोलो और न हैं हैं के विदेश में हैं कि एक में प्रिक्त में किया है हैं व प्रधिक फैल न जाने आश्री हम उन्हें बहुत धमकाने कि ने इस e? स्मामिक हमित हन्प्र 1 ई किस्प प्रकार दिन मड़ गृष्टि ई डाम प्रमाधिमाहित कम कमाधिष्यको छा इह हा है । इन्हें माइन्ह मन केया. कि हम इस मनुष्योंसे क्या कर क्योंकि एक प्रसिद्ध आश्रये १ ह उनकी सभाके बाहर जानेकी शाह्या देक उन्हों अधिम किनार १९ हन्प्र । किए डक म संधारिती नाव है कि कि किए हैं है। एसे किन्छ 8? किष्यकृत भुट्ट फिकी गाफं मुद्द मुद्द । कि प्रकृ किष्टीक है की 13नी किन्ह ग्रह । हिंदी विद्यार मानुष्य है अन्यम किया और अन्ति।

हैं जिसने स्वगं औं पृथिवी औं समुद्र और सच कुछ जो उनमें हैं उन्दे है हिए ई लिनि सिप्ट करक इनाय किस उनाई किनी क्य अत्यक्षे औ। प्राचीनेते उनसे कहा था सो सुना दिया। वे सुनके २४ इंट नाध्य इन्ह कि गृष्टि धाष्ट छाए छाए कांगिरीछे नेप्रह केड्डू ह

इक्य एमं कांगिक किशासड़ ग्रीह रिक्षीईफ्ल कि ठाऊमी एक्नीप प्रतित सेवक थाशुक निकट्ट फिरी देन माभिक किया हो। थर रेंह समय कीएन हों हु हु । यह है अप । यह समय प्रे शार उसके शाभिषक जनके बिरुद्ध धृथिवीके राजा लोग खड़े ३९ केप्रविश्व । हेकी उत्तन्ति थिक फिक मिन मिल अहर प्रकी पार्क फिक इताया . जिसने अपने सेवक इाउटक सुखस कहा अन्यहाशियोत २१ ३० देख और चंगा करनेके लिये और चिन्हों और श्रद्भुत कामोंके तेरे पवित्र सेवक यीशुके नामसे किये जानेके लिये श्रपना हाथ बढ़ानेसे श्रपने दासोंको यह दीजिये कि तेरा बचन बड़े साहससे बोर्छे।

३१ जब उन्होंने प्रार्थना किई थी तब वह स्थान जिसमें वे एकट्ठे हुए थे हिल गया श्रीर वे सब पवित्र श्रात्माक्षे परिपूर्ण हुए श्रीर ईश्वरका बचन साहससे बोलने लगे।

[ शिष्योंका ग्रपने धनकी ग्रापसमें बांट लेना । ]

देश विश्वासियोंकी मंडलीका एक मन और एक जीव था और न कोई अपनी सम्पत्तिमेंसे कोई बस्तु अपनी कहता था परन्तु देश उन्होंकी सब सम्पत्ति सामेकी थी। और प्रेरित लोग बड़े सामर्थ्यंसे प्रमु यीशुके जी उठनेकी साची देते थे और उन सभोंपर बड़ा १७ अनुग्रह था। और न उनमेंसे कोई दरिद्र था क्योंकि जो जो ३४ लोग भूमि अथवा घरोंके अधिकारी थे सो उन्हें बेचते थे. और बेची हुई बस्तुओंका दाम ठाके प्रेरितोंके पांवोंपर रखते थे और जैसा जिसको प्रयोजन होता था तैसा हर एकको बांटा जाता ३६ था। और योशी नाम कुप्रस टापुका एक लेवीय जिसे प्रेरितोंने ३७ बर्याबा अर्थात शांतिका पुत्र कहा उसकी कुछ भूमि थी। सो वह

उसे बेचके रुपैयोंकी लाया श्रीर प्रेरितोंके पांचोंपर रखा। [ श्रननियाह श्रीर सभीराका कपट करना श्रीर कर जाना।]

परन्तु अनिवाह नाम एक मनुष्यने अपनी खी सफीराके संगमें
रे कुछ भूमि बेची . और दाममेंसे कुछ रख छोड़ा जो उसकी खी
रे भी जानती थी और कुछ ठाके प्रेरितोंके पांचोंपर रखा। परन्तु
पितरने कहा है अनिवाह शैतानने क्यों तेरे मनमें यह मत
दिया है कि तू पित्रत्र आत्मासे भूठ बोले और भूमिके दाममेंसे
थ कुछ रख छोड़े। जबलों वह रही क्या तेरी न रही और जब विक
गई क्या तेरे बशमें न थी । यह क्या है कि तूने यह बात अपने
मनमें रखी है . तू मनुष्योंसे नहीं परन्तु ईश्वरसे भूठ बोला है।
श्र अनिवाह यह बातें सुनतेही गिर पड़ा औ प्राण् छोड़ दिया और
इन बातोंके सब सुननेहारोंको बड़ा भय हुआ। और जवानोंने
७ उठके उसे छपेटा और बाहर ले जाके गाड़ा। पहर एक के पीछे

म उसकी स्त्री यह जो हुआ था न जानके भीतर आई। इसप

पितरने उससे कहा मुक्ससे कह दे क्या तुमने वह सूमि इतनेहीमें बेची . वह बोली हां इतनेमें । तब पितरने उससे कहा यह क्या है कि तुम दोनेंनि परमेरवरके आत्माकी परीचा करनेको एक संग युक्ति बांधी है . देख तेरे स्वामीके गाड़नेहारोंके पांव द्वारपर हैं और वे तुसे बाहर ले जायेंगे । तब वह तुरन्त उसके पांवेंकि १० पास गिर पड़ी औ पाण छोड़ दिया और जवानेंनि भीतर आके उससे मरी हुई पाया और बाहर ले जाके उसके स्वामीके पास गाड़ा । और सारी मंडलीको और इन बातोंके सब सुननेहारोंको १९ बड़ी भय हुआ ।

प्रेरितोंके हाथोंसे बहुत चिन्ह और श्रद्भुत काम लोगोंके १२ बीचमें किये जाते थे श्रीर वे सब एक चित्त होके सुलेमानके श्रोसारेमें थे। श्रीरोमेंसे किसीको उनके संग मिलनेका साहस नहीं था १३ गरन्तु लोग उनकी बड़ाई करते थे। श्रीर श्रीर भी बहुत लोग १४ पुरुष श्रीर खियां भी बिश्वास करके प्रभुसे मिल जाते थे। इससे १४ लोग रोगियोंको बाहर सड़कोंमें लाके खाटों श्रीर खटोलोंपर रखते थे कि जब पितर श्रावे तब उसकी परखाई भी उनमेंसे किसीपर एके । श्रासपासके नगरोंके लोग भी रोगियोंको श्रीर श्रशुद्ध १६ भूतोंसे सताये हुए लोगोंको लिये हुए यिख्शाखीममें एकट्टे होते थे श्रीर वे सब चंगे किसे जाते थे।

### [ प्रेरितोंका बन्दीगृहमें रखा जाना ग्रीर स्वर्गदूतका उन्हें छुड़ाना । ]

तब महायाजक उठा श्रीर उसके सब संगी जो सदूकियोंका १७ ग्रंथ है श्रीर डाहसे भर गये. श्रीर प्रेरितोंको पकड़के उन्हें १८ जामान्य बन्दीगृहमें रखा। परन्तु परमेरवरके एक दूतने रातको १६ बन्दीगृहके द्वार खोठके उन्हें बाहर ठाके कहा. जाश्री श्रीर २० गन्दिरमें खड़ै होके इस जीवनकी सारी बातें छोगोंसे कहो। यह २१ पुनके उन्होंने भारको मन्दिरमें प्रवेश किया श्रीर उपदेश करने उगे. तब महायाजक श्रीर उसके संगी छोग श्राये श्रीर न्याइ-ग्रंकी सभाको श्रीर इस्राएठके सन्तानोंके सारे प्राचीनोंको एकहें । ज्यादोंको बन्दीगृहमें भेजा कि उन्हें छावें। प्यादोंके २२ व पहुंचे तब उन्हें बन्दीगृहमें न पाया परन्तु छोटके सन्देश दिया.

किंकिन्डिप गृष्टि पृत्रु फिकी उन्ह शिहाड़ेड डिका किंडुए।उन्ह सेमड़ की डूड का छाणि कर कुन्ग्रम क्षिमण पृत्रु ईका स्मास करिंगड़ गुड़ाछ ड्रम केंग्रजीम गृष्टि करामाडम करा। क्षिम का किंसिकी गृतीप ४९ इं कि किंसु लिख ड्रम सिंकिसाप साधय गृष्टि क्रस्थार क्रिंडिन कि । ई किड़ास प्रिट्ड फिस ड्रम की ईम मायि हो स्मिन्ही क्रिंडिन्स ५६

है। कि प्रध्वाहा किये जाये।

ि पितरका महाशायक्की वस्तर देना गमलिकेका परामग्रे ।

इस गृष्टि 1फकी ाइक सिम्म किछिड़ाफ केछ इन्ट लंडुन्छ ७९ ने ड्रैडी न एडाए इड ड्रेन्ट लेमड़ाफ न । १७०० छिमट स्कारा न इ हमिलिएअधी निम्ह छिड़े थिति . १६क हम एड्रेम्ट छिमान छुड़ श्रीसड़ ड्राफ किथ्नुट्स छुड़ श्रीष्ट ड्रे 1फड़ी अप छिष्ट्रेम्ट स्पष्ट गे 1फड़ी उत्तर निंतिशीर ग्रीष्ट नेअति कि। १५ छिड़ाए निर्छ ३५ इ हिटिड निनाम कि।हाप्ट किश्मडें किंग्रिष्ट छि।हाप्ट किंग्रिन्स इड प्रधाक निंग्यक पाप्ट छिटी किएडिए नेअब्दे क्रिंग्रिस श्रीपट इ

क्सिन्ड ड्रह की ई ाण्डी थाड़ निडीड़ नेगर इप इन्ट कानातर इ प्राप्ट । निड्ड नजामिगाए इन्ट कान्डक पालाक्ष्य कींगिक दुड़ इन्द्रिड़ किसी भि भिगर हनीय प्राप्ट ई क्रिस्ट क्स्ट मड़ मिलाइ । ई क्सिस ई 114डी क्रिस्टिकाच्या हैगाए

श्रुवित श्रुवित स्था है शहरा है। विशेष्टित स्था है ।

हि हुं है कि भि में की 135 । एड़ 15 हक ड्रा शुरू गिष्ट की की

कार के स्वापन के स्वापन के अडक उक्क का अप परन्त वह सारा गया और जितने लेकि का उसके मान के सब जितने और वितर् ए अप किस में किस के स्वापन के स्वापन के सब के पड़ के पड़िक्त के स्वापन के स्वापन के सब के सब के सब किस सिंध के स्वापन के स्वापन के सब के सब के सब किस

न्ह स्वाद्युक्त में हु हो गहरू के विकास आहे । यह अपनी स्वाद्य स्वाद्य । यह अपनी यह विकास आका वह । यह अपनी यह व हाथ उद्याद्य अपनी स्वाद्य स्वा

के तुम ईष्वरसे भी उहनेहारे उहरी।

०६ इन्ह काळा विस्तान हिंदी की स्थान काल काल है। अब हो है। इस हो है। इस हो है है।

१४ किहो किमान केम सम की सिताब सम है । एको इहि हुन्ह किछित्रक कर है है कि के मान किए मार्ग के साई हुन्होंनी १४ पृष्ठ पृष्ठ पृष्ठ मिरुक्तीम निश्चित्र प्रार्थित किए सिर्वेश्वास कामस रियं सिर्वेशित सिर्वेशित प्रार्थित स्थित स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप

उपहेरा करने और योश खोषका सुरमाचार सुनानस नहीं थये। [क्याकाक क्याक विषये जिल्ला सुरमाचार सुनानस नहीं थये।

### दाहर कर एक हाई हड़ एग्यो कर सिंह

ाणाप एति। तुरु वि एक ति है । वि क्षित्र का वि कि कि वि कि व

शब्द क्रिकिस कि सिर्म क्षेत्र । एड । एड कि सिडीकि कि किन्मक के । क्षेत्र कि सिडीकि कि कि सिर्म के । क्षेत्र के । क्षेत

 किया और उन्होंने प्रार्थना करके उनपर हाथ रखे । और ईश्वरका बचन फेंठता गया और यिरूशलीममें शिष्य लोग गिन्तीमें बहुत बढ़ते गये और बहुतेरे याजक लोग विश्वासके ऋधीन हुए ।

[ स्तिफानका वर्षन जो प्रभुक्ते नानके कारण पत्यरसे नारा गया।]

म स्तिफान विश्वास और सामर्थ्यसे पूर्ण होके बड़े बड़े अद्भुत ह और आश्वर्य्य कम्में लोगोंके बीचमें करता था। तब उस सभामेंसे जो लिबर्क्तिवियोंकी कहावती है और कुरीनीय और सिकन्दरीय लोगोंमेंसे और किलकिया और आशिया देशोंके लोगोंमेंसे कितन

उठके स्तिफानसे बिवाद करने छगे . परन्तु उस ज्ञानका श्रीर
 उस श्रात्माका जिन करके वह बात करता था साम्हना नहीं कर

सकते थे।

११ तब उन्होंने लोगोंको उभाड़ा जो बोले हमने उसको मूलाके श्रीर १२ ईश्वरके बिरोधमें निन्दाकी बातें बोळते सुना है। श्रीर लोगों श्री

२ ईश्वरक विरोधमें निन्दाकी बात बाळते सुना है। श्रीर लोगा श्री प्राचीनों श्री अध्यापकोंको उसकाके वे चढ़ श्रामे श्रीर उसे पकड़के

1३ न्याइबोंकी सभामें लागे . श्रीर ऋठे सान्तियोंको खड़ा किया जो बोले यह मनुष्य इस पवित्र स्थानके श्रीर ब्यवस्थाके बिरोधमें

१४ निन्दाकी बात बोछनेसे नहीं थमता है। क्योंकि हमने उसे कहते सुना है कि यह यीशु नासरी इस स्थानको ढायगा श्रीर जो

१४ ब्यवहार मूसाने हमें सोंप दिये उन्हें बदल डालेगा । तब सब लेगोंने जो सभामें बैठे थे उसकी श्रोर ताकके उसका मुंह स्वर्ग-

दूतके मुंहके ऐसा देखा।

र पूर्व तब महायाजकने कहा क्या यह बातें यूंही हैं। स्तिफानने कहा है भाइया श्रीर पितरो सुना . हमारा पिता इब्राहीम हारान नगरके बसनेके पहिले जब मिस्पतामिया देशमें था तब तेजोमय

३ ईश्वरने उसको दर्शन दिया . श्रीर उससे कहा तू श्रपने देश श्रीर श्रपने कुटुम्बोंनेंसे निकलके जो देश मैं तुमी दिसाऊं उसीमें श्रा।

४ तब उसने कलियोंके देशसे निकलके हारानमें बास किया और वहांसे उसके पिताके मरनेके पीछे ईश्वरने उसको इस देशमें लाके

४ बसाया जिसमें आप लोग अब बसते हैं। श्रीर उसने इस देशमें उसको कुछ अधिकार न दिया पैर रखने भर भूमि भी नहीं परन्तु उसको पुत्र न रहते ही उसको प्रतिज्ञा दिई कि मैं यह देश तुमको केर भेजा। और हुसरी वेर में यूसक अपने भाइयोस पहचाना ९ ह गाङ्बने यह सुनके कि मिसरमें अनाज है हमारे पितरोकी पहिंची हा और हमारे गितरोंका अन नहीं मिलता था। परन्तु १२ मेसर और कनानके सारे देशमें श्रकाल और बड़ा कुश भेश देशपर और अपने सारे वर्षर प्रधान रहराया । तब ११ फ़िर निप्तर गृहि ।एकी नामझीह गृहि छग्छ कड़प्रमुख गिए किन्स्रको ग्रहाप्र कुप्रमा काइकु शिष्टिक छात्र काम हि ा होति हाथ बेचा परन्तु हेश्वर उसके संग था . और १० 3 एड़ रामि छिट करक डाड छित्रमपूर निधिनीयरुक प्रष्टि । किंकिनी। नतना किया श्रीर इसहाकते याकृतका श्रीर याकृतने बारहकुर-ोतिसे इसहाक उससे उत्पन्न हुआ औए उसने आठवें दिन उसका न एड़ पृष्टि । की एडस क्रिका क्रिका निषय हिया और इस िम सिनाइ कि हे गिर्ह मेहार छक्ता है हिप क्रिके ग्रह ग्राह्म ग्राच्नी मिं (ाइक निष्ठ्यड्रे) क्वांगिर नह गिड़ माइ व कांगिर o निर्म पृष्टि । फिंड हि: है डेस्ट स्प्रेड कि प्राप्ट प्रिक्ट कि स्था है है । ाकि कि प्रक्रि मिड़ शिर्ड़की साइई छाउम नाजनमें रिंग की रहक प् 1 62-3:0 588 । गण्की कि कि कि

था और युस्तक यसाना किर्यन पर प्रगर हुआ। तब युस्तक १४

बैछवा भेता। सा वाक्र्व मिसरका गया ब्यार वह ज्ञाप सरा १४ भपने पिता याक्वका और अपने सब कुटुबोका जो पछ्तर जन थे

। एकी ठामि शिकित के कामिड तिर्म कमछीति कई हिंछ निमडिशह छिटी छिए छिए मिरहक छट गृहि ३१ हार शिन्द्रेष मिशान मिलीको ह ग्राहि. गिकि रुतिम द्रामह ग्रि

७१ कि ईकी मिमिडाष्ट्र काछ । एप्रीकी नेप्रम्ड । एस्रीप कि क्रुप्

3१ कार्किमी रासड़ रूपक डाएक मिर्गिर रासड़ म्छर। ाथ रहमाह न हैं हिम किस्मेश है एसरा राजा उठा के प्रक्रिकों मार्ग है नहु मि वसका समय ज्याही निकट आया त्याही दे लाग मिस्समे बढ़े

ने जीते न रहे। उस समयम भूसा उत्पन्न हुना जा परमधन्दर था २० की ाष्ट्राक्रकरों प्रज्ञाम किंकिलाम किन्ह की ईकी ड्राप्त मित्र्य छाप्त

निमुद्र प्रक्रि ।एको १६६ छेट निदेव किन्त्रियों को ।धार किये प्रदाह

२२ पुत्र करके उसे पाला । श्रीर मूसाकी मिसरियोंकी सारी विद्या

 सिखाई गई श्रीर वह बातों श्रीर कामें।में सामर्थी था। जब वह चालीस बरसका हुश्रा तब उसके मनमें श्राया कि श्रपने भाइ-

चालास वरसका हुआ तब उसके मनम आया कि अपन साइ-२४ योंको अर्थात् इस्त्रायेळके सन्तानोंको देख लेवे । और उसने एक-पर अन्याय होते देखके रचा किई और मिसरीको मारके सताए

२४ हुएका पलटा लिया। वह बिचार करता था कि मेरे भाई समर्भेगे कि ईश्वर मेरे हाथसे उन्होंका निस्तार करता है परन्तु उन्होंने

२६ नहीं समक्ता। त्रागले दिन वह उन्हें जब वे त्रापसमें छड़ते थे दिखाई दिया त्रीर यह कहके उन्हें मिलाप करनेका मनाया कि हे मनुष्या तुमता भाई हो एक दूसरेसे क्यों अन्याय करते हो।

२७ परन्तु जो अपने पड़ीसीसे अन्याय करता था उसने उसकी हटाके

२८ कहा किसने तुमें हमोंपर श्रध्यत्त श्रीर न्यायी ठहराया। क्या जिस रीतिसे तूने कळ मिसरीको मार डाळा तू सुमें मार डाळने

२१ चाहता है। इस बात पर मूसा भागा श्रीर मिदियान देशमें पर-३० देशी हुश्रा श्रीर वहां दो पुत्र उसकी उत्पन्न हुए। जब चालीस

इ॰ देशी हुन्ना श्रार वहा दा पुत्र उसका उत्पन्न हुए। जब चालास बरस बीत गये तब परमेश्वरके दूतने सीनई पब्बतके जंगलमें

३१ उसको एक काड़ीकी आगकी ज्वालामें दर्शन दिया। मुसाने देख के उस दर्शनसे अचंगा किया और जब वह दृष्टि करनेको

३२ निकट त्राता था तब परमेश्वरका शब्द उस पास पहुंचा . कि मैं तेरे पितरोंका ईश्वर त्रर्थात् इब्राहीमका ईश्वर और इसहाकका ईश्वर और याकृवका ईश्वर हूं . तब मूसा कांपने लगा और दृष्टि

३३ करनेका उसे साहस न रहा। तब परमेरवरने उससे कहा अपने पांबोंकी जूतियां खोळ क्योंकि वह स्थान जिसपर तु खड़ा है पवित्र

३४ भूमि है। मैंने दृष्टि करके अपने लोगोंकी जो मिसरमें हैं दुईशा देखी है और उनका कहरना सुना है और उन्हें छुड़ानेको उतर ३४ आया हूं और अब आ मैं तुम्हें मिसरको भेजूंगा। यही मूसा

जिसे उन्होंने नकारके कहा किसने तुमें अध्यक्त और न्यायी ठह-राया उसीको ईश्वरने उस दूतके हाथखे जिसने उसको माड़ीमें

३६ दर्शन दिया अध्यन और निस्तारक करके भेजा। यही मिसर देशमें और लाल समुद्रमें और जंगलमें चालीस वर्ष अद्भुत काम और

३७ चिन्ह दिखाके उन्हें निकाल लाया। यही वह मूसा है जिसने

बोमेंसे मेरे समान एक भविष्यहक्ताको तुम्हारे लिये उठावेगा तुम उसकी सुना। यही है जो जंगलमें मंडलीके बीचमें उस हूतके रूप ता जो सीनई पब्बेतपर उससे बोला और हमारे पितरोंके संग था और उसने हमें देने के लिये जीवती बाध्यां पाई। पर रूप हमारे पितरोंने उसके आज्ञाकारी होने की इच्ला न किई परन्तु उसे हटाके अपने मनमें मिस्रकी और फिरे. और हारोनसे बोलो ४ इसामेळके सन्तानांसे कहा परमेरवर तुम्हारा ईरवर तुम्हारे भाइ-हमारे लिए देवों के। बनाइये जो हमारे आगे जायें क्योंकि यह मूसा जो हमें मिसर देशमें से निकाळ ळाया उसे हम नहीं जानते eu N

फेरके उन्हें श्राकाशकी सेना पूजनेका त्याग दिया जैसा भविष्य-इक्ताश्रोंकी पुस्तकमें लिखा है कि हे इस्रायेलके घराने क्या तुमने चार्बीस बरस जंगलमें मेरे श्रागे पशुमेध श्रीर बलि चड़ाये। क्या हुआ है। डन दिनेंमें उन्होंने बछहू बनाके उस सूर्त्तिके आगे बिले चढ़ाया और अपने हाथोंके कासीले सगन होते थे। तब इरवरने सुंह ताभी तुमने मोलकका तंब और अपनी देवता रिफानका तारा ४३

उठा लिया अर्थात् उन आकारोंको जो तुमने एजनेको बनाये.
श्रीर में तुम्हें बाबुलसे श्रीर अधर से जाके वसाजंगा।
साचीका तबू जंगलमें हमारे पितरोंके बीचमें था जैसा उसीने ४४
टहाया जिसने मूसासे कहा कि जो आकार तूने देखा है उसके
अनुसार उसको बना। श्रीर उसको हमारे पितर लोग यिहाशुआके ४४
संग अगलोंसे पाके तब यहां लाये जब उन्होंने उन अन्यदेशियोंका
अधिकार पाया जिन्हें ईश्वरने हमारे पितरोंके साम्नेसे निकाल
विया . सोई दाजदके दिनोंतक हुआ जिसपर ईश्वरका अनुप्रह ४६
था श्रीर जिसने मांगा कि मैं याकूवके ईश्वरके लिये उरा उहराजं। श्रोगे श्रथवा मेरे विश्रामका कौनला स्थान है। क्या मेरे हाथने ४० सो हाथके बनाये हुए मन्दिरोंमें बास नहीं करता है जैसा भवि-प्यद्वकाने कहा है . कि परमेश्वर कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन ४६ श्रीर प्रथिवी मेरे चरणोंकी पीढ़ी है तुम मेरे जिये कैसा घर बना-पर सुलेमानने उसके लिये घर बनाया। परन्तु सब्बेग्रधान जो है ४७,४८ यह सब बस्तु नहीं बनाई।

13: =-67: 6]

15 मह विरिक्त मीड्राम्कक कीमांक ग्रीह मम ग्रीह किरिड ई १४ 19 मह विरुक्त ग्रिड्स 19 मह . (इ क्रिक व्यवस्था कामग्राह ह्वीप डिम्म किरुक्त मिर्ग्स ग्रिड्स छोम्स स्मिन्छ प्रमित्र । विरुक्त विरुक्त । विरुक्त स्मिन स्मिन १५ मिट्र १४ किम्म सम्बद्ध । काम्य मह स्मिन्छ । काम्य स्मिन स्मिन १४ । विरुक्त । विरुक्त

पाई है तौभी पालन न किई।

ाषकी डाइनस्था किनासित्री निंडेन्ट प्रक्रिं। छिर प्राप्त साथ विंग ३५ किमिशह ईस फ्रींट सुर ई की एए 155क निधार कड़क ड्रम कि इस सुर ई 191कर छिटार ईड़ निस्ट केकर्ड निरम्न प्रक्रिंग ०३

। गुरा रिंद्र कड़क डाए ग्रहि गर्छ हार प्राप्ट ग्राप

असस सह मार कि तीयम संसीत होम कमायने अवाह किंतिमीर पृष्टि एड व्यव्य इत्र क्ष्मिमीका अप्रिक्ति क्ष्मिमीका अप्रिक्ति कि । भुड्ड प्रति कित्र क्ष्मिमीर क्ष्मिक्षिक कि व्यक्ति कि व्यव्य । भुड्ड प्रति कि क्ष्मिक्ष क्ष्मिक्षिक कि क्ष्मिक्षिक क्ष्मिक्ष । भुड़ क्ष्मिक्षिक क्ष्मिक्षिक क्षिमिक्षिक क्ष्मिक्षिक क्ष्मिक्षिक क्ष्मिक्षिक क्ष्मिक्षिक क्ष्मिक्षिक क्ष्मिक

ाष 1581ड मेंबुएडिक कड़कप किमिकी पृष्ट फिर्स्ट केस्ट्र 1581 पुट्ट तेरक प्राच्य प्राचामसम् एंड्र पृद्ध प्रति प्राप्ती कि 8 १४ केडिक कार्स प्राप्त कप कर्मिसी किसिसी प्राप्ति प्राप्ति । देकी ५ हींगिरि प्रणेड्य डिक रिफिसिसी तेंग्र कि पृष्टि । ड्रीस् हिलीगिरि इ कप्र मिर्मिड प्राप्ति नेस्स क्ष्मिसी किसिस क्ष्मिस क्ष्मि

० तृष्ट इन्हा इन्हा क्षिमीत्रुह क्षीडिंक। प्रणास्त्र नम क्षिड क्ष्मि पिर्गेष्ट तर्डह ग्रांष्ट िक्की युद्ध त्रिमक्ष्य स्ट्रेंड तृष्ट के पिरु निन्ना हिंह मिग्राम प्रत्य । क्षि िक्स पिर्गे पिर्गे पिर्गे शिर्णे क्षा क्ष्मि ।

हैं कि स्वरुप काम नामिशे जिंगाह मांगा कर मुक्य था ने कि मिंगाह का मिंगाह का

किर्मिनिस्सिति की क्सिक्स के उन्होंन वस सुना कि सीमिनिस्ने । कि कि मिसिक्सिमें के क्षित्र के । कि सिक्सिक्स के कि सिक्सिक्स के । कि सिक्स के । कि सिक्सिक्स के । कि सिक्स के । कि सिक्सिक्स के । कि सिक्स के । कि सिक्स

क्षेत्रमस् वास है। शिसीतन उत्तर दिया कि श्राप काप है

ड़िक नोंगिर्छ पाष्ट नाइ कि की किसीक ानधार मुस्य केछी ईस

। इंग म प्रमास नाइ इंकि छिमान इ

प्राप्त प्राप्तामभभ मेंगिय मड्ड कंकिनीर्मीकि मेंड्रेन्ड प्रक्षि रीक्रे इर सी वे साची देक और प्रसुका बचन सुनाक विक्राबीमका

क्रिक माधनी किनम शाम पाष्ट कि एडक निप्रकारी ]। ई कार्ड एड अह समुसक में कहा है किये जरु है बपासिमा बेने से स्वा इंड्र साथ किनाप फिकी है जार जार माँगास । एए कुछ इंड्र श्रमीवेस्पक्क देस वन्यम आरंभ कर्क वाजीका मैससानार गृष्टि केलाकि इस ाम्पृष्ट मेपनिकि। वत । सिष्ट्रकी किर्स्फु फिकी ५६ ाइका संभवनी नेपार है 15इक सिम्बनी केमकी नाब इए 1कड्म -बीध डूं 159क किनबी स्प्रिय के इस में उनके किनसे ने कार्य रह । 11911 मार्क स्वीवधीय प्राप्त । वसक क्षींक गार्क निक नेग्रह क्रिंगिक कथमस कसड गृष्टि । ए। ए नाई डिंग छ। एउ । कसड सई। ह -निक किएट। राजाक न इस रानगर नेएट राप्ति है काकिए निमास इड् क्रीडर्निफ सार् रिपास । हिस । एक । हिस । हिस । अध्याय जा वह पढ़ता था यही था कि वह भेड़की नाहे बध किकार्रप्रधिया । फिरी कि एमं रेम कड़क की डेकी तिन्छी छिपछीत्री दृष्ट रिप्तड ग्रहि. कुंछ त्यू प्रकांधिक मिं ति रिप्तिक क त्यू है। कि हीए 13क निस्त । ई निस्कृ सिंह ई ने हे प्राप्त भाष । इक ग्रीप्ट । निस्त १ ह मुंह के उस सत्वयन विश्वयाह भविष्यहर्काकी पुस्तक पह केंड्राई गृष्ट एड र्नफ्रीकी। ाह रुमी छ थर एड़ काह उक्ती 1ड़क छ ० ड्र - एडीमी नामग्रह छत। यथ तहन कत्रमु किन्द्रहरू हो हा हा हो हो है इट आया था। और वह उतेरता था और अपने रथपर बेठा हुआ उसके सारे अतपर अध्यक्त था और जिल्ह्याबीमको भजन करनेका गृष्टि नाध्य कृप किकाइन्क ग्रिगं किथियोक गृष्टि कमुप्त कि ३७ जेंगह है। वह उटके गया और देखें। क्या देशका एक मनुष्य था उस सागपर जा जो जिस्याबीमसे अज्ञा नगरको जाता है वह हह परन्तु परमेश्वरक एक हेन किलिएस स्टा उठक दिल्लाका । निर्णात नयुष्यका वर्ण ।

हुं 151क साइब में 14ही अतह निसह , है 15का 1ई 15 है

ा माज्या नम आहे । नाप नहेड़ सम्हार सम्बन्धा वर्ष नाम किसमिन ।

हेल सकता था और न खाता न पीता था। 3 डिन किन्ही नित इंच प्रसि । भारत सिकार्म इंप्ट केड्का पाड़ तकप्त आंखें कि कि किसीओं न केस सका पर वे उसका उ कुम्प रह किसीस कावाय वत । व किस्के रहा किसिकी उप व मनुष्य उसके संग जाते थे सा चुप खड़े थे कि वे शब्द तो सुनते ण कि ग्रहि । है तिनी इस्स क्या करना इनिन है । श्रीर जाए। ति सिराफ करह । उक सिरा न सम कहा उठक सि की है । तिहा । एक लिये करित है। उस है । उस हो क्रिय और असंभित है। कहा है प्रभ तु र्फ ाल्प्राप्त कार प्रणॉनिय है किक्स के हिसी है छिकि में रहक के के मिर है । उस के 13क किए । है । असे के सि कीर एक शब्द सुना जो उससे बोरा है शाबक है शाबक तु 8 रिमि क्रमिष्ट इन गृहि । किसन गृहि रिमि किसर निर्मित क्रम जाते हुए जब वह इमेसकके निकट पहुंचा तब श्रचांचक स्थास ह हुन्छ। नाष्ट्र कि कियाकाष्ट्रका गृह थांव इन्ह कि डि क्षन् इस कि गिर्फ किया है किया है। कि की किया है। तिग्म किट्टीकी उपमान किंदिनाभा कितान कार्मह किएड गृष्टि ह . 11था साम कलनायात्रम पि वहा था महायात्रक नाम , गृष्टि निकास किंगियही कार्य किहार किला

०१ मेंनेके में स्प्राप्त का का साम हास्तीम क्ष्म में क्ष्म में है । इस्स्में के अस्थ है । इस्से क्ष्म है । इस्से क्षम है । इस्स

श्रीर यिहूदाके घरमें शाबल नाम तारस नगरके एक मनुष्यकी १२ इंड क्योंकि देख वह प्रार्थना करता है . श्रीर उसने दर्शनमें यह देखा है कि श्रननियाह नाम एक मनुष्यने भीतर श्राके उसपर

१३ हाथ रखा कि वह दृष्टि पावे। अनिनयाहने उत्तर दिया कि हे प्रभु मैंने बहुतोंसे इस मनुष्यके विषयमें सुना है कि उसने यिख्शालीममें

१४ तरे पवित्र लोगोंसे कितनी बुराई किई है। श्रीर यहां उसको तरे नामकी सब प्रार्थना करनेहारोंको बांधनेका प्रधान याजकोंकी

१४ ख्रीरखे अधिकार है। प्रभुने उससे कहा चला जा क्योंकि वह अन्य-देशियां ख्रीर राजाओं ख्रीर इस्रायेलके सन्तानोंके खागे मेरा नाम

१६ पहुंचानेको मेरा एक चुना हुत्रा पात्र है । क्योंकि मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नामके लिये उसको कैसा बड़ा दुःख उठाना होगा ।

१७ तब अनियाहने जाके उस घरमें प्रवेश किया और उसपर हाथ रखके कहा है भाई शावल प्रभुने अर्थात यीशुने जिसने उस मार्गमें जिससे तू आता था तुमको दर्शन दिया सुभे भेजा है इसलिये कि

१८ तू दृष्टि पावे श्रीर पवित्र श्रात्माक्षे परिपूर्ण होवे। श्रीर तुरन्त उसकी श्रांखोंसे छिलके से गिर पड़े श्रीर वह तुरन्त देखने लगा श्रीर उठके बपतिसमा लिया श्रीर भोजन करके बल पाया।

### [ पावलका बीशुका सुसमाचार प्रचार करना ग्रीर यहूदियोंका उससे वैर करना । ]

18,२० तब शावल कितने दिन दमेसकमेंके शिष्योंके संग था। श्रीर वह तुरन्त सभाशोंमें यीशुकी कथा सुनाने लगा कि वह ईश्वरका

२१ पुत्र है। श्रीर सब सुननेहारे बिस्मित हो कहने लगे क्या यह वह नहीं है जिसने यिरूशलीममें इस नामकी प्रार्थना करनेहारोंको नारा किया श्रीर यहां इसीलिये श्राया था कि उन्हें बांधे हुए प्रधान

२२ बाजकोंके त्रागे पहुंचावे। परन्तु शावल श्रीर भी दृढ़ होता गया श्रीर यही खीष्ट है इस बातका प्रमाण देके दमेसकमेंके रहनेहारे

२३ थिहू दियोंको व्याकुल किया। जब बहुत दिन बीत गये तब थिहू दियोंने उसे सार डालनेका त्रापसमें बिचार किया।

२४ परन्तु उनकी कुमंत्रणा शाबलको जान पड़ी . बे उसे मार डालनेको रात श्रीर दिन फाटकोंपर पहरा भी देते थे।

। फ्रिंगे ग्राह्म किस्स

३९. प्राप्तर रिप्रमितिस काकडऊ मिंद्रेकार्ड क्षेत्र क्षेत्र किनाप्र निर्मणडी हुन्प्रम् । तस्त्री

स्या सार पहादया आर गावाल आर यामरानम महवाका इ नेन होता या और ने सुघर जाती थी और घसुके मयमें और प्रदेश आत्माकी यांतिमें चलती थी और बढ़ जाती थी।

### 

३६ इम . थि एक प्रिक्त कम साम कि का माथ विका मिगरम किए। ७६ इम सिम्ही मह। थि थ्रेपू थि फिर्क इम कि सिम्हार प्रक्षि मिस्कृष्ट स्पिशक हिएएट का उड़म कि मिड्न श्रेष्ट हो। इस प्राप्ट इंड्री भिन् इस के मिट्ट इस सिम्बिश एड उक्निकारिया वृद्ध की किसी सुद्ध श्रेष्ट । एए की इक्नि किम्हिक्स स्प्रित स्थाप सह। किस्कृतिकारिया है इंड्रिक्ट स्थाप की ३६ इम्म्ह केरह इस्मी इस। सिम्बिक म इस्प्रेश सिम्ह स्थाप श्रीपट

रिरिप्त भारा आर जब वह पहुँचा तब वे उस उपरिर्

कोठरीमें ले गये श्रीर सब बिधवाएं रोती हुई श्रीर जो कुरते श्रीर बस्च दर्का उनके संग होते हुए बनाती थी उन्हें ४० दिखाती हुई उस पास खड़ी हुई । परन्तु पितरने सभोंके बाहर निकाला श्रीर घुटने टेकके प्रार्थना किई श्रीर लोधकी श्रीर फिरके कहा हे तबीथा उठ . तब उसने श्रपनी श्रांखें ४१ खोलीं श्रीर पितरको देखके उठ बैठी । उसने हाथ देके उसकी उठाया श्रीर पितरको देखके उठ बैठी । उसने हाथ देके उसकी उठाया श्रीर पितरको दोखके उठ बैठी । इसने हाथ देके उसकी उठाया श्रीर पितरको दोखके उठ बैठी । इसने हाथ देके उसकी उठाया श्रीर पितरको होगों श्रीर बिधवाशोंकी बुढाके उसे जीवती ४२ दिखाई । यह बात सारे याफो में जान पड़ी श्रीर बहुत लोगोंने ३३ प्रसुपर बिश्वास किया । श्रीर पितर याफोमें शिमोन नाम किसी चमारके यहां बहुत दिन रहा ।

[ कणी लिय नाम इतलीय पलटनके शतपतिका बन्तानत । ]

कैसरियामें कणीं लिय नाम एक मनुष्य था जो इत-लीय नाम पलटनका एक शतपित था। वह भक्त जन था और अपने सारे घराने समेत ईश्वरसे उरता था और लोगोंको ३ बहुत दान देता था और नित्य ईश्वरसे प्रार्थना करता था। उसने दिनको तीसरे पहरके निकट दर्शनमें प्रत्यच देखा कि ईश्वरका एक दूत उस पास भीतर आया और उससे बोला हे कणीं लिय। ४ उसने उससे कहा तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरणके लिये १ ईश्वरके आगे पहुंचे हैं। और अब मनुष्योंको याफो नगर भेजके ६ शिमोनको जो पितर कहावता है बुला। वह शिमोन नाम किसी चमारके यहां जिसका घर समुद्रके तीर पर है पाहुन हैं. जो कुछ ७ तुभे करना उचित हैं सो वही तुभसे कहेगा। जब वह दूत जो कर्णीलियसे बात करता था चला गया तब उसने अपने सेवकों मेंखे देको और जो उसके यहां लगे रहते थे उनमेंसे एक भक्त द योद्धाको बुलाया. और उन्होंको सब बातें सुनाके उन्हें याफोको भेजा।

दूसरे दिन ज्योंही वे मार्गमें चलते थे श्रीर नगर के निकट पहुंच त्योंही पितर दोपहरके निकट प्रार्थना करनेकी केठिपर चढ़ा।
 तब वह बहुत भूखा हुआ श्रीर कुछ खाने चाहता था पर जिस
 समय वे तैयार करते थे वह वेसुध हो गया। श्रीर उसने स्वर्गकी

। 1ष्टा । एस्टी । उड प्रगैपक्ष मुनी हाप इह छि किया है उसकी तू अधुद्ध मत कह। यह तीन बार हुन। १६ शुद्ध रिप्रपृष्टे कुक् कि की किंद्र भाग भर के प्रिप्त हुन हिस् भी क्षी की है। हो। हो। बार अध्य अध्य वस्त नहीं वाह । और १ १ 8१ वांड्र क मार्स के महिल के महिल है अभ से हा के उन्हों और आकाशक पंछी थे। और एक शब्द उस पास पहुंचा के हैं 9 है उसमें प्रथिबीके सब नै।पाये और बनपशु और रंगनेहारे जन्तु १२ । 119ई नेरिट ग्राह िम्पूर भूडू भाकडल ग्राह किविना प्राह भूडू धांक छिर्निक प्राप्त किसाप फ़िकी 'ड्रीन कि प्रइन ड्रिक प्राप्ति किछु

वरमें बुराके आपसे बात सने। तब पितरन उन्हें भीतर बुराक दें है उसकी एक पवित्र इति हाता है । हो। के कि मार्क कि मार्क मनुष्य और ईश्वरसे दरनेहारा और सारे जिंहती जीम मुख्यात ९९ मिम्छ कि होएहाए एडीएिक निर्व है। 1ई शिष्ट है एडाक छड़ी मि है मि छि रई है है है अप सिर्ध किया है उस का मार है उस १९ सार सर संप्राप्ट किछ्छीएक कि सार काष्ट्रिस कर नेप्रतिश हत । ई किं इन्ह नेंरे कींकि का रहा के देखें के के इन्ह ग्रेह कि उसले कहा देख तीन मनुष्य तुम्हे हुंदेते हैं। पर तु उठके उतर ३० 3१ निमिन क्र स्प्रिक्त है। विषयमें सिप्तकी वाह अति १६ नश इंड इं राठगड़क फिलो कि नामाथी एक थि ठेखूप के अस् ग्रिस भेजे गये थे शिसीनके वरका जिकाना पा करके डेबढ़ीपर खड़े हुए. छिराहि कि एडीफिक कि एउट्स के छिड़े हैं एक हैं छिड़े हिंसे कि भिस समय पितर अपने मनमें दुवधा करता था कि यह देशन १७

उतकी पहुन है किई और हुसरे हिन वह उनके संग गया

इसरे दिस उन्हों केसरियामें प्रवेश किया और कर्णीलिय अपने रे8 । फिर्जी 1ई ष्राप्त किएह मित्रकी शिमीष्ट्राप्त किलाष्ट

कसर प्रमाय हो। कि अन्यदेशीकी संगति करना अथना उसके उर छिम्ह गर्षि . एए। इक्य किर्रार्गिक ठड्ड ग्रीह । एए रिलीस । एड्ड थर 15 करन कि नाम कि विश्व है । के स्थित कि मार में 1इ इह ।इछ ।इक काउर किसर निरुक्ति हन्त्रिम । एकी माण्य कड्म हिंछ प्रदे गृष्टि छिमी एट छिमेट एडीफिक वत या छा। आह अपेर ११ हुड़ेवीं और प्रिय मित्रोकी एकहे बुरुए के उनकी बार जाहता था। यहां जाना यिहूदी मनुष्यको बिर्जित है परन्तु ईश्वरने मुक्ते बताया २१ कि तू किसी मनुष्यको अपवित्र अथवा अशुद्ध मत कह। इसिल्ये में जो बुलाया गया तो इसके बिरुद्ध कुछ न कहके चला आया सो में पूछता हूं कि तुम्होंने किस बातके लिये मुक्ते बुलाया है।

३० कर्णीलियने कहा चार दिन हुए कि मैं इस बड़ीलों उपवास करता था और तीसरे पहर अपने घरमें प्रार्थना करता था कि देखा एक

३१ पुरुष चमकता बस्च पहिने हुए मेरे श्रागे खड़ा हुश्रा. श्रीर बीला हे कर्सीलिय तेरी प्रार्थना सुनी गई है श्रीर तेरे दान ईश्वरके श्रागे

३२ स्मरण किये गये हैं। इसिलिये याफी नगर भेजके शिमीनकी जी पितर कहावता है बुला वह समुद्रके तीरपर शिमीन चमारके

३३ घरमें पाहुन है . वह आके तुमले बात करेगा । तब मैंने तुरन्त आपके पास भेजा और आपने अच्छा किया जो आये हैं सो अब ईश्वरने जो कुछ आपको आज्ञा दिई है सोई सुनने को हम सब यहां ईश्वरके साम्हने हैं ।

३४ तब पितरने मुंह खोलके कहा मुभे सचमुच बूभ पड़ता है ३४ कि ईश्वर मुंह देखा बिचार करनेहारा नहीं है। परन्तु हर एक

देशके लोगोंमें जो उससे उरता है श्रीर धर्मके कार्य्य करता है सो

२६ उससे प्रहण किया जाता है। उसने वह वचन तुम्होंके पास भेजा है जो उसने इस्त्रायेळके सन्तानोंके पास भेजा श्रर्थांत यीशु खीष्टके

३७ द्वारासे जो सभोंका प्रभु है शांतिका सुसमाचार सुनाया । तुम वह बात जानते हो जो उस बपतिसमा के पीछे जिसका योहनने उप-देश किया गाळीळसे त्रारंभ कर सारे यिहूदियामें फैळ गई.

अर्थात नासरत नगरके यीशुके बिषयमें क्योंकर ईश्वरने उसके। पित्र श्रात्मा श्रीर सामर्थ्यंसे श्रिभषेक किया श्रीर वह भठाई करता श्रीर सभोंको जो शैतानसे पेरे जाते थे चंगा करता फिरा

३६ क्योंकि ईश्वर उसके लंग था। श्रीर हम उन सब कामेंकि सान्ती हैं जो उसने थिहू दियोंके देशमें श्रीर थिरूशलीममें भी किये जिले ४० लोगोंने काठपर लटकाके मार डाला। उसको ईश्वरने तीसरे दिन

अश जिल्ला उठाया श्रीर उसको प्रगट होने दिया . सब लेगोंके श्रागे नहीं परन्तु साचियोंके श्रागे जिन्हें ईश्वरने पहिलेसे ठहराया था

क्रीए कर्नेड कि क्रिंमेंकिए केस्ट नंडेन्टी गिड क्रॉमड होएड क्रिंस के क्रिंस की क्रिंस होता है किस्ट क्रिंस क्रिंस

४४ वर कि केन्ट्र महास हिम की ए डिम्डिक हो। इस रिमी

३४ कर्राम निम्ती निम्म हिए हैं कि । का एक्स । १इए एएं। इनिन्सु । १६ क्यांस । १६० एमें । इस एमं । इस एम । इस एम । इस एम । इस एम है। एम एमं । इस एम । इस

### [ । त्रात्रम सम्वति हिमान् मुनामान सुनामान हिम्म हिमान ।

20 m १८ रोक सकता। वे यह सुनके चुप हुए श्रीर यह कहके ईरवरकी स्तुति करने लगे कि तबतो ईरवरने श्रन्यदेशियोंको भी पश्चाताप स्वर्गपर खींचा गया। श्रीर देखी तुरन्त तीन मनुष्य जो कसरियासे मेरे पास भेजे गये थे जिस बरमें में था उस धरपर श्रा पहुंचे। तब श्रात्माने सुभ्कष्ये उनके संग बेखटके चले जानेकी कहा श्रीर ये द्धः भाई भी मेरे संग गये श्रीर हमने उस मनुष्यके बरमें प्रवेश किया। श्रीर उसने हमें बताया कि उसने क्योंकर श्रपने व्हर्से एक तू श्रश्च मत कह। यह तीन बार हुआ तब सब कुछ फिर तुम्हें पवित्र ब्रात्सासे बपतिसमा दिया जायगा। सो जब कि ईरवरने प्रभु यीष्ठ खीष्ट पर बिरवास करनेहारोंको जैसे हमोको तैसे उन्होंको भी एकसां दान दिया तो में कौन था कि में ईरवरको हमें पर षड़ा उसी रीतिसे उन्हें।पर भी पड़ा। तब मैंने प्रभुका बचन हूतके। खड़े हुए देखा था जो उससे बोला कि मनुष्येंको याफो नगर भेजके शिमोनको जो पितर कहावता है खुला। वह तुक्कसे जब में बात करने लगा तब पवित्र श्रात्मा जिस रीतिसे श्रारंभमें बातें कहेगा जिनके द्वारा तू श्रीर तेरा सारा घराना त्राण पाने। दान किया है कि वे जीवें। स्मरण किया कि उसने कहा बाहनने जलसे बपतिसमा दिया परन्त

# ्रियन्तै सियामें सुसमाचार प्रचार किये जानेका वर्णन ।

لام 20 0 यीयुका सुसमाचार सुनाने लगे। श्रीर प्रमुका हाथ उनके संग था श्रीर बहुत लोग बिरवास करके प्रमुकी श्रीर फिरे। तब उनके विषयमें वह बात यिरूशलीमसेंकी मंजलीके कानोंमें पहुंची श्रीर उन्होंने वर्णवाको भेजा कि वह श्रन्तेखियालों जाय। वह जब बचन सुनाया। परन्तु उनमें कितने कुप्ती थ्रीर कुरीनीय मनुष्य थे जो अन्तैलियामें आके यूनानियासे बात करने थ्रीर प्रभु पहुंचा और ईश्वरके अनुप्रहको देखा तब आनन्दित हुआ और सभाको उपदेश दिया कि मनकी श्रीभेळाषा सहित प्रभुक्षे मिले स्तिफानके कारण जो केश हुआ तिसके हेतुसे जो लोग तितर बितर हुए थे उन्होंने फेनीकिया देश और कुप्रस टाप्त और अन्ते खिया नगरलों फिरते हुए किसी श्रीएको नहीं केवल चिह्नदियोंको

6

रहो। क्योंकि वह भला मनुष्य और पित्रत्र आत्मा और बिश्वाससे २४ पिरपूर्ण था. और बहुत लोग प्रभुसे मिल गये। तब वर्णवा २४ शावलको हूंदनेके लिये तारसको गया। और वह उसको पाके २६ अन्तैखियामें लाया और वे दोनों जन बरस भर मंडलीमें एकट्टे होते थे और बहुत लोगोंको उपदेश देते थे और शिष्य लोग पहिले अन्तैखिया में खीष्टियान कहलाये।

उन दिनोंमें कई एक भविष्यद्वक्ता यिख्शलीमसे अन्तैखियामें २७ भ्रापे। उनमेंसे श्रागाब नाम एक जनने उठके आत्माकी शिचासे २८ बताया कि सारे संसारमें बड़ा श्रकाल पड़ेगा श्रीर बह श्रकाल क्रौदिय कैंसरके समयमें पड़ा। तब शिष्योंने हर एक श्रपनी श्रपनी २६ सम्पत्तिके श्रनुसार यिहूदियामें रहनेहारे भाइयोंकी सेवकाईके लिये कुछ भेजनेको ठहराया। श्रीर उन्होंने यही किया श्रर्थात वर्णबा ३० श्रीर शावलके हाथ प्राचीनोंके पास कुछ भेजा।

> [ हेरीदका वाकूबको बथ करना । पितरका बन्दीगृहमेंते छुढाया जाना । हेरीदका मरण । ]

अस समय हेरोद राजाने मंडलीके कई एक जनोंको दुःख देनेको उनपर हाथ बढ़ाये। उसने योहनके भाई याक्रवको खड़से मार डाला। श्रीर जब उसने देखा कि यिहूदी लोग इससे प्रसन्न होते हैं तब उसने पितरको भी पकड़ा श्रीर श्रखमीरी रोटीके पर्व्वके दिन थे। श्रीर उसने उसे पकड़के बन्दीगृहमें डाला श्रीर चार चार योद्धाश्रोंके चार पहरोंमें सोंप दिया कि वे उसको रखें श्रीर उसको निस्तार पर्व्वके पीछे लोगोंके श्रागे निकाल लानेकी इच्ला करता था।

सो पितर बन्दीगृहमें पहरेमें रहता था परन्तु मंडली हो हगाके उसके लिये ईश्वरसे प्रार्थना करती थी। श्रीर जब हेरोद उसे निकाल लानेपर था उसी रात पितर दो योद्वाश्रोंके बीचमें दो जंजीरोंसे बंधा हुश्रा सोता था श्रीर पहरुए द्वारके श्रागे बन्दीगृहकी रचा करते थे। श्रीर देखो परमेश्वरका एक दूत श्रा खड़ा हुश्रा श्रीर केठिरीमें ज्योति चमकी श्रीर उसने पितरके पंजर पर हाथ मारके उसे जगाके कहा शीव उठ तब उसकी जंजीरें उसके

११ तज्ञ मितरको नेत हुआ और उसने कहा अब में निश्चय जानता हू । गरम राक्षम किस्माप कारमी कड़ क्तार हा मिर इंग्ले कि कि कि कि किलकित के प्राप्ट गाप उन्हें किल किल आप क्षेपाप्ट कि इंड्रेप श्रीर हुसरे पहरेमेर निकले श्रीर नगर साम किन्ने के किन के किड़ीप कि हनप्र । इं तिकई न्यूड़ में की ाथ तिसमस हनप्र है ०१ लगा और नहीं जानता था कि जो दूतले किया जाता है से। सख रिक्षम हिपि केसर किककित इस गृष्टि । कि 1ई हिपि रेप केक्र्रांट 3 विह त में हिस होता है। एकी एकी स्था अपना बख क्रि निमह गृष्टि छोड ग्रमक डिक भिग्नड निकृ । डि्म ग्रुपि शिषाड न

वातोंसे जिनकी शास थिइड़ी लोग देखते थे छुड़ाया है। कि प्रमुत्ने अपना हुत भेता है और सुमें हरेरिक हाथसे और सब

किया और उनसे कहा कि प्रभु क्योंकर उसकी वन्दीगृहमेंसे बाहर कि वर्ष देखके विस्मित हुए । तब उसने हाथले उन्हें चुप रहनेका मैन किलाकि ग्राह्न कि ग्राह्म । इन । इन विश्व हिन्म । है एक वि परन्तु बह रहताले बोली कि ऐसाही है. तब उन्होंने कहा उसका ई ड्रिएक क्र १इक स्प्रेस्ट निड्न्ट । ई रहे प्रप्रांड प्रतिन की ५९ उसने आनन्द्रके मारे द्वार न खोला परन्तु भीतर देव्हिक बताया १८ दासी चुपनाप सुननेको आहे। श्रीर पितरका शब्द पहचानक १३ थे। जब पितर डेवड़ीके द्वारपर खरखराया तव रोड़ा नाम एक निष्य हर्प आया जहां बहुत लेग एकड्डे हुए प्रार्थना करते 101म किएनहें इं 15 हाइक काम कि नड़ार्क ड़ह किनार ड्रेष्ट प्रिट

मास्त्रेड्डिम कि ने स्था किये जाये. तब दिन्हिमास् १६ क्या हुआ। जब हरेरिने उसे दूंड़ा और नहीं पाया तब पहरुओंका फ़िली की तिरु कि इंडाइम्बर दिश सिंहि। हार्थ एड्ड नाइम् न? - १ । 1ष्टा तक निकलक दूसरे स्थानका गमा।

इक शिंफ्ड्राम शिंह भिष्ट्राप नाव इप रिशंव ग्रीह था प्राधि

। ाड्र रंड्रम ग्रन्थि । एग काफ्रीमक

३१ देशसे उनके देशका पालन होता था। और रहराये हुए दिनमें श्रवनस्थानका अध्यक् था मनाके मिलाप वाहा क्योंकि राजाके काला कि निकास कार कार कार कार कि कि कि कि हुन्प्र वि हो किहंड होरिए किमाई हिस्स हो किहाईडे ०६ हरेरदिन राजबस्त पहिनके सिंहासनपर बैठके उन्होंको कथा सुनाई। श्रीर लोग पुकार उठे कि ईश्वरका शब्द है मनुष्यका नहीं। २२ तब परमेश्वरके एक दूतने तुरन्त उसको मारा क्योंकि उसने ईश्वरकी २३ स्तुति न किई श्रीर कीड़े उसको सा गये श्रीर उसने प्राण छोड़ दिया। परन्तु ईश्वरका बचन श्रधिक श्रधिक फैलता गया। २४

जब बर्गांबा श्रीर शावलने वह सेवकाई पूरी किई थी तब वे २४ बोहनको भी जो मार्क कहावता था संग बेके बिरूशलीमसे

बौाटे।

[ बर्णबा ग्रीर पावलका ग्रान ग्रान देशोंनें भेजा जाना ग्रीर कुप्रस टापूमें सुशनाचार प्रचार करना । इलुमा टीन्हेका ग्रताना ।]

श्रुव्तीखियामें की मंडलीमें कितने भविष्यद्वक्ता श्रीर उपदेशक थे श्रधीत वर्णवा श्रीर शिमियोन जो निगर कहावता है श्रीर कुरीनीय ल्किय श्रीर चौशाईके राजा हेरोदका दूधभाई मनहेम श्रीर शावल । जिस समय वे उपवास सहित प्रभुकी सेवा करते थे पवित्र श्रात्माने कहा मैंने वर्णवा श्रीर शावलको जिस कामके लिये बुलाया है उस कामके निमित्त उन्हें मेरे लिये श्रलग करो । तब उन्होंने उपवास श्री प्रार्थना करके श्रीर

वनपर हाथ रखके उन्हें बिदा किया।

सो वे पवित्र श्रात्माके भेजे हुए सिल्किया नगरको गये थे श्रीर वहांसे जहाजपर कुप्रस टापूको चले। श्रीर सालामी स्वारमें पहुंचके उन्होंने ईश्वरका बचन यिहूदियोंकी सभाशोंमें प्रचार किया श्रीर योहन भी सेवक होके उनके संग था। श्रीर बन्होंने उस टापूके बीचसे पाफो नगरलों पहुंचके एक टोन्हेंको पाया जो कृता भविष्यद्वक्ता श्रीर बिहूदी था. जिसका नाम बरयीश्च था। वह सर्कीय पावल प्रधानके संग था जो बुद्धिमान पुरुष था. उसने वर्णवा श्रीर शावलको श्रपने पास बुलाके ईश्वरका बचन सुनने चाहा। परन्तु इनुमा टोन्हा कि उसके नामका यही श्रथ है उनका साम्ना करके प्रधानको बिश्वासकी श्रीरसे बहकाने चाहता था। तब शावल श्र्यांत पावलने पवित्र श्रात्मासे परिपूर्ण होके श्रीर उसकी श्रीर ताकके कहा हे सारे १०

कपट श्रोर सब कुबाळसे भरे हुए शतानके पुत्र सकळ धर्ममेके वेशी ११ क्या त प्रभुके सीधे मार्गोंको टेड़ा करना न छोड़ेगा। श्रव देख प्रभुका हाथ तुम्मपर है श्रीर तू कितने समयकों श्रंधा होगा श्रोर सूर्य्यको न देखेगा. तुरन्त ध्रंधालाई श्रीर श्रंधाकार उसपर पड़ा श्रीर वह इधर उधर टटोळने लगा कि लोग उसका हाथ पकड़ें। १२ तब प्रधानने जो हुआ था सो देखके प्रभुके उपदेशसे श्रवंभित हो बिश्वास किया।

### ि पिसिदिया देशको अन्तीखिया नगरने पावलका उपदेश श्रीव बिहादियांका विरोध करना।

पुत्र दाऊद श्रपने मनके श्रनुसार एक मनुष्य पाया है जो मेरी २३ सारी इच्छाका पूरी करेगा । इसीके वरामेंसे ईश्वरने प्रतिज्ञाके १२ पावळ श्रीर उसके संगी पाफोसे जहाज सोळके पंकुलिया देशके पां नगरमें श्रामे परन्तु मोहन उन्हें छोड़के यिकशालीमको १४ ळीट गया। श्रीर पगिसे श्रामे बढ़के वे पिसिदिया देशके अन्तीखिया नगरमें पहुंचे श्रीर खिशामके दिन सभाके हारमें प्रवेश अन्तीखिया नगरमें पहुंचे श्रीर खिशामके दिन सभाके हारमें प्रवेश पढ़े जानेके पीछे सभाके श्रध्यचोंने उनके पास कहला मेजा कि हे भाइया यदि लोगोंके लिये उपदेशकी कोई बात श्राप लोगोंके पास कहा है हाय तो कहिये। तब पावलने खड़ा होके श्रीर हाथसे सैन करके १७ कहा है इस्वायेली लोगों श्रीर ईश्वरसे उरमें पितरोंको चुन लिया श्रीर इन लोगोंके सिसर देशमें परदेशी होते हुए उन्हें कंच पद दिया श्रीर इन लोगोंके सिसर देशमें परदेशी होते हुए उन्हें कंच पद दिया श्रीर इन लोगोंके सिसर देशमें परदेशी होते हुए उन्हें कंच पद दिया श्रीर इन लोगोंके हुश्वरसे उनका निक्वाह किया। श्रीर कनान देशमें सात कुछके एक मनुष्य श्रवांत कीश के पुत्र शावलको उन्हें दिया। श्रीर उसकी श्रल्या करके उसने उन्हेंके लिये दाजदको राजा राज्यके लोगोंको नाश करके उनका देश चिट्टियां उल्लवाके उनको बांट दिया। इसके पीछे उसने साढ़े चार सौ बरसके शटकल शसु-एल भविष्यहक्तालों उन्हें न्याय करनेहारे दिये। उस समब्ले होनेकी उठाया जिसके विषयमें उसने साची देके कहा मैंने यिशिका उन्होंने राजा चाहा श्रीर ईश्वरने चालील बरसलों बिन्यासीनके

बपतिसमाका उपदेश दिया। श्रीर बोहन जब अपनी दोंड पूरी २४ करता था तब बोला तुम क्या समभते हो में कीन हूं में वह नहीं हूं परन्तु देखें। मेरे पीछे एक श्राता है जिसके पांचोंकी जूती में खोलनेके बेग्य नहीं हूं। पर उसके आनेके आगे थाहनने सब इसायेली लोगोंको पश्चातापके श्रनुसार इस्रायेळके लिये एक त्रायाकर्ता श्रधीत यीशुकी उठाया।

जो ईश्वरसे उरनेहारे हो तुम्हारे पास इस त्राणकी कथा भेजी गई है। क्योंकि यिख्यालीमके निवासियोंने श्रीर उनके प्रधानोंने उन्होंने बधके योग्य कोई दोष उसमें न पाया तीभी पिलातसे बिनती किई कि वह बात किया जाय। श्रीर जब उन्होंने उसके २६ बिपती किई कि वह बात किया जाय। श्रीर जब उन्होंने उसके २६ बिपतमें लिखी हुई सब बातें पूरी किई थीं तब उसे काठपरसे उतारके कबरमें रखा। परन्तु ईश्वरने उसे मृतकें मेंसे उठाया। श्रीर उसने २०,३१ बहुत दिन उन्होंको जो उसके संग गालीलसे पिक्सिबीममें श्रायेथे थीगुको न पहचानके उसका विचार करनेमें भविष्यद्वक्ताओंकी बातें भी जो हर एक विश्रामवार पढ़ी जाती हैं पूरी किई । श्रोर दुर्यन दिया और वे खोगोंके पास उसके साची हैं। हम उस प्रति- ३२ झाका जो पितरोंसे किई गई तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि ३३ ईश्वरने वीशुको उठानेमें यह प्रतिज्ञा उनके सन्तानोंके प्रधात है कि तू हमोंके लिये पूरी किई है जैसा दूसरे गीतमें भी लिखा है कि तू सेरा पुत्र हैं मेंने प्राज्वही तुम्मे जन्म दिया है। श्वीर उसने जो उसके। ३४ स्तिकों में से उठाया और वह कभी सड़ न जायगा इस लिबे यूं कहा है कि मैंने दाऊद पर जो श्रचल कृपा किई सो तुमपर करूगा। इसिलिये उसने हुसरे एक गीतमें भी कहा है कि तू श्रपने पवित्र जनको सड़ने न देगा। दाऊद तो ईश्वरकी इच्छासे श्रपने समयके लोगोंकी सेवा करके हो गया और श्रपने पितरोंमें मिला श्रोर सड़ गया। परन्तु जिसके। ईश्वरने जिला उठाया वह नहीं सड़ ३७ गया। इसिलिये हे भाइयो जाना कि इसीके हारा पायमोचनकी ३८ कथा तुमको खुनाई जाती है। और इसीके हेतुसे हर एक विश्वासी ३१ जन सब बातोंसे निदेंषि ठहराया जाता है जिनसे तुम सूसाकी उपवस्थाके हेतुसे निदेंषि नहीं ठहर सकते थे। इसिलिये चौकस ४० हे भाइया तुम जो इंबाहीमके बंशके सन्तान हो श्रीर तुम्होंमें 20 N eu

र्हार्श्वाहरू का थि किलकि विमिन्न कामम एकि हिड्डमें कर 58 । रिरिक न निकिए मिक मह रि कि नक नक्षण विभाव इंकि इंकि की माक ाम्भे द्वानम्ह माक कर्ण मांनित्री शाउनह मिं कीं फिक हि। हि हि प्रकि शक्ष हि तसींच्छ शक्षि किंह किंहनि है की . इप न १४ अपमत् कि ई क्षा इक मिकांत्रपृ किरिका इक्ष्मिम कि की डिक

गहम बने रहो। -कृष्ट केम्बर्ड की कि। समित हैन्ट किम्क निकि छन्छ निडिन्ट मिहन किछी डि इति काल्पान प्रस्थि रुनाप गानि तड्डन लिमांपनीरुनातम 8३ और जब सभा उठ गई वव कि होई। हे मिल्डोड़िका उट भिक्र में िमित दिक भिष्ठ जामवारिकी किशस का इस की ईकी किनकी

भग्राम एमिरिक्य कड़ात्म छा किविंग मिएह इन्ने कि कि है कि है है । एडी छाकन मिमांनाम्स नेपह इन्ह काम्रक म्हण्य भाषा प्राष्टि छवार प्राष्ट्र काक्स्प्रह किर्गागि इंग् क्रापन प्राप्ट किर्मिश किन्छक ग्राह किलकाम नांधश्रद्वार हन्प्रा । गरछ न्छक में ०५ एई शिस सह नह वस्त्र हिंगा । तब प्रसुका वसन उस साहे देश क्राइंड किन केम केम जिसमें लाग अनन्त मिल के किन के अन्यदेशी लोग जो सुनते थे आनिन्दत हुए और प्रभुके बचनकी कि। कि है फिलमार किन्य किथिय है कि है है। इह भी कि किभिष्ठिक्रम्ह कि है है ही । हाह दिष्ट मेड है हि कि क्रीफि । ई किस्से अह किमिश्रीइम्नह मड़ छिड़ डि काम्डेट थ वस उछ दूर करते हो और अपने तहें अनन्त जीवनके अधीख था कि केंग्यरका बचन पहिने तुम्होंने कहा जाय परन्तु जब कि इड़िक करक छड़ाए निविधक ग्रीह छवाप वत । फिछ नेछा है ३४ इन्हों कि कि कि कहाए युडू फिरन किन्हों कि हाइन मिह ४४ नेको एकड़े आबे. परन्तु बिहूदी लोग भीड़को देखके डाहरे अर 88 अगले विश्रामवार नगरके प्राच सव लोग ईश्वरका बचन सुन-

ा । । । । विष्यक्षिति । क्तिम्ह हर्मा मिरिक्त महि महि क्लिल किवानि कि किर्मित । भृडु कुष्ट्र मिम्माह हिम ग्रहि मिर्डनाह एरि हम्ही ग्रहि । मिह दर्

ाम्हे क्य मेंग्र काषम कांक्री हुध निड्रन्ट माण्नीकेड 8 P

यूनाभिबों मेंसे भी बहुत लोगोंने बिश्वास किया। परन्तु न र माननेहारे बिहुदियोंने अन्यदेशियोंके मन भाइयोंके बिरुद्ध उसकामें श्रीर खुरे कर दिये। खा अन्यदेशियोंके मरोसो जो अपने अनुप्रहके र बचन पर साखी देता था और उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाता था साहसस्ये बात करते हुए बहुत दिन विताये। श्रीर नगरके लोग विभिन्न हुए और कितने तो यिहुदियोंके साथ ४ श्रीर कितने प्रेतितेंके साथ थे। परन्तु जब अन्बदियों और बिहु- र दियोंने भी अपने अथानोंके संग उनकी दुर्दशा करने और उन्हें भाग गर्थे. श्रीर वहां सुसमाचार श्रचार करने लगे। श्रीनिया देशके खुला श्रीर दर्वी नगरीं से श्रीर श्रासपासके देशमें प्रथरवाह करनेका हल्ला किया . तब वे जान गर्वे और खुका-

खुआ में एक मनुष्य पांचोंका निर्बेठ बेठा था जो अपनी माताके माभिद्दीलें लंगड़ा था और कभी नहीं चला था। वह पांचलको ६ बात करते सुनता था और उसने उसकी ओर ताकके देखा कि इसको चंगा किये जानेका विश्वास है. और वड़े शक्के देखा कि इसको चंगा किये जानेका विश्वास है. और वड़े शक्के योगी खुकाओनीय १९ थावलने जो किया था उसे देखके लोगोंने खुकाओनीय १९ भाषामें उन्हें शक्के साम्हते बात करनेमें सुख्य था। और जायि श्वास जा उसके नगरके साम्हते बात करनेमें सुख्य था। और जायि १९ दिमें कहा वगरके साम्हते था उसका याजक बेलोंको और प्राप्त करा प्राप्त जो जारिका की यात्र के वारोंको प्रार्थ होते का परन्तु प्रतितीं ने अर्थात्व बेलोंको और पांचलने यह १४ सुनके अपने कपड़े काई और बोलोंको और लपक गये और सुकारके बोलोंको हो हम भी तुम्हारे १४ सुकारके बोलोंको हो सुकारको वह सुकारको बोलोंको हम सुकारको वह सुकारको वार्य के बोलोंको हम सुकारको वह सुकारको बोलोंको हम सुकारको वह सुकारको बोलोंको हम सुकारको वह सुकारको वह सुकारको वह सुकारको वह सुकारको वह सुकारको करते हो हम भी तुम्हारे १४ सुकारको बोलोंको हम सुकारको वह सुकारको सुकारको सुकारको वह सुकारको सु स्वर्ग औं पृथिबी थें। समुद्र श्रीर सब कुछ जो उनमें है बनाया। इसने बीती हुई पीढ़ियोंमें सब देशोंके लोगोंके। श्रपने श्रपने मार्गोंमें चळने दिया। तौभी उसने श्रपनेका बिना साची नहीं समान दुःख खुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें खुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ विषयेखें जीवते ईश्वरकी और फिरो जिसने रख छोड़ा है कि वह भलाई किया करता थार श्राकाशसे वर्षा 5

भितिनिदीक किंगिनि निंडुन्ह भिन्डुक ड्राप्त । है 159क किनी मुट्टे नश क्षेत्रनाष्ट ग्रीह निर्मास किंग्स क्षेत्र के एक प्रमानक्ष्य ग्रीह

। कि। कि वह मर गण है उसे नगरने बाहर खसीर ने गमे। द्राप्त क्षा क्षा हो। स्वापन किल्ला क्षा है। है। है। है। काष्ट भि विनीकि प्रक्रि विक्रिक्त मिलि हिन्छ हिन्छ ३१ । फुक म नाइकीब निाह केनड के की कि

रें प्रत्ये जब शिष्य लेगा उस पास भिरं आपे तह व्यन् उसने उठके नगरि

प्रवंश किया औए हस्सरे दिन बर्णाबाके संग दबिका गया।

फिकी मारू इंक मिक थामि काँड्रन्ड नेप्रबर्ड की एगिक निड्रन्ड क्रिक कुरुष्ट्र । ए एकी 19र निंडुन्ह कि किनी किमाक छह कि छाड़िक किम विज्ञानिस जन्मात्रेस हे सिंहें में हैं। से किया विश्वार अन्तिविवाकी कर विसिद्धियाचे होक ने पंकालयामें आये . श्रीर प्राप्ति बनन सुनाके गुरि । ए । इकी साव्यक्त मिड़न्ह प्रम सक्ती गर्गित्र छाड़ केसूप इन्ह ४,९ कृतक ानिधार तज्ञील छाठपर नींड्रन्ड कार्रड्ड उपनह किर्निधार मिकिटम कुष पृत्र प्राप्त । शार रिपक प्रश्नी किनम काफगड़ी इड़ रहा और कि हमें बड़े क्रमुंसे हें अवस्के सामा प्रनेश करता होगा र्तक मिलाहरकी की युद्ध निप्त एईपट ड्राप्ट प्रिंट : र्रीफ कापकी 99 -िन्ह गृष्टि एक्तीकड़ गृष्टि एक्त ह विधा या कि किर्मी किर्मिड़ १९ जब उन्होंने उस नग्रके लेगीली सुसमाचार सुनाया श्रीर

। धितिकां त्रि तहुक एक कांकाष्ट्री हिन्ह र्राष्ट्र । 18 नर हिक्य किकिटम गृष्टि किन्द्रुप डिडि वि वि वि वि वि वि के अपन्रसमूख थ र

विरुवासिकी जाता और इस वातका निर्वय पत्रमे जिस्मा। 

किइमि निर्मात मार क्रिकाय ग्रंह किरीय किमिलाक्ष्मी में इ कि पान अरि बण्डा आहे हममेश किसने आहे एक अहि छ । गुर्म वहत विवाद और विचार हुआ था तव भाइमा वह हार्मा कि र्न क्रिक्ट किंक्ड्रिय कार छाएड्डिक्स पार्क रिक्स पूर्व इस्तु कि प्राप्त कार्य क्रिक्ट्रिक्ट क्रिक्स कि कि

कि कुछ दूर पहुंचाने जाके वे फैनीकिया और शोमिरोनसे होते हुए अत्यदेशियों के मन फेरनेका समाचार कहते गने और सब माइगें को बहुत आनिन्दित किया। जब वे विकश्वासीमें पहुंचे वा मंडलीने और प्रेरितों और प्राचीनोंने उन्हें प्रहण किया और उन्होंने बताया कि ईश्वरने उन्होंके साथ कैसे बड़े काम किये थे। गरन्तु फरीशियों के पंचके लोगोंमें से कितने जिन्होंने विश्वास किया था उठके बोले उन्हें खतना करना और मूसाकी ब्यवस्थाको गलन करनेकी आज्ञा देना उचित है।

तव प्रेरित श्रीर प्राचीन छोग इस बातका बिचार करनेका है एकट्ठे हुए। जब बहुत बिवाद हुआ तब पितरने उठके उनसे कहा के साहयो तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए ईरवरने हममें से चुन जिबा कि मेरे मुंहसे अन्यदेशी लोग सुसमाचारका बचन सुनके बिश्वास करें। श्रीर अन्तर्यामी ईरवरने जैसा हमको तैसा उनको प्रभी पिवत आतमा देके उनके लिये साची दिई श्रीर विश्वाससे हिन्हों में मनको श्रुद्ध करके हमों के श्रीर उन्हों के बीचमें कुछ भेद न रखा। सो अब तुम क्यों ईश्वरकी परीचा करते हो कि शिष्वों के १० गलेपर जूआ रखो जिसे न हमारे पितर लोग न हम लोग उठा सके। परन्तु जिस रीतिसे वे उसी रीतिसे हम भी अभु यीशु ११ सीहके अनुम्रहसे आण पानेको बिरवास करते हैं। तब सारी सभा चुप हुई श्रीर वर्णवा श्रीर पावलकी जो यह १२

बताते थे कि ईरवरने उनके द्वारा कैसे बड़े चिन्ह श्रीर श्रद्धत काम श्रन्यदेशियों के बीचमें किये थे सुनती रही। जब वे चुप हुए १३ तब याकूबने उत्तर दिया कि हे भाइयो मेरी सुन लीजिये। शिमोनने १४ बताया है कि ईश्वरने क्यों कर श्रन्यदेशियों पर पहिले दृष्टि किई कि उनमें से श्रपने नामके लिये एक लोगको ले लेबे। श्रीर इससे १६ भविष्यद्वक्ताश्रों की बातें मिलती हैं जैसा लिखा है. कि परमेश्वर १६ जो यह सब करता है सो कहता है इसके पीछे में फिरके दाऊ-दका गिरा हुशा डेरा उठाऊंगा श्रीर उसके खंडहर बनाऊंगा श्रीर उसे खड़ा करूंगा, इसलिये कि वे मनुष्य जो रह गये हैं श्रीर १७ सब श्रन्यदेशी लोग जो मेरे नामसे पुकारे जाते हैं परमेश्वरको द्वंदें। ईश्वर श्रपने सब कामोंको श्रादिसे जानता है। इस १८,१६

शील किम्हर है गिलि कि जिमों भी भी की जार है विक्र की है का जान की गिस फेली है की खेली साप केनड हुन्स . केंट्र न छाड़ किम्ह सड़ हैं हिस्सी ०९ डॉह । उस प्रींट सिरोम्स अंग्रेट मोहर सिरोम्स की कि लिसि से में कि सिरोम किस्स की केंट्र हैं शिड़िक शान सिरोम्स शान कि स्वस्ति हैं। इस एड़ शोहर हैं शिड़िक शान सिरोम्स शान कि स्वस्ति है।

गृष्टि भिड़ाकि गृष्टि शिष्टडू धेकी छीव गिष्ट की गृष्टि 39 , छिर न ग्राप इनिक कारीष्ट भिंतिक कम्प्रकास नह प्रगंद्रम की ई २८ मुखबचनसे कह देवे। पवित्र आत्माको और हमको अच्छा लगा नाइ दिए भि पास कि है । कि एक स्मिल कि कि है । के हैं । के हैं । हिंद छाए शहरत है एड़ी एमि छेड़ी कमान केड़ीक छिछ सुर श्रीर पाबलक संग जो ऐसे सनुष्य है कि अपने प्राणांका हमार हिएह द्वाफ नेपार केन्छ । कांध्यक्षम की . इ गनार । छन्छ काई ३९ हरे हैं पर हमड़ कमाला न हिंहै। इसिल के हमड़े पर क्षेत्रक छन्न किनम राइन्ह युड्ड नेइक किन्नक नछाए किथ्निक तुम्ह बाताले ब्याक्ल कि है कि वे खतना करवानेकी श्रीर क्रकनि भिममड़ नीमिक निकी की ई ाम्छ निमड़ । प्राक्ष्मिन ई ४६ सूरिया और किलिक्यामेंक उन साइयेंको जो अन्बहेशियोंमें जिल भेज कि जीरत और प्राचीन औ भी है किया अन्ति किया और डिड हाड़ किन्छ गृष्टि . किंध किंगिकाकी तिनह एमं कार्वण कुड़ इं श्रीर सीराक्री माइमेंमें बड़े सनुष्य थे श्रीर उन्हें पाचल कि अपनेमेले मनुष्योंको चुन अथीत थिहुदाका जो बश्वा कहाबता गुरु खुन्छ किंनिनिय गृहि रिग्निय तड़ीए किड्म गिए वत ९६

मिडेन्ड . 189 पि छिपानिस्थित और छिसीम क्रिंड्ड डीट 1छा।

1 मह गिल . फिड्न छिम मह छिनेछ। एन विनेप्रस् इक्य क्रिंगिगि ग्रींट निड्डेम माफछीनिन्छ किड़ 15नि नि छि । ७९ इक्य क्रिंगिगि प्रेटिन क्रिंडिन मिलिस है। 19ने है। इस्सेटिन है

हुत और के संग प्रभुके बचनका उपदेश करते और सुसमाचार तुनाते हुए श्रन्तेष्टिशामें रहे।

[। । । मंत्रक । हा १ मिला असम असम । । ।

३ हं निमड़ मिंग्रीम नहीं ।इक भावणेष निरुवाप हिंपि कीन्दी निम्की नेपल कम्मी मिग्राम कप रड़ मड़ाखाल एकी ग्राव्य नचन विभ ७ इ कि किनड़ार्फ निवणिष वत । हैं फ़िक्क कि कि विक्र कि किन्द्री। उड़ निरुवाप हुन्प्प । एकी ग्राव्य किन्छ एमं ई ।त्रवाड़क की किन्छ भ्रमाक ग्रिष्ट ।श्रम किमाप किन्छ भाष्रिक्षियों कि

एष न गया संग से जाना श्रन्छा नहीं समभा । से। ऐसा रंडा ३६ त्या कि वे एक दूसरेको छोड़ गये और बर्णना मार्कको खेके हाजपर कुपसको गया ।

[ । प्रिष्ठ क्षेत्रच प्रष्टोक्ति गक्षि किष्ठ क्षेत्र । ।

०४ केम्ड्रेड मिंडिया ग्रीहर किया जैस महिल्ला है स्वार्की केटिया हुन १० १४ १६९ के महिल्ला है स्वार्क में स्वार्की के स्वार्कित है । १८ १६९ के स्वार्कित के स्वार्की स्वार्की के स्वार्य के स्वार्की के स्वार्य के स्वर्य के स्वार्य के स्वार्य के स्वार्य के स्वार्य के स्वार्य के स्व

पावन का एक दुर्गन पाना और उन्होंका किवियो नगरको जाना । जुदिबाका छुरान्त । एक भूतप्रस्त कन्याचे भूतका निकाला जाना । पावल और मिलाका बन्दोगृहमें हाला जाना । बन्दोगृहके राजकाता भूकते आर पाना ।

ड़िट छिड़े गृष्टि एचड्डिंग सिक्क गृष्टि किड़ रुवाप वर सिमाव्यं सिकी कि एट एडाडी कुष् मान एथोपिती हैंदि आहु गृष्टि । ए तिमावू एकी किस्ट हुन्ए। ए हुए एकिहेंडिइए र न्रुवाप । ई त्रिक तीएकपु किस्ट गांछ ड्राफ क्यांप्रतीकड़ गृष्टि संग्रिक्ष न्द्र गांछ ड़िड्डिंग व्हि गृष्टि एक्ट गांछ देस ड्राफ की उद्या

फेंग्लाक नट गार्क डिड्रिंसी क्रियाँट एक एमें प्रेम ड्राट की उड़ाट कंसर छम हे कीएँक एटकी गिन्छ । कसर क्रिक सेट एएउड़ कंसर है ह नित्त अपन अपन हुन्छ। । एट नित्त हुड़ की हि निनात कि। कि अप्ट किंसि क्मेंसिकाइअस्थे कि किंक्षिणी नट निंडेन्ड एड्ट न्छाए किंसर की एट्डी एंड्रि किंक्षिण कि ड्राट ड्राउड़र ज़िंनिला इन्होनिय अप्टि पि निर्ड अप्टी सिमाइप्डी एप्डीड्रेस कि । इन

मानिता बढ़ती थीं। औए जब वे फ्रांगिया औए गर्छातिया देशाम

न जानेकी ने हा किई परन्तु आत्माने उन्हें जाने न दिया। औ काइ का बना . तब उन्होंने सुसिया देशपर आक बिश्वनिया देशक निम् हो और पिन आसार हैन्ट नामार हिम में कि कि

। मिए सिराफ । हाक व त्रोत्रा नगरमी स

काहाभाम एड कठाक माश्रह मि । । हाक नाक विकास है । तई सुसमानार सुनानेका बुलाया है इसालिये हमने तुरन्त माकि द्शन देखा तब हमने निश्चय जाना कि प्रभने हमें उन लोगोंट १० मानिहानिया देश जाके हमारा उपकार कीतिये। जब उसने य पुरुष खड़ा हुआ उससे निनती करके कहता था कि उस पा ह रातको एक ह्यान पावलको दिखाई दिया कि कोई माकिहोन

इकु मिप्राफ छट मड़ प्रदि ई क्रिक किंकिसीर प्रदि ई प्राफ छड़ीए किए छह काफिनाईकीाम कि धार मेग्रफ फिलिकी मड़ गुंड़िट। हिंडूंए सिप्राफ्त लीगाफनी मही देसड़ प्राप्ट धारह धिरित क्याउ दृष्ट

वित रही।

नि प्रमित्र किल्हाम इड की रिल्लि हम किसर मेहर ग्रीह बस बेचनेहारी जो ईश्वरकी उपासना किया करती थी सुनती थे ९४ करने उसे । और ख़िदेश नाम शुशातीरा नगरकी एक ख़ी बेंचने इह भाग प्रमाति किहिन रहाह कमाग्न मह नहीं कमाश्रही हु १

नात विहें हैं मेर वस्में आके शहने और वह हमें मनान निमानिक कि कि सम मिस मिरिक गाए क्रीप की हैकी फिनकी निम्ह कर १६ छगाडे। श्रीर जब उसने श्रीर उसके घरानेने बपनिसमा निया थ

तुम वीश खीष्टके नामसे आज्ञा देता हूं कि उसमेसे निकल ज्ञ में 1इक भित्र भर कर्म हम और में इस भ्रम अपस्य करा। मकी ज्ञा मज्ञा मज्ञा समा है। उसने बहुत मान कार्याह नह इंड कि ई छाड़ कंप्रडड़े नाथरहेन्स सन्देश है की फिर नेप्रकृ हाह द्विपि रामड़ गृष्टि केठहाए ड्रह । कि तिछ । एक तड्डह केही थर निमित्ता हा समा हमा क्षेत्र के सामाह कि किसी किसड़ । हमा कि ए ३६ वन इस प्राथनाको जाते थे तव एक दासी जिसे आगमवक

। ।।।। छ छक्ता वड़ी विष्ठ कि ग्राप्त

७९ कहर । कड़ार्नड़नह वह । इंप छड़ि नथ कोर्स ग्रीह धार छड़ ग्राह

निम्बास किपिस अध्यक्ति हुआ। सनुरमेश हुए अध्यक्ति पाहीको हाथ कहुता भेजा कि उन ३१ सनुरमेशि होड़ है औ। तब बन्हीयुहके रच्हते वह बाते पाबरुसे ३६ इह सुनाई को अध्यक्ति कहुरा भेजा है कि आप कार होड़

किनाम हिन्छा। भिड़ास किशास्तु के छक्की नाथ मि मा मेड़ी थड़ कार कार कहा उन्हा मि मार्ग कि मेड कि के छक्का है है कि कार कार कार कि कि मेडिए कि मेडिए मेडिए मेडिए मेडिए के कार कि कि कि कि कि मेडिए मे

क्लिंग्रिंग्र गृह ग्राम्बी हमी हमी क्लिंग्लि मित्राम क्लिंग्लिम्डों ]

निकाला जाना । बिरेशा नगरके लागोका पाइले

हिनार भारत हिए जनमा

क्तिकिमियर कमुक्त मृष्टि किर्मिक निष्टेन्छ छि। ई निष्ट इकिन न किरियाहार कि भिन्न है। ए। ११ मान हिरिय की भृत्र कि इस कार है। और है हैकी ड्रेनड्रम किनड र्नामिश महि । है भार भि व निहम है एकी 158 158 विकास मिडिन्सी गरिक के की मिल ह्यें भार कांनाध्य कामन । कांमहाम महन ग्रह । कांमित क्रिया कें िमक्ष इष ६ काप म इंन्छ मृष्टि। ह्याम निष्ठ स्माप कांगिक इ भूम मचाई और बासानके वर् पर चढ़ाई करके पावल और सीलाकी संग्राम काम्छ इपि गृष्टि छिना क्रिंगिक समुख्या स्थार सार्वे भिनामि मारा करक डाड निर्फिशेड्ड प्राइन्नाम न हन्स्र । भार छत्ती इ भार बहुतसी बड़ी बड़ी सिधें में मान जिया और पावल और सिलाई निर्मिक मह्व भ्रमिषिनीतिष्ट काम गृष्टि निर्मित निर्मित भ्रमित्र वित । ई खिल दिए दें गितम हैं से एक फिल किस है। है वह की आह क लोश्का हु:ख भागना और सुतक्षेमें से करा अवश्यक था इक् एतकमा गृष्टि । इक शहिर हो हो है हो है हो है हो है है है है अपनी शीतिपर उनके यहां गथा श्रीर तिन विश्रामवार उनसे धरमी-रुवाप गृष्टि। एक एव कामस किर्फिश्चिमी डिक्ट माष्ट्र समाप्ति है ह किनाकिमधे हे काई झंग्राफ एक्ताकिश्माह गृहि कामश्रीह

इ यह बाते सुनते थे ब्याकुछ किया। और उन्होंने पासीनसे और

। एकी इन्हें इन्हें कि । किक म में में में में

ा विभाग प्रमुख्य वायका पावल आहे सिकार किया मार्का है।

काष्ट्र फि इंडि हे कि ई । छि का प्रचार का का कर है । सि सि कि है। हिए । परन्तु जन थिसली निकाक भिह्न हिमें जाना कि पावल १३ मान्वी नीर्नेड्ड मिर्मिष्र्य गृष्टि मिर्मिष्डी किन्छकु शिनान्यू गृष्टि इश लिंग्डिंग भिर्मान्ड ाम् । डिम की ई डिफ्र ली इप की इप कि इब्र संकार होते वननका यहण किया श्रीर प्रतिने धम्प्रेस्पक्ष छितींम कम निद्रन्द प्रहि थे स्त्रीय मिर्मिद्रिश कमाकनाकिएथे। ११ कि । मिर सिप्र काम्रम किफिड़ीड्रेफी केमड्रेप ह ग्राप्ट । कि

हुए दिए एथी। मिर्न हिंदि हुन हो हो। हो कि इस्पेर हुए हो 88 मिकी डिक्टी किल्डाम क्रम् हिम्द्राप्त कर । फिल निकार विक्रि

एहार कि नाम सीय छड़िन भाग भर कही कम्धामिती ग्राह राज्ञी ५१ मिह मिछ कि का ग्राफ िनिधिष्ट मिह गड़िनाइंग किछा। शिष्ट

[ बाबीनी नगरके अरेग्रेपाण व्यानमे पायलका उपहेंग । । एड्र ।इब्र किक्र

जब पावल आधीनीमें उनकी बार जोहता था तब नगरका १६

इह कीएक र इ । एड़ ए छड़ का प्रवास । को है। है । उक मिरिक्ष पर है । एड़ान नेडक । एक डिंगिक वह के कि में मिरिने िछ नेम्क ज्ञानकी सिभड निक्ती से सिंधिनी ए शिकड़ा दिन आहि एति न १ -कृपीड़ बत । गरुर नम्क ताब झांड्रन्ध थ रिरुमी गर्फ कि सिक्रि वह समाके बरमें विह्नियें। और भक्त लोगोंसे और प्रतिदिन मुर्तिते भरे हुए देखनेसे उसका मन भीतरसे उभइ अाथा । से १७

है। क्येंकि तू असूरी वाते हमें सुनाता है सा हम जानने वाहते २० जान सकते कि यह नया उपदेश जो तुभ्रसे सुनाया जाता है क्या उन्होंने उसे लेके अर्थापाग नाम ख्यानपर ठाके कहा नया हम उन्हें यीशुका श्रीर जी उठनेका सुसमाचार मुनाता था। तब १६

अथवा सुननेमें समय कारते थे। नेडक किसी श्री ए काममे नहीं केवल नई नई बातक में हैं कि इनका अर्थ क्या है। सब आशिनीय लेगा और परहेशी कि

त्व पावलने अरेथे।पागक कीचमें खड़ा होक कहा है आथी- २२

इर 159ई किंदि हुए आप लेगीनि पूर्य वस्तुओं में कि कींग्रि । इं राज्ञ कापुष्ट्य इंग एक का क्यांगक पास मि रिशि सि

इ अनक बीचमें वे वरा गया। परन्तु कई एक मनुष्य अससे मिरु शृष्टि फिऊ निष्क 133 निक्की किन्छ तात्र किन्डड कि कांकित्स ९ ९ । ई ।मारक कम्प्रमी किरिम काउड मिमीकाम किश्वहम मुख् निम्ह मिस वार्फ काफ किया है समसे जगतका न्यान केरि 1913 कथन सम अह मिला है ।ए। इड क्य क्य नेसर की कि । है 155 । हाह किन्छ पानाकरूप क्षिक्स सम्बन्ध है। इ० नहीं है। इसिलि ईश्वर अज्ञानताक सम्बंधि आनाकानी करक हिन्द मुंड है लामछ क्तूरेड इंडु डि्ग किल्फिक मुस्टि गिमिक देश्वर्त श्रीने अथवा रूके अथवा पत्यर्क ज्ञाया सनुष्यकी की ानममा है। हो हो हे व्यक्त हंश हैं तो यह समभा कि कि एड की ई ।इक भि निर्मित निर्मी कांड्रफ कांगिक गाए कि र्ड कार्ड ग्राप्ट किस्सी ग्राप्ट क्रिक क्रिक मड़ क्रीर्रिक . ई डिक गृह न<u>़</u> क्रीरेकी सिमान इह मिर्ति गृहि हाए केडारेड कि नाम एक इंड कि क्रमिश्म ह की . ई ाधांक किलिए हैं किलिए किसा कि न परमेशवरको प्रविद्यापर वसनेको बनावे हैं और ठहराये हुए समयोको खोर भिष्ठ फाफ्ताह वस कांधिकम भेड़ार्क दिक्य नेसर । ई राई ३९ क्षेत्र अपही सभोकी जीवन और प्राप्त इह कीर्ष है गिर्क प्रमुक प्रमायन ध्वनेस सनुष्यां काश्वा किसी है। क ग्राहर है। तर्फ दिन साब सिर्डिनीय पृत्र भानक कथाइ काई ५,५ श्रीर सब कुन्न जो उसमें है बनाया सी स्वर्ग श्रीर पृथिवीका प्रभु तापर नेमिती प्रहर्ष । हुं क्तिनम किर्मित पार में एक किसिर ४,९ अनवाने ईष्यक्की भी मिसे आप लेग बिन वाने धूजते हैं था तब एक ऐसी बेदी भी पाई जिस पर लिखा हुआ था कि

। एकि गृष्ट निकी एमे केन्द्र गृष्टि कि कुए मान ग्रिमाइ गाये और विश्वास किया जिनमें दिमानुसिय अर्मेपपानी था और

किरके विश्वालीनकी लादना । निर्दि गृहि जिल्ह किए । १००० । १००० अथा अधान के में अल हर्जा । १००० ।

के स्वाया । और अक्रुत मान पन्त देशका एक विहुदी था इ

। 139 संग्रह इंड पृट्ट मिसिन क्रिक्र है। ११ मिंड्रेन्ट ड्रह ाम । ईं र्लिफ तड्रह रीम मिश्रिक छड़ कीर्षिक ईंट्र छ: हु स्पृष्ट की गार्फक म इंडिंग प्रमान इंदि ग्रस्थ हूं एसे ईरि में वावलसे कहा मत डर परन्तु बात कर और चप मत रह । क्यों कि 3 । । इं किम्पुर किमार मेरिय ग्रीहर । है हिंह । । । असी हो है हिरक माहपूर्वी किन्सु गिरि ठड्डिक मिमोधिक्नीरीक ग्रीहर एक्नी मिहरूवी उ प्राप्त हमान नाजह जाम नगर निम्नीक क्राय कामन हा । ए एक उपासकके घरमें आया जिसका घर सभाके बरसे लगा हुआ e कंग्रह है मान त्रम् इह काल मिड़ह गृष्टि। गाम्लाह माप क्षिणिहिरूना में छेड़र . दूं महिली में . छाड़ प्रमुखी डिराइम्छ द्वाक ।गड़म्छ इक किन्छ कड़ास इंपक निष्ठ छत किछ निष्क इन्ही गृष्टि छाईछी इ ह कर हन्प्र । ई डाक रि खीय की एक एक कि कि कि कि काई माफ्न कामग्राष्ट काप का का काष्ट्र भाषिक वशासकी मुद्ध । अपि हार । यह । यह सम्भारा या । जब सीर हो हो A कार तिह स्प्रेट कामम इह प्राप्तालकी क्यू पृत्र क्रिप्त । । । बाया। और उसका और उनका एकही उसम था इसलिय वह ह ोड़ार किमर काए कि। कि। किमर अहि किमर छि। इस किमर काए . कि हुई। क्वाप्र किनार रुक्त भिग्रक मार् किंक्श्रिका भा की उन दिनोंने इतिलया देशसे आया था इसिलेने कि क्रीहियने

इ१ छितीर तिरम्ही काष्मक्रक किंग्रिक्त मि छे कि ग्रिह , ब्रिड गिष्ट कमभाष प्राप्ति भिष्ट कंप्रक दे।इम प्रमुख्याप प्रकडि त्राची क्य जब गालियो आखाया देशका प्रधान था तब थिहुदी लोग १२

५१ क्रांमान गृष्टि काष्र्रभए ज्ञान्त जय कि क्रिया। गाउँम ग्रिड्म में किनाह किनेह कि किन के पड़ कार है। के बह कि के कि फिडीबुध इ ाइक फ़ांफ्डीबुधी में फिल्लााए डिग्ले एक स्प्रमिक्ता 8१ इस् छा। हांकि । ई कालमा किन्क कारापट किन्छड़

ए ह कामम निर्मितामक राम वत । १०६१ इंड्रक मिगाए क्रममाए महनी 👚 ३१ इन्ह निस् अपि । द्वे गिष्ठाम रिइम निह शिष्ट । क्रिमिक मृद्वे भ

ग्रहि ।ग्राप्त निगम किम्प्राह ग्राम्की कड़का किनियमी क्रियह

# [ अपन्त्रोद्धाः बसान । ]

- कार भेगर कुछ गिर्म एक में इन कड़ में हैं कुछ एसे। । एपर इन्हें । किस क्षेत्र कुछ । किंकिशों किस सिंहिं । एपर करता हुआ

। गुरुका रुप्तरुका

1 1241

उत्तका तपट्टेय और विवाद और अनेक आर्यस्य कर्माका वर्णन । म्प्राप छत्रोष्ट्र । क्नात्र क्राह्म प्रसाह क्रिस्ट क्राह्म प्राप्त । क्राह्म क्राह्म विद्या ।

द्रिमालिय सुनारका पावलपर चपट्रव सवाना ।

जिया · उन्होंने कहा योहनके बपतिसमापर । पाबरुने कहा 8 है। तब उसने उनसे कहा कि गुमने किस बातपर बपािसमा n उससे कहा हमने तो सुना भी नहीं कि पवित्र आत्मा हिया जाता निइन्ह • ।ए। । पाता हिर्म करक साहर । एन । इन्ह हिम्ह काप किंछिग्डी किंकी ग्रीह , फ्रांस सम्मेगड़ कंग्सी है ह मिएई राभ कामत छा। युद्ध मिष्ट मिष्ट काम का हो।

विश्वास कर्नेको छोगेंसे कहा अर्थात् खीष्ट यीग्रुपर । यह सुनके थाहनने पश्चात्तापका बपतिसमा देके अपने पोछे आनेवालेहीपर

उन्होंने प्रभु वीशुके नामसे बपितसमा जिया। श्रीर जब पावलने 3

बोलियां बोरुने और भविष्यहास्य कहते रहते । ये सब मनुष्य उत्पर् हाथ एखे तब पवित्र आस्मा उतपर आया और वे अनेक

बार्ह एक थे।

तुरान नाम किसी मनुष्यक विधालयमें प्रतिदिन बाते किहा। यह दें। १ ॰ त्व वह उनके पासिसे चला गाया और शिष्मेंको अलग करक फिल निष्क । इन्ही किराम सड़ माध कांगिल गृष्ट है हिनाम डिह श्रीह समकाता रहा। परन्तु जब कितने लोग करार हो गड़े भीर लगा और तीन मास हेश्वरक राज्यक विषयमकी बाते सुनाता किक ताक भिष्ठाप्त करक प्रवेश मेर्घ कामक छा। का

इश्मित्र अनाख आश्रय कम्म किये . यहाँ तो उसक हिए हैं। युनानी भी सभोने प्रभु वीशुका बचन सुन।। श्रीर हेंश्वरने पाबलके १९ ग्रष्टि दिइमी मिाननी क राशिष्ट की रिवाइफ रड़ा राजांड छाड़

उन्से जात रहते थे और दृष्ट भूत उनमें से तहर होक गर्फ ग्रष्ट के ज्ञार कार्ड्य भाष क्षिमीर जामज ग्रष्टि क्वांकिं

इन्हेवा नास एक जिहुदीय प्रधान यात्रकके सात पुत्र थे जो यह १४ । ई र्ह । एमिकी इंस्ट कि भिष्ट भड़ ई 159क ग्राम्य रहाप हली भूत हमें थे प्रस वीश्वका नाम यह कहके लेने हमें प्रभ ड्य किनकी प्रणंडुन्ड नक निक्की थे दिश प्रभीकी कि नेछा दृष्ट इर त्रुर और हैरक एको एक इसर उन्हें कि हैं है।

परिव महिम साम प्राप्त होस सह कि स्वा साम सहस्र हों। न्माम कीमम करक दिक्य पंथियों प्रकृत करक समिनिह -हेरक ार्नार । धारुकार ग्रिष्ट किकी साम माक निग्रह काष्ट निंतिहुर ३१ भिर्मेडिन्छ ाथ ाधकी स्राध्यकी निंडनकी प्रक्रि । थि तिराह हैकी न १ गये और उन सभोकी दर लगा और प्रभु योशक नामकी महिमा यह बात ईफिसके निवासी शिह्रदी और बूनानी भी सब जान गृष्टि । गिम भिष्पप्र भर रहार गृष्टि फि र की ।हर उनए ।छई ०१ निसे दृष्ट भूत लगा था उनपर लक्फक में हैं न्या पार एक दृष्ट हों १६ औए पावरको पहचानता हूं पर तुस कीन हो। औए वह मनुष्य 9१ करते थे। परल दृष्ट भूतने उत्तर दिया कि योशको में जानता हूं

निन्द्रित हो जाय परन्तु यह भी कि बड़ी देबी आतेमीका मन्द्रि ए साथा है। की ए हो केव छ वह उस महा है। है। कि यह -प्रस् कामम किर्वागिक छड्डि काश्रियान छत्रम माए हन्प्र दिन क मिलीड़ रुहक डूं डिहार इहरड़े कि हार धारह छिंथाड़ कि की कड़क डाफ निरुष्टाए एड़ की डि किन्छ गृहि क्रिक् मि गृहि। ई इ इ िडि प्राए लीएफ किंमिड छिमाक छड़ की डि निनाल मह विक्ति के 13क काक इक्य किंगिएतिक किंकि चिन कि कि मिर्ग प्रक्रि किंडिन क्सर । ाष्ट्र गतारुश पाक छड्ड किछि। मिरिक सिर्म मेर किशिंघ किष्ठिताम किमिनिक प्राम्म क्य मान प्रहीमिहि कींप्रिक ४,5 । एड इंछड़ । इस समय इस सारा के विवयमें बड़ा हुछ हु इ इरास्तका मानित्राम केनके वह आपदी आधिवाम कुन्न दिन ग्राष्ट्र एथामिती तीथा काई छामित्र के त्रिक कि विसार कि 19 । 11र्गड़ 1नक्रई भि किमाई अपूर ईशि किनात रेड़ की रड़क ९९ और आखायाक बीचसे पिरुश्बीस जाको ठहराया श्रीह १९ वब यह बातें हो चुका तब पाबलने आत्मामं माफिदानिया । वि त्रा । में पराक्षम ममका बचन प्रका और प्रबह इया।

कड़का ६ कथाए तिमं कछवाए कि किंकिनिईकीम कि व्याप्त नीह महाम पाई है है है है है से से से से से से से से अप शृष्टि। एक किमिनीस किंकिमिलोड़ फिर नेगक है काई गुरू ३ इ नेहा की से से से हैं है। या विश्व से से के हैं। को से से से से से से से तुन्छ समस्त जाप और उसकी सहिमा जिसे समस्त आशिषा

१६ किमिन के उस है सकते। किम के उस कि किस कि जानका दर है इसिलने कि कोई कारण नहीं है जिस करके हम ०४ मिएल माई तक्रिक प्रमाउ मिछ्डे क्सर ई ईड्ड माह कि कीर्फि विषयम कुछ पुक्त हो तो व्यवहारिक सभामे निर्णय किया जाबगा। 3 ई क्रिंग पर नालिश करें। परन की तुम कुसरे कप ह हैं गिकि नाधर ग्रिष्ट हैं तीड़ नहीं क्रांचनी ति ई ज्ञाह नि सिकी न्ह किंगिएडिक काफ़े काफ़ मिह किएहीमिड़ि कि 1 है कड़न्ही किन्दि भिडिम्ह न प्राप्त कांक्ष्मिक हिनाप न कि डि कार कांक्ष्यहार र नह मह कीर्ष । फिल म शिकात साम होक ग्राह । एहं इन नहीं जानता कि इफिलियों का नगर बड़ी देवी आत्मीका और इ िकालें की सिनीकी जय पुकारते रहे। तब नगरक के बिकने ३१ जाना कि वह बिहुदी है सबक सब एक शाब्स हो बहुकि अरकछ क्रक का कर के किया है है। बार हिंदा महिता था। परन्तु जब करोगि है है क्षित्र हुन कहा महिला था आये बढ़ाया और मिकन्दर इह भिष्टी विश्वक्कि निर्मिकी किसड़ीर वह । ई शृह हुक्यू ग्राक एकी एड है थी और अधिक कारी कारी है है है। इस ९६ 1मम कीएक हि त्राकप्त इक डीक मिह कक डीक छि। छिड़ बिनती किई कि रंगशालामें जानेकी जोखिम सत अपने पर उठा-छिएड केर्लाफ छाए छड थ हिंदी केष्ठड कि नींरितकी कि छिमांरिएए भीतर जान चाहा तब शिष्योंने उसका ना हिया। शाश्रिका है 9 ०६ छाए कींगिक नेरुवाप वह । छा ड़ाई मिरुएए के डि हो

इक कह कुतान होता। और तीन माप रहक जब वह किक्स । उस सारे देशमें किस्के और बहुत वातीले उन्हें उपहेश कि विकास क्षाप्त काएक का महिकार विकास छाए किए किंग्या उनाप वन । स्था हिल्ल है किए

जहाजपर सुरियाको जानेपर था यिहूदी लोग उसकी घातमें लगे ४ इसिलये उसने माकिदोनिया होके छीट जानेको ठहराया। बिरेया नगरका सीषातर और धिसलोनियोंमेंसे अरिस्तार्ख और सिकुन्द श्रीर द्वीं नगरका गायस श्रीर तिमोथिय श्रीर श्राशिया देशके ४ तुखिक श्रीर त्रोफिम श्राशियालों उसके संग हो लिये। इन्होंने ६ त्रागे जाके त्रोत्रामें हमांकी बाट देखी। श्रीर हम लोग श्रसमीरी रोटी के पर्वके दिनांके पीछे जहाजपर किलिपीसे चले श्रीर पांच दिनमें त्रोत्रामें उनके पास पहुंचे जहां हम सात दिन रहे।

७ श्रठवारेके पहिले दिन जब शिष्य लोग रोटी तोड़नेको एकह हुए तब पावलने जो अगले दिन चले जानेपर था उनसे बातें म किई श्रीर धाधी रातलों बात करता रहा । जिस उपरोठी ह कोठरीमें वे एकट्टे हुए थे उसमें बहुत दीषक बरतेथे। श्रीर उतुख नाम एक जवान खिड़कीपर बैठा हुश्रा भारी नींदसे फुक रहा था श्रीर पावलके बड़ी बेरलों बातें करते करते वह नींदसे अकके

तीसरी श्रटारीपरसे नीचे गिर पड़ा श्रीर मूत्रा उठाया गया। ९० परन्तु पावल उतरके उसपर श्रीधि पड़ गया श्रीर उसे गोदीसे

११ लेके बोळा मत धूम मचात्रो क्योंकि उसका प्राण उसमें है। तब अपर जाके और रोटी तोड़के और खाके और बड़ी बेरलों भीरतक

१२ बातचीत करके वह चला गया। श्रीर वे उस जवानको जीते ले श्राये श्रीर बहुत शांति पाई।

१३ तब हम लोग श्रागेले जहाजपर चढ़के श्रासस नगरको गर्ने जहांसे हमें पावलको चढ़ा लेना था क्योंकि उसने यूं ठहराया था

१४ इसिलिये कि श्रापही पैदल जानेवाला था। जब वह श्राससमें हमसे था मिला तब हम उसे चढ़ाके मितुलीनी नगरमें थाये।

१४ और वहांसे खोलके हम दूसरे दिन खीया टापूके साम्हने पहुंचे श्रीर श्रगले दिन सामा टाप्में लगान किया किर त्रोगुलिया

१६ नगरमें रहके दूसरे दिन मिलीत नगरमें श्राये। क्योंकि पावलने इफिसको एक थ्रोर छोड़के जाना ठहराया इसलिये कि उसको आशियामें अबेर न लगे क्योंकि वह शीव्र जाता था कि जो उसके बन पड़े तो पेंतिकोष्ट पब्बंके दिनलों थिरूशलीममें पहुंचे।

किर्म है सह की ाईए हिम है मारहर निमार इस् मामाह इनिए में होए सहके किएमें जिसके बीचमें पिलन न मितम से कोई बात न एख छोड़ी जो तुम्ह न होस है। हो ७९ केम्बर्ड रिप्त कीएक । दूं माईनि छिड्डा कि कांग्रिस पि की दूं 15इक इस किस है कार है कार है कार है किस है किस है है। डिक प्रती इस एप्स इ एप्सी गतान स्था सक किष्टा केप्रथ है मि १९ मिंडिन हो सह की दूं तिनार में किंड बस गृहि। ई एक्सूड़ ह तिक कि है है। कि सिर्फ कि एक कि एक विकास कि कि है है। जानन्द्रसे अपनी दोहको और हेज्बरके अनुग्रहके सुसमाचारपर करता हूं और न अपना प्राया इतना बहुभूल्य जानता हूं जितना क्षेत्र क्षेत्र मेरे लिये घरे हैं। परन्तु में किसी बातकी निका नहीं २४ नघं की ई 15ई कि 11 प्राप्त प्राप्त प्राप्त होए की है 15नार इर डिफ उनके. गार्श्य एक प्रयम्भ डिम के दे । तिनात डिन ग्रहे १९ हु । हास विभावित हो । हिन्यविभावित है । । 139 रिहेक होड़ किन्रिक शिष्टकी रिष्टी होड़ है। । किन्द्रक पालाकप्र गिष्ट कड़कड़े कड़ ज़िल में पिर किंकिनीति १९ ग्राह फिडीड्रमी की .ड्रामिता न इस्त प्रय प्रय प्राह शिक्ष कांगिक प्रक्रि हैं कि व इस्का कि डिक्ट कर न नाव है। के सिर्मिति ०९ किमाऊ निर्म एकाँएक ग्रन्थि, ाड्रग् तात्रक किस किस्प्र में ड्रिम शिणहमेक किछिडीडुधी प्रमास कि मिलिकिपि कर गृष्टि कि 3१ रि छड्ड गृष्टि हिंदीतान है कि की . 139 मिनी शेड्स क्योंपन प्रमम् रह में एन्ह्रेंग साथायाय में बन्स हर समय नुराया। जन ने उस पास आये तन उसने उनके कहा तुम १ ट ए किंकिनिय किंछिड़ में केंकिं प्राफ प्रसीड़ किंगिरिक नेलड शितिकिमी ा माड़ ।इहा महि महे एड्रा ।हांनिया किकिड के किसमें

ाष्ट्री कार्स छेड़ांक नेपष नेपर कियी फिक डिडाइउट किथिडोस 35 प्राइंडे एक इंपि केर्नाट ईस की इं प्रकार उष्ट से कींप्टर । ई 65 क्रिंसटीट डि ड्राइउट। फिड़ंक न किडकेर फि फिफे फ्रिंस मिंडउट ने क्रिंसटीट डि ड्राइउट। फिड़ंक न किडकेर फि फिफे फ्रिंस मिंडउट स्थान सि ने किडे किर्द किर्म क्रिंस कार स्थान निर्माण किस्ट एड्डाइड्ड । इंड्राई कार्र फि नहीं अधि तार स्थान निर्माण क्रिंस किलिस्ट्र

मंडीए करना नाहर में होड़ कि कि मिल में स्पर्ध करना नाहिन भूड़े फिरक मध्येम मिनीर एड़ की ड्राइक इस्ट निाव कम निर्म 😼 । हुकी छड़ड किंकिंगिंछ ईस प्राप्टि किनकामिए ईम नीधाड़ नह की रंड रिनार दिशास मह। एकी दिन म्हार एक्स माप्ट निम अ इ इ सिनिक किसी अधिकार में एका है। जिल्ली किसीक किसी किसी भूडू फिकी हिनीए, छा ग्रांष्ट कायपु इस्तु कि दू । तिई प्रांध ३२ और अब हे भाइपा में तुम्हे हेश्वरको और उसके अनुप्रहके बचुनका

भेट मिंडुन्ट का .पिरिंड्र जिन मुद्री इस १६६ भिर की कि डिक मेस्ट कि कि किएक कारि जिलान छए काशीय मिनम है। कि निम्ह छिए न ह इ धारीना किहे। तब वे सब बहुत रोष श्रार पावल के गर्तिमें लिपरक इं६ यह बातें कहके उसने अपने बुरने टेकके उन सभीके संग कि उसने कहा बनेले देना अधिक धन्य है।

जहाजली पहुंचाया।

हिरुज़िक राष्ट्र मिन्छुर सिन्धिएक्टी ग्रहािका क्षित एक एक एक एक एक हिर्म ]

न्ह्रेंग कि गृहा कारक मह प्रमत हम नगरक बाहर ली पहुं-इस हम उन हिनोंकी पूरे कर चुके तहा निकलके चलने छो। उन्होंने आह्याकी शिचासे पावलसे कहा चिल्याबीसका न जाइये। . इप्र क़ि तास isp मड़ काप क्षिणाश कांड्रक गृष्टि । कि प्रप 8 ने।र नगर में उगान किया क्योंकि जहाजकी बाकाई वहां उतरने-देखनेसे आया तब हसने उसे वाये हाथ छोड़ा और सुरियाका जाक इ याया था पाके हसने उसपर चढ़के खोळ दिया। जब कुप्रस टापु काफकीनिय कि किलाइक कप गृष्टि । र्डिंग प्रमारत एराताम सांड्रक ड श्रिक किया इ मही किया है । इस किया स्थाप सिक दिन जब हमने वनसे अलग होके जहाज खोला तब सीथ ि। 1619 मिरिक्सि मिर्मित

इस्टू । इर नहीं क्य एसं क्रिक करक प्राक्त्रमान किंधिहास ग्रहि न केंद्रेप संग्राम है। सहो कर के कि वह मार्थ पर के कि व धर् बार ।

इसरेकी गाने लगाके हस दी जहाजपर चढ़े श्रार वे अपने अपने इ चाया और हमी ने तीरपर घुटने टेकक प्राथना कि है। तब एक

। प्रिं ि किएक । इक ग्रि। इस्प्रेस 3 कि पि फिलीपू शिक्ट्र प्राप्त किष्यमूप छड़। ईर हिष्ट किएक जिलिय सुसमाचार प्रचारकके घरमें जो सांठींसंस एक था प्रवेश हार भाष्ट सिष्ठिमिक केछन झिंड्डि केमि केछनाए कि सड़ नही

जब हम बहुत दिन रह चुके तब आगाब नाम एक मोवेष्य- १०

5१ वर । रिप्रिंग था इ किंगिशिक ए ए हि रिप्रेश हिंदू प्रिंग हि इशि यह कहता है कि जिस सनुष्यका यह पहुका है उसका विश्याबीमम ामग्राह हिम रहा है कथांह होए गृहि छाड़ हैएह गृहि कि इस्ट्रुप १९ किछिनाम मिह्न काल छाप हो हो । । । । स्वाह हो । ।

पावलसे विनता करने कर के कि विख्यालीयका न जाइये। परन्तु १ है हमने यह बातें सुनी तब हम लेगा और उस स्थानके रहनहारे भी

मानता था तब हम यह कहके चुप हुए कि प्रभुकी इच्छा पूरी होने। कि जिन उठ वह । इं प्राष्टि सि किनिए क्तिया है। जब वह नहीं 98 कुर करते हो. में ते प्रभ क्षितिक काल के किय किय है हो के कुर नम 19म श्रीह किंद का कि का एक मह की एकी प्रमा नम्ह

के नित्त किमीका क्या कांच छांच किस्याकी किस्य किस्य किस्य

। एकी एड्स अन्नास सड नीम्डास थ । कि इंप संमीकाउनेशी मड़ कहा। ए। हिंदी है कि है। ए मड़ ांड्रेफ कमिली साप क्रिप्यक प्रकारी लिसके यहाँ ३१ ग्रन्थि किला रंड एमं रामड़ रितकी कि स्रिमिश्गिश काप्रीमुक । फिल

इसरे दिन पावर हमारे संग याक्रवक यहां गया और सब १ द

एकी सार्वा साथ देखते हैं कि उस सकता में है। इस है ।इक ०९ छिएड ग्रंप्ट हैकी तीछ किएए किन्हु निंड्न । एकी न्हें क कहक है अवस्ते वसकी से वकाहिक हारास अन्यद्विशिकों के विस्ट कि एक एक प्राचीन कींग आये। तब उसने उनको नसरकार कर जो जो कम्मे १६

९५ ई एक छि। कि । प्रिंग के के बड़ होते हैं के एक एक एक कि । के कि लिंग । न्मार की ई निव्रक ग्रिस ई निष्मिति किनिष्क ग्रिम कि इन विषयमें सुना है कि आप अन्यदेशियों के विमन् सन बिहु दियों के हैं और सब व्यवस्था है। जिये धुन उत्ताव है। और उन्होंने आपके रे

हैं । इस रामड़ , किसीक डें नेड़क मिमाय मड़ कि उस मिलिस है। इं मिष्ट गाष्ट की फिन्छ हे कींछिन फिंड इक्य छक्षनी एर्क तड्डा की

रिष्ट्र हक मही कंकन नाह भिड़म माइम किम कंकप्र रह सिमम प्रवेश किया और सन्देश दिया कि शुद्ध हीनेके दिन अर्थात मेर सनुष्यांकी लेक देसरे हित उनके संग शुद्ध होने मन्दिरमें र्रिष्ठाप कि । इर रिक भिरामिक गृष्टि भिर्भाम क्रिड्ड डॉब रिका ३९ महि छेड्डाक महि छिपडु धकी छी। पाह कांत्रभू रुष्टक नाम हमने उनके निष्यमें वही रहराक किल अगार है कि प्रमिष्ट हमने है। एकी साहरकी निधिष्रीहरून एक किया है। एक १६ की कुछ नहीं हैं परन्त वह आप भी व्यवस्थाकी पालन करते हुए उसके पंच सब लेग जाने कि की हिस है सिक हिस में सुनी भी हाइन् भूति है की किति है हिहा किति किहर गृष्टि फिलीक इन्ह किन्छह गमें क्रम्ड कि इन्ह। ई मिम तहम निक्रमी ई एउन्म आह ४९

३० छाया था। तब सारे नगरमें घबराहर हुई और लोग एकहे होड़े संग्रहित देखा था और समस्ति थे कि वह उत्तको प्रिहर्स क्छा। किसिकीड़ मलीह किडीप केमड़ रि हाड़ेन्छ। ई एकी 39 भि हिनेए रिकाप स्थाप एड कार मिड्नीम कियिना स्थापनि भ निष्ठर प्रक्रि हि . ई 16ई एईрट किंगिरिक वस क्रिक्स इक्वी किताछ छड़ गृष्टि काछिहाक गृष्टि कारित हड़ रि है एउट्टाम इह डिप्र फिल प्रकाइम र्गिक किमामड़ ई · 191कप्ट किछाड एउड नड़ प्रमुद्ध गृष्टि फाकुर किर्गागिक का कर्क्ड में प्रज्ञीय किरुकाम निर्मिह्न के कामधील कि के पर मिंडे क्र मही ताम के कर थड़

हार सुन्दे गये। क्तिरह प्रक्षि किछ करिए रहार करहनीम छिट कड्कम किछा। प्रक्रि

है। कहा है। एक प्राप्त हक है। एक सिड़ीर हिन्छ । ई एक एम 8 g मुद्र है निक हुए गारु है है। बाघा जाय है महि है और इक् । हार कि रिष्ट कार उकनी नितिमस्डस वत । एडी इंछि इड् ानप्राप्त किल्राम केछई किल्लिकाक्षा भिष्ट किलीपस्व में हिन्छ प्राप्ट । इन्हें साप मह किल किंकितिएताए ग्रीप्ट बिहाझिए तन्त्रह उद् इह उडाराव में मिल्यालीम में विक्रा की वह इहे हैं। तब ३१ जब वे उसे मार डाढने चाहते थे तब पठटनके सहस्रपिके

ाउन मार जब सहस्वात हुछड्क प्राप्त किश्व मार्थ हिस्स

अह हिमि ड्रह कर । ईकी एडाप्ट किर्दार कि मंद्रा किरुवाप का प्र रिष्टाञ्चार्क प्रमुख कड़ीएमीक किड्मि की प्रष्टु 1 एम् पट्ट्रिप प्रम केरिया कि एक भूड़ कि इपि किर्मिक कीरिया एकी राज्य कि । पि निग्र विश्वी

जब पावल गङ्क भीतर पहुंचाये जानेपर था तब उसने सह इ७

# [। एक तम्बन पावलका कथा।]

 में गर्छ। किसम ग्रीक्ष ग्रिंग भिर्म मिंगिन निर्मित दिव कमांनक्ष कमाप्त है। कार्क भिरमप्त कि एम कुवाद कुष ग्रीक्ष ग्रिंगी भिरम्भि

३०२ म हे शावल तू मुक्ते क्यों सताता है। मैंने उत्तर दिया कि हे प्रभु तू कौन है • उसने मुक्से कहा में यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता ह है। जो लोग मेरे संग थे उन्होंने वह ज्योति देखी श्रीर डर गये १० परन्तु जो सुऋसे बोलता था उसकी बात न सुनी। तब मैंने कहा हे प्रभु में क्या करूं. प्रभुने मुक्तसे कहा उठके दमेसकको जा श्रीर जो जो काम करनेकी तुमें ठहराया गया है सबके विषयमें ११ वहां तुमसे कहा जायगा। जब उस ज्योतिके तेजके मारे मुक्ते नहीं सूकता था तब में अपने संगियोंके हाथ पकड़े हुए दमेसकमें १२ ग्राया । ग्रीर ग्रननियाह नाम न्यवस्थाके ग्रनुसार एक भक्त

मनुष्य जो वहांके रहनेहारे सब यिहूदियोंके यहां सुख्यात

१३ था मेरे पास ग्राया. ग्रीर निकट खड़ा होके मुक्से कहा हे भाई शावल

१४ अपनी दृष्टि पा श्रीर उसी घड़ी मैंने उसपर दृष्टि किई । तब उसने कहा हमारे पितरोंके ईश्वरने तुमें ठहराया है कि तू उसकी इच्छाको जाने श्रीर उस धम्मीको देखे श्रीर उसके मुंहसे बात

१४ सुने । क्योंकि जो बातें तूने देखी श्रीर सुनी हैं उनके विषयमें तू सब १६ मनुष्योंके श्रागे साची होगा। श्रीर श्रव तू क्यों विलंब करता

है . उठके बपतिसमा ले श्रीर प्रभुके नामकी प्रार्थना करके अपने १७ पापोंको धो डाल । जब मैं यिरूशलीमको फिर श्राया ज्येंही

१८ मन्दिरमें प्रार्थना करता था त्योंही बेसुध हुआ . श्रीर उसकी देखा कि सुभसे बोलता था शीव्रता करके यिख्शलीमसे भट निकल जा क्योंकि वे मेरे विवयमें तेरी साची ग्रहण न करेंगे।

१६ मैंने कहा हे प्रभु वे जानते हैं कि तुम्पर विश्वास करनेहारोंको मै

२० बन्दीगृहमें डालता श्रीर हर एक सभामें मारता था। श्रीर जब तेरे साची स्तिफानका लोहू बहाया जाता था तब मैं भी श्राप निकट खड़ा था श्रीर उसके मारे जानेमें सम्मति देता था श्रीर

२१ उसके घातकोंके कपड़ोंकी रखवाली करता था। तब उसने सुकसे कहा चला जा क्योंकि में तुक्ते अन्यदेशियोंके पास दूर भेजूंगा

लोगोंने इस बातलों उसकी सुनी तब ऊंचे शब्दसे पुकारा वि ऐसे मनुष्यको पृथिवीपरसे दूर कर कि उसका जीता रहना उचित २३ न था। जब वे चिछाते श्रीर कपड़े फेंकते श्रीर श्राकाशमें धूल

२४ उड़ाते थे . तब सहस्रपतिने उसकी गढ़में ले जानेकी आज्ञा किई

### ्रमावलका किहिडिको न्यायसभाने आगे खड़ा किया जाना ]

३० रुपएड की ाथ ानड़ाय निनाय ध्यक्ती डाव करी प्रेष्ट और भेर्म क्षेत्रका क्षे

पाइकाने न्याहंभीकी समस्की शे। एक किक हा है माह्मी स्था है। परन्तु अनिक्षा है प्याहंभी शुद्ध मनस्य चला है। परन्तु अनिव्याह महायानको उन लोगोंको जो उसके निकट २ खड़े थे उसके सुंहमें आरनेकी आजा हिंहै। तन पाला. क्या तु सम्भे कहा है चूना क्या तु भी है श्री मित्र है ज्या पाला. क्या तु सम्भे का है। है चूना क्या तु सम्भे व्यान

कहा है चुना फर्स हुई भाग हुख्य तुम मारा । नया तु धुम ब्यवस्थाले अनुसार विचार करनेले वेठा है और व्यवस्थाले विचन करा हुआ अमे मारनेल आजा होना कि गिन्दा करात है । पानल्जे १ भी बाज क्या हु ईध्वस्के महाधाजक निन्दा करात है। पानल्जे १ महिला है भाइमे में नहीं जानता था कि यह महाधाजक है. क्योंके विचा है भाइमे में नहीं जानता था महास्य के मार कहा । वब पानल्जे ६ अस्य है अपने लोगोंके प्रधानको चुरा मत कहा । इस प्रधाम इस्पाम है प्रदेशित के प्रधानको और क्यांको ७ स्राशा श्रीरजी उठनेके विषयमें मेरा विचार किया जाता है। जब उसने यात कही तब फरीशाहशियों श्रीर सदूकियोंमें बिबाद हुआ

म और सभा विभिन्न हुई। क्योंकि सदूकी कहते हैं कि न मृतकें। काजी उठना न दूत न श्रात्मा है परन्तु फरीशी दोनोंको मानते हैं।

- ६ तब बड़ी धूम मची श्रोर जो श्रध्यापक फरीशियोंके भागके थे सा उठके छड़ते हुए कहने छगे कि हम छोग इस मनुष्यमें कुछ बुराई नहीं पाते हैं परन्तु यदि कोई श्रात्मा श्रथवा दृत उससे बोला है
- १० तो हम ईश्वरसे न लड़ें। जब बहुत बिबाद हुन्ना तब सहस्र-पतिको शंका हुई कि पावल उनसे फाड़ न डाला जाय इस लिये पलटनको श्राज्ञा दिई कि जाके उसको उनके बीचमेंसे छीनके गढमें लाओ।
- उस रात प्रभुने उसके निकट खड़े हो कहा हे पावल ढाढ़स कर क्योंकि जैसा तूने यिरूशलीममें मेरे बिषयमेंकी साची दिई है तैसाही तुक्षे रोममें भी साची देना होगा।

[ चालीस जनोका ससे नार ढालनेका नियम बांधना। पावलका फीलिक्स ग्रथ्यक्षके पास भेजा जाना।]

१२ बिहान हुए कितने यिहूदियोंने एका करके प्रण बांधा कि जबलों हम पावलको मार न डाले तबलों जो खाये श्रथवा पीये

१३ तो हमें धिकार है। जिन्होंने त्रापसमें यह किरिया खाई थी सो

१४ चालीस जनोंसे श्रधिक थे। वे प्रधान याजकों श्रीर प्राचीनोंके पास श्राके बाले हमने यह प्रण बांधा है कि जबलों हम पावलको मार न डाले तबलों यदि कुछ चीखें भी तो हमें धिक्कार है।

१४ इसिलये श्रव श्राप लोग न्याइयोंकी सभा समेत सहस्रपित को सममाइये कि हम पावलके विषयमेंकी बाते श्रीर ठीक करके निर्णय करेंगे सा श्राप उसे कल हमारे पास लाइये . परन्तु उसके पहुंचनेके पहिलोही हम लोग उसे मार डालनेका तैयार हैं।

१६ परन्तु पावलके भांजेने उनका घातमें लगना सुना श्रीर श्राके १० गढ़में प्रवेश कर पावलको सन्देश दिया। पावलने शतपितयोंमेंसे एकको श्रपने पास बुलाके कहा इस जवानको सहस्रपितके पास

१८ ले जाइये क्योंकि उसको उससे कुछ कहना है। सो उसने उसे ले

। एक् किन्निर्ह [। १६-३१ : इड़

९९ की इक तम भिरिकी की कई ग्रहाए ड्राप्ट ड्राप्ट कि ाई देर छई साह कि। इहीए किएए गृहि ई ग्राप्ट है छह गृहि ई मार न दावें तवलों जो खाने अथवा पीनें तो हो हिलाइ किल्हाए मड़ लिहर की ई । छां हा एए इए लिंडन्सी ई फिल मिहा ह विकार एउन्स क्योह अभीषा वासिस अधिक प्रतुष्य उसका १९ माष्ट हन्त्रम् । विद्रार सामम किर्मिहाम्न रुक फिट माष्ट्र कि विद्रुष्ट कुक कि आह जाह कि सम्मिन कि का है। जाह ०९ -इड मिस्रगाष्ट किन्छ किनही देश स्पाप्त नंधरी हुए। एक नेसर । ई एक भि है मिहक छिम सु कि किमह । क्षेत्र कार में होकपृ है उसे उस पास ले जाड़ने। सहस्रपतिने उसका हाथ पकड़के और १६ बुराके बिनती कि हैं के जवान को सहस्वपित कुछ का देका किन्छ मुर्ग निपष्ट र्म हिंहुन्व रुवा । इक कार पाप किंगियहरू

इड़ कि रई 1इक नेसर काऊड़ छाप नेपर रकाई छेंपांधितीयराष्ट्र ग्रि मेंने यह वातें सहस्रपतिको बताई हैं जवातको बिहा किया।

इस्, ५५ प्रमाण फड़ींक । किकी भि डिमी किमक एक नेसर ले जाव। काच्छ माए कच्छा एक छाति काउछ किलाए ह की छिक 89 प्राथत नड़ान मृष्टि । रिक प्राथत किन्नी के निष्ट काष्ट्रपासक निक्ति तार रड़म किंकिशिम फि रंड ग्रीह रिड्म इष्ट रक्तम ग्रीह हिरिहारि

ना वात होय उसे आपके आगे कहे. आगे युपा। पास भेजा और दोषदाथकांका भी आज़ा दिई कि उसके विक्ह बीग इस सनुष्यकी घातमें रुगेगे तब मेंने तुरन्त उसको आपके कोई होष उसमें नहीं है। जब सुमें बताया गया कि थिहदी इ फ़ाह किना है कि कियर मार किया है किन है किन है। माई ग्राप्त सिष्मिति कांडियि काष्प्रमण्ड किन्छ की ।ए। हुए 35 निर्म छ। । । । । जार निरम किभिड़ारू किम्ह छ मिनिएड ई नाएड ज़िल में जानने चाहता था कि ने उसपर किस कारणसे होष इन । 1 ए। इस कि वह की मिर्फ कि उरु के कि कि के कि के कि के कि ाष्ट्र प्रमित्त काञ् गाम सिन्ह गास । या वाम हाक्रम सिक्ति हा महामाहमन अध्यव कीविनसको नमस्कार । इस मनुष्यको जो २७

ान्त्रम एलीन प्रमणनाए कार्ष्ट्रीकृषी निार किम्बलीक ] [ । रात्रन किलनाए राहि

। ई डिंफ़ का वह वह कार फार रूप्तर मि निर्मित्री हुए। फिर्कप्त नारू हिमार है नाफ्त पाई प्रमुस्ट 3 मड़ फ़िक्ति सफ़्कि विकास हम मड़ क्क्रु गाष्ट छिम्हि। ईही न होत निमा और उसके दोपदायकोको आपके पास प्राप्त होता मिथित रासड़ किसट मिड़ाएनिक डिंक काष्ट निराधमड़स प्रमाण हुन्प्र । इड्डा हिस्क अचिता अनुसार विवार करने वाहा । परन्तु फ़्र निमड़ ग़िंह डेकी 19 है किन्डिक हिना है एड हैन कि उसे होत । निहार क्षिपंक कांकिशिशान ग्रीह । ग्रहिंग के कपथका प्रधान । प्राप्त कितारह अहि इं एएं कितिस क्य एक स्वत है कि। व १ सुशीलतासे हमारी संबेप कथा सुन बीतिये। बसील इसने यही किएह पाह की द्वें 159क किम्बी में एडि म इस्छि केशिह किगाह छेगह दिस कियी क्रिया हिंग । ई रिप्क एड्राप्ट कराम प्रमाप 8 हरू हरेन्छ प्रकि । इस कि एक प्रकार कि ह माक निक्नी भिन्नी क्रींगिर काष्ट्र छड़ छाननिय किए। प्राप्ति है। ति कि ए। कि के है। इस । इस । वहन कि कि । हो। -डीमाइम ई की गिष्ठ नेगिर होष रामिर केइक इष रुक्त वह श्रायक्के आँगे पावलपर नालिश किई। जब पावल बुलाया गया निर्देश्य प्रक्षि । प्राप्त एके काकान स्था अप अप अप कांनीमार कपायाउम जाकनान अत्राचित महायाजक प्राचीनोंक

 रालिममें भजन करनेका आया सुक्ते बारह दिनसे अधिक नहीं हुए। श्रीर उन्होंने सुक्ते न मन्दिरमें न समाके घरोमें न नगरमें १२ किसीसे बिबाद करते हुए अधवा लोगोंकी भीड़ लगाते हुए पाया। श्रीर न वे उस बातोंकी जिनके विषयमें वे श्रव सुक्त पर १३ देश लगाते हैं ठहरा सकते हैं। परन्तु यह में आपके आगो मान १४ लोग हूं कि जिस सार्गकों वे कुपंघ कहते हैं उसीकी रीति पर में अपने पितरोंके ईरवरकी सेवा करता हूं श्रोर जो वाते व्यवस्थामें श्रोर भविष्यहक्ताश्रांकी पुस्तकमें लिखी हैं उन समोंका बिरवास करता हूं. श्रोर हंरवरकी सेवा करता हूं जिसे ये भी आप रखते श्रेर समी श्रीर अध्यमीं भी सब सुत्तकोंका जी उठना होगा। इसमें आप भी साधना करता हूं जिसे ये भी आप रखते १४ श्रीर मेरा मन सदा निर्देश रहे। बहुत बरसोंके पिछ में आप रखते १४ बोगोंकी दान देनेका श्रीर चढ़ावा चढ़ावेका आया। इसमें इन्होंने अपने वोशे सामा सकते कि से मन्दिरमें श्रुद्ध किये हुए न भीड़के संग श्रीर व धूमधामके संग पाया। उनको उचित था १४ कि जो मेरे बिरुद्ध उनकी कोई बात होय तो यहां आपके आगो होते श्रीर सुक्तमें पाया के केवा वही लोग आपही कहें २० कि जम न्याइयोंकी सभाके आगे खड़ा श्री तब उन्होंने सुक्रमें की सभाके आगे खड़ा श्री तब उन्होंने सुक्रमें की सभाके आगे खड़ा श्री तब उन्होंने सुक्रमें की सभाके आगे खड़ा श्री तब उनके बीचमें खड़ा होके पुकारा कि सुतकोंके जी उठने के बिषयमें की सेरा बिचार आज तुमसे किया जाता है। उत्तर देता हूं। क्योंकि श्राप जान सकते हैं कि जबसे मैं पिरू-NO 11 20

करनेमें श्रथवा उसपास श्रानेमें मत रोक। और उसने शतपतिकी आज्ञा दिई कि पावलकी रचा कर पर २३ उसको श्रवकाश दे और उसके मित्रोंमेंसे किसीको उसकी सेवा ठीक करके बूक्षता था उन्हें यह कहके टाल दिया कि जब लुसिय सहस्रपति श्रावे तब में तुम्हारे विषयमेंकी बातें विषय करूंगा। यह बातें सुनके फीलिक्सने जो इस मार्गकी बातें बहुत

चिह्नदिनी थी श्राया श्रीर पावलको बुलवा के लिष्टपर विश्वास करनेके विषयमें उसकी सुनी। श्रीर जब वह धर्म्म श्रीर संयमके २४ कितने दिनोंके पीछे फीलिक्स श्रपनी खी द्वसिल्लाके संग जो

ि। एड हे ब्रिक्ट किरस्कि ग्राहि । एड राष्ट्र हा एड हा हा विकास ।

ांचार क्रांक्रिक इन क्रंड मही क्ष्म प्रमु मिर्ट व्हें क्रांड क्रंड मिर्ट इंट व्हें क्रंड क्रंड क्रंड क्रंड क्रंड इंट व्हें क्रंड क्रंड क्रंड इंट व्हें क्रंड क्रंड क्रंड इंट व्हें क्रंड क्रंड

१९ जाति हैं मिल किए हैं फिली हैंन घाउर इस हमें हैं तिनात १९ जाता कि कि हो हो हैं कि हैं कि हैं कि हैं नहीं सांगता हूं परन्तु जिन बातों से मुक्तपर दोष लगाते हैं यदि उनमें से कोई बात नहीं टहरती है तो कोई मुक्ते उन्हों के हाथ नहीं सोंप सकता है. में कैसरकी दोहाई देता हूं। तब फीष्टने मंत्रियों की १२ सभाके संग बात करके उत्तर दिया क्या तूने कैसरकी दोहाई दिई है. तु कैसरके पास जायगा।

> [अधिपाको आगे पावलका उत्तर देना । कीष्ट श्रीर अधिपा से पावलकी वाराचीत । ]

जब कितने दिन बीत गमे तब श्रिपा राजा श्रीर वर्णीकी १३ फीष्टको नमस्कार करनेको कैसरियामें श्राये। श्रीर उनके बहुत दिन १४ वहां रहते रहते फीष्टने पावलकी कथा राजाकी सुनाई कि एक मनुष्य है जिसे फीलिक्स बंधमें छोड़ गया है। उसपर जब मैं यिरू- १४ शालीसमें था तब प्रधान याजकोंने श्रीर यिहृदियोंके प्राचीनेंने नालिश किई श्रीर चाहा कि दंडकी श्राज्ञा उसपर दिई जाय। परन्तु १६ मैंने उनका उत्तर दिया रामियांकी यह रीति नहीं है कि जबलों वह जिसपर दोष लगाया जाता है अपने दोषदायकोंके श्रामने साम्ते न हो श्रीर दोषके विषयमें उत्तर देनेका श्रवकाश न पाय तवलों किसी मनुष्यको नाश किये जानेके लिये सोंप देवें। सो जब वे १७ यहां एकट्टे हुए तब मैंने कुछ बिलंब न करके अगले दिन विचार श्रासनपर बैठके उस मनुष्यका लानेकी श्राज्ञा किई। दोषदायकोंने १८ उसके श्रासपास खड़े होके जैसे दोष में समभता था वैसा कोई दोष नहीं लगाया । परन्तु श्रपनी पूजाके विषयमें श्रीर किसी मरे १६ हुए यी छुके विषयमें जिसे पावल कहता था कि जीता है वे उससे कितने विवाद करते थे। सुभे इस विषयके विवादमें सन्देह था २० इसिलिये मैंने कहा क्या तु यिरूशालीमकी जाके वहां इन बातोंके विषयमें विचार किया जायगा। परन्तु जब पावलने दोहाई दे कहा २१ मुक्ते त्रगस्त महाराजासे बिचार किये जानेकी रखिये तब मैंने श्राज्ञा दिई कि जबलों में उसे कैसरके पास न भेजूं तबलों उसकी रचा किई जाय। तब श्रिपाने फीष्ट्से कहा में श्राप भी उस २२ मनुष्यकी सुननेसे प्रसन्न होता . उसने कहा आप कल उसकी सुनेंगे। सो दूसरे दिन जब अग्रिपा और बर्गीकीने बड़ी धूमधामखे २३ फाल हामम एमं कींग्रुंचित हुए कंग्रुंग्न गृहि किंग्रिंग्न केंग्रिंग्न केंग्न केंग्रिंग्न क

किर्रुक्ति सिष्ट्यी रिपष्ट स्मृत । इक मिरुवाप राप्योह र्रुंड्र प्रमुद्ध सिष्ट्र स्मृत । इक मिरुवाप राप्योह । इक प्रमुद्ध । इक

। ई नाफ छाए हे । इ । हो है । अपन वाचा वाचा है

सागमें दो पहर दिनको मैंने स्वगंसे सुरथके तेजले आधक एक हैं। तार है हिं . या तार किकमिन कि महा है है है नगर्। तक भी सताता था। इस बीचमें जब में प्रधान थानकारी ११ कर्डाक कार्ड क्रमन्ड भिष्टांक क्रमल प्रमण्ड ग्राह्म था ग्राह्मक समाके वर्षेमें में बार बार उन्हें ताइना देके वीशुकी निन्दा १९ किये हो हैं हैं हो समस् किया सम्प्रित है । के सार समस्त ११ कि कर प्राष्टि एक इस मिडिएडिंग्ड किंगिड्ड हिमीरिंश हिना काप गुरुधाल मिलमा माधर पृष्टि फि एकी विह समालमा नासरीक नासक विरुद्ध बहुत कुछ करना उचित है। और मेंने १० के हुंछर की तमाम प्रमिण कि में । कि जीय ह । ग्रम्ही किर्ोह्या । ९९-३ : ३९ 333

सुना जो सुम्मसे बोला और इबीय भाषामें कहा है शाबल है हुई देखी। शोर जब हस सब भीमपर गिर पड़े तब मेंने एक शब्द 98 किक्सट शिष्ट प्रिंग कि सिंग जाने होता जार जार जार कि कि

है छिड़ नेत्र कि कि है कि है कि है कि है कि है कि ३१ कीष्टि डिडिक रुगेंहांप निपष्ट केटर हुन्छ। ई छिछ हु 9 है। तब मेंने कहा है यस तु कि है। उसने कहा में भी थी था ११ कि के मिल का स्वाया है . वैनीपर कार मार्स के हिन

नम् कि मार्गक नट और नमियाप निकी क्री और किश्वरहे छिप्रकथिक कमार्नेष्ट पृष्टि पृष्ट किनिएसीह छिप्राप्रधीह ह की न १ फिलिमड़े लिखि लिंह किन्ह ह की . इं रिन्ध मेर हा हि मि 0१ किन्छी गार्स्टाष्ट्रक निर्मिष्टिडिएक र्रीष्ट मिर्गित रिर्मित में ग्रीहर और जिनमें में तुम देशन देजा। तुम भेवक श्रार साची उहराज।

3१ . क्विड न नाक किनेष्ट्र स्थापन सर निर्म प्राथिष काए ई रि । निए ग्रकशिष्ट ई धिर धेकी हनीए छिन्छक छान्छन छ

क्रीर वहँकी साची हेता हुआ आजली उहरा हूं और उन बातीकी इंट डार्क में काप गर्मा इप्रमुख स्ट्राया में किए वहां कि एक उन्ह १९ कड़का संप्रज्नीम सम् गिर्छ डिड्रुधी ग्रमक कींनाव नड़ । एडी इंद्रम्ह किरनेका और एसामान काम के मान करनेका अह ग्रीष्ट किन्छ पात्राक्षण किर्मिष्ठीईष्टन्छ ग्रीष्ट सिष्ट्ई शाम काष्ट्री 09 - द्वारी कि किंगिमी।किन किसीकाष्ट्रकारी ग्रीह कमिर्क किन्नीप हुन्त्रम

भिर निष्त्रम और निष्टातमञ्जयक्रीम कि हूं । एडक डिन इक् इंडि

किर्मिछोड़िएन हर ग्रीहर किर्मान किराम करह किन्ना सिमंकिन निहा ब्रहि गार्ड मिर्मिस छ:इ किडीक होयह . ई किविनेई की उक इट

ज्यातिकी कथा सुनाचेगा।

बहुतम केवल आप नहीं परन्तु सब लोग भी जो आज मेरी सुनते कि मेड़िए कि की है द्वा किया दिस स्प्रेट इक किलाए 39 । ई गिनम किने कारुशिक़ि किस मैंड्रिक है । इक फिलमा निप्रविष्ट कर। ई निष्क साब्धि पाष्ट की हूं 15नार में . ई निष्क नर् छाह्य । हे शक्ता आकृत काल आह । हे । हे । हे । हे । हे । मिल हिं मिर्न कार्र उससे किया विशे हैं कि वह से किया नित्र के के के रिकार क्ष्मि में कीएक के रिका कि कि कि मिह क्मिरी है। हम्ह गरा किंका ह । है । हे । हक हाड कि ही है ह महि है। एन प्रमुख्य में बोहह । इह है। इस स्टिश्म है। इक रेर पाबल तू बोड़हा है बहुत विया तुम बोड़हा करती है। पर उसने इं अब वह यह उसर देता था तब फीड़ने बड़े शब्दरी कहा है

इष्ट किन सिरामाह कार एउड़ गृहि . देह गेड़िन्ड एमं केरह १ इ इ० जब उसने यह कहा तन एता और अध्वय और वर्धी की है । हूं सि एक्ट किए हैं हैं कि एक एक एक हैं है।

न दिये होता तो छोड़ा जा सकता। इं1डाई किरमुर्क स्वनुत्त द्वार कि 1ड़क मिथीय नीप्रशिष वृत्त । ईं ९६ 15)क डिंह इन्हें छाहि केनार धांव प्रथप मार प्रकी घड़ छन्।

पारवाना जहाजपर रीम नगरकी और जाना जहाजका ट्टना

ि। फिलमिन वच किलिन ग्रह

भड़ एग़क किनांड छस्नि कायण कायण है। एडी ४ निड नड्डाप ग्रव्हि नार छाप क्रिसी छिट काक गडहाक छिमरि हमने सीदानमें छगान किया और युलियने पावरुके साथ ह नास सिसलीनका एक माकिड़ीनी हमारे संग था। इसरे दिन कात्रिक प्रक्रि एकी छाछ नमड़ कंक्च या छात विभिन्न आदासतिया नगरक एक जहाज पर का आधाबाक तरिएरक ह नास आगस्तकी पाठन के शतपात क्षेत्र कार कार साम ह कुप्रसके नीचेसे होके चले . श्रीर किलिकिया श्रीर पंजुलिया १ के निकटके समुद्रमें होके लुकिया देशके मुरा नगर पहुंचे। वहां शतपितने सिकन्दिरयाके एक जहाजको जो इतिलियाको ६ जाता था पाके हमें उसपर चढ़ाया। बहुत दिनोमें हम धीरे ७ धीरे चलके श्रीर बयार जो हमें चलने न देती थी इसिलिये कित-नतासे कनीदके साम्ने पहुंचके सलमोनीके श्राम्ने साम्ने कीतीके नीचे चले . श्रीर किटनतासे उसके पाससे होते हुए श्रुमलंगर- इवारी नाम एक स्थानमें पहुंचे जहांसे लासेया नगर निकट था।

जब बहुत दिन बीत गये थे और जल्यात्रामें जोखिम होती है थी क्योंकि उपवास पर्व्व भी श्रव बीत चुका था तब पावलने उन्हें समक्षा के कहा है बनुष्यो मुक्ते स्कूक पड़ता है कि इस १० जलयात्रामें हानि श्रोर बहुत टूटी केवल बोकाई श्रोर जहाजकी नहीं परन्तु हमारे प्राखोंकी भी हुश्रा चाहती है। परन्तु शतपितने ११ पावलकी बातोंसे श्रधिक मांकीकी श्रोर जहाजके स्वामीकी शान लिई! श्रीर वह लंगरवारी जाड़ेका समय काटनेको श्रव्हा १२ न थी इसलिये बहुतेरोंने परामर्श दिया कि बहांसे भी खोलके जो किसी रीतिसे हो सके तो फैनीकी नाम कीतीकी एक लंगरवारीमें जो दिच्या पश्चिम श्रीर उत्तर पश्चिमकी श्रोर खुलती है जा रहें श्रीर वहां जाड़ेका समय काटें।

जब द्विग्रिकी बबार मन्द मन्द बहने लगी तब उन्होंने यह १३ समक्ष के कि हमारा श्रभियाय सुफल हुत्रा है लंगर उठाया श्रीर तीर धरे धरे कीतीके पाससे जाने लगे। परन्तु थोड़ी बेरमें १४ कीतीपरसे श्रीत प्रचंड एक बयार उठी जो उरकल्दन कहावती है। यह जब जहाजपर लगी श्रीर वह बयारके साम्ने उहर न १४ सका तब हमने उसे जाने दिया श्रीर उड़ाये हुए चले गये। तब १६ क्रीदा नाम एक ब्रेटि टाप्के नीचेसे जाके हम कठिनता से डिंगी को धर सके। उसे उठाके उन्होंने श्रनेक उपाय करके जहाजको १७ नीचेसे बांधा श्रीर सुर्ची नाम चड़पर टिक जानेके भयसे मस्तूल गिराके यूंही उड़ाये जाते थे। तब निपट बड़ी श्रांधी हमपर १८ चलती थी इसलिये उन्होंने दूसरे दिन कुछ बोमाई फेंक दिई। श्रीर तीसरे दिन हमने श्रपने हाथोंसे जहाजकी सामग्री फेंक १६

२० दिई। श्रीर जब बहुत नैदेनों तक न सूर्य्य न तारे दिखाई दिये श्रीर बड़ी ग्रांधी चलती रही अन्तमें हमारे बचनेकी सारी ग्रासा जाती रही।

N होके कहा है मनुष्यो उचित था कि तुम मेरी बात मानते और कीतीसे न सोळते न यह हानि और टूटी उठाते। पर श्रव में तुमसे बिनती करता हूं कि ढाउंस बांधा न्योंकि तुम्होंमेंसे किसीके जब वे बहुत उपवास कर खुके तब पाबलने उनके बीचमें खड़ा

20 प्राथाका नाष्टा न होगा केवल जहाजका। क्योंकि ईश्वर जिसका

N में हूं और जिसकी सेवा करता हूं उसका एक दूत इसी रात मेरे रिश्व निकट खड़ा हुआ। और कहा है पावल मत उर तुमें कैसरके आगे खड़ा होना श्रवश्य है और देख ईप्जरने समोंका जो तेरे रिश्व कियाना करते हैं तुमें दिया है। इसिविमें हे मनुष्ये होता जिस करता हूं कि जिस रह रीतिसे सुमें कहा गया है उसी रीतिसे होगा। परन्तु हमें किसी

N 20 कि हम किसी देशके समीप पहुंचते हैं। श्रीर थाह लेके उन्होंने बीस पुरक्षे पाये श्रीर थोड़ा श्रागे बढ़के किर थाह लेके पन्द्रह पुरस्ते पाये। तब क्ष्यरैले स्थानीपर टिक जानेके उत्से उन्होंने जहा-जकी पिद्धाड़ीसे चार लंगर डाले श्रीर भोरका होना मनाते रहे। जन चौदहवीं रात पहुंची ज्योंही हम श्राद्रिया समुद्रमें इधर उधर उड़ाये जाते थे लॉही श्राधी रातके निकट मल्ळाहोंने जाता टापूपर पड़ना होगा।

३० परन्तु जब मल्लाह लोग जहाजपरसे भागने चाहते थे श्रीर गल-N न रहें तो तुम नहीं बच सकते हो। तब बोद्धान्नोंने डिंगीके रस्से हीसे लंगर डालनेके बहानेसे डिंगी समुद्रमें उतार दिई . तब पावलने शतपतिसे श्रोर सोद्धार्श्वोंसे कहा जो से लोग जहाजपर काटके उसे गिरा दिया।

३३ जब भोर होनेपर थी तब पावलने यह कहके समोंसे भोजन करनेकी बिनती किई कि श्राज चौदह दिन हुए कि तुम लोग श्रास देखते हुए उपवासी रहते हो श्रीर कुछ भोजन न किया है। ३४ इसिबये में तुमस्ये बिनती करता हूं कि भोजन करो जिससे तुम्हारा बचाव होगा क्योंकि तुममेंसे किसीके सिरसे पुक बाल न गिरेगा।

जब बिहान हुआ तब वे उस देशको नहीं चीन्हते थे परन्तु ३६

# [ 1 प्रामाडवही तमिनिक केपाड तानिह

ालकी मुगड इक की ालाक विन काप का के बह् हाश्मिक किंपिड़ कींगिलि विगएंट तह गृष्टि । ई तहाडाइक अप्र प्रभाक कहार गृष्टि ॥ पहुंच की पहुंच ॥ किंपा । । किंकी प्रदेश सिक्सिस मुद्र कारिक एए हाईन्ह

जन पावरुने बहुतसी रुकड़ी बरोरके आगपर रखी तब एक है

क्षेत्र के सह सूज जाया। यथ व इ.इ. ह.स् मारा में में ए हे कि है हिंदी है कि में में में में में में में में में

। क्रिक्स इस होहिश्नार हिलाह आहे क्षिता अहि क्षितार क्षित्र स्वाप्त स्वाप्त होते हिलाह ।

ा माम प्राथमिय आहे माम काय कीहडी जून किमडे प्राथमिय कुए काफ्रीइनक्सा गाफ मड़ छीं किसास स्टीत १९ इंक्ष्य हो इन्छी एक्सिसी प्राडाक घससा कड़ाए में प्राडा सर किसटी इंड्रा किस्की कुछ माम क्ष्राप्त किस्की छिटा प्र १९ इंड्रा किस्की कुछ प्रक्रि होंग प्राप्त गड़ापी किस्की सड़े सांड्रा । इंड्रा इंड्रा

কনিদাদর্গ কিছিছ-চ নিনিদাদ চচ হিন্তু দিমাদ মন্ত ছদ 

ক্যে কিচ্চ চি দেউ কান্ত্রাহ কয় কিজাম চুন্দু দেবী ঘাঁজ ছাত্ত

ক্যেচা গুট কনতা নিন। ইত্ত দ্যোহ কিনিত্ত। তেক্ছ যে চাচক ৩ १

তুত্ত হ্রক্ড চ চন গুছি ফোজে হুক্ত্য কোনিছি ইত ইত কাহিহাত্ত্বল

কাচনি চিছছে কোনিত গ্রামত্ত বিদ্যা হিয়া ই ত্রক গুন্দ চন

কাট কাত্ত্ব চিছ্ট মিনি যে ফেকা ত্রিন ক্রক্ত ত্রক্তা কাঁচাত্ত্বদে

ভাই কিলান ক্রে নিত্তিন্দ । ফো ঘাটা দিঘাত কানিমাদ গ্রামতের

ভাই কিলান ক্রে নিত্তিনত। বিদ্যা কালি ক্রিক্ত ক্রিক্তিন চিলাই বিদ্যা কিলাই বিদ্যা কিলাই বিদ্যা কিলাই বিদ্যা কিলাই বিদ্যা কিলাই ক্রিক্তিন ক্রিক্ত ক্রিক্তি ক্রিক্তিন চিত্তিক ক্রেক্তিন ক্রিক্তিন চিত্তিক ক্রেক্তিন চিত্তিক ক্রিক্তিক ক্রেক্তিন চিত্তিক ক্রিক্তিন চিত্তিক ক্রেক্তিন চিত্তিক ক্রিক্তিন চিত্তিক ক্রেক্তিন চিত্তিক ক্রিক্তিক ক্রিক্তিন চিত্তিক ক্রিক্তিন চিত্তিক ক্রিক্তিক ক্রিক্তিক ক্রিক্তিন চিত্তিক ক্রিক্তিন চিত্তিক ক্রিক্তিক ক্রিক্তিন চিত্তিক ক্রিক্তিন চিত্তিক ক্রিক্তিন চিত্তিক ক্রিক্তিক ক্রিক্তি

७६ 1ई । डाम क्य क्यांगिक कड़ कीएक। गाम्म्य क इस्त क्र निक्र कह तुम धनते हुए सनाग परन्त नहीं ब्रुक्ति और देखते हुए ३६ कार अप कांगिक मड़ की . 13क खिना भागाड़ कारम इए नी कार्य हुए हुए की प्राप्त नामा हमार विशेष है । इहा है कि डिक नाम क्यू भिम्ह नेऊमाप कम काई म तम क्यू में छा। भेड़ कि 1 है की क जीतिय की किसकी ग्राप्ट । एकी काम किसिक 85 कड निकिको कि । 139 । 159क कि गिम्मां भिर्म । अहा ानासमार मि भिक्ति पुरवासाम विश्व भारत हो। साकी देता हुआ और थीथुके विषयमें की बात उन्हें मुसाकी किएत केम्बर्ड इह सिन्ही शिक्ष भाग मिन केर हैं व्यक्त इन् ग्रह । हो । हो उन्हों उसके एक हिन रहराया और रहे क्षक विषयम हम जानत है कि सब्बंत उसके विरुद्धम बात आपका सत बचा है सा हम आपसे खना चाहते हैं क्योंक इस सीये सीतक, विवसमें बेरी केखें बंगाबा सरवा कहा। तरन्ये देर निमिकी भिर्मार्छहास न द्वाप हिन्दीनी मिएडीद्वरी मिलकती किपास १९ निमिड न कि मिसे से से हैं। इं १६ है मिसे से से सि है है काषाष्ट्र किल्मास्ट्र कींफ्रि ड्रेक ताक केस्ट्र किंगिनि बाहर की ०९ एगर है। हुस कार्यासे मीह शाम है। है। हानाएर है। है। र्गोर्गिक नेपस कि मुक्त की रिक्र अह पर है। इंदि

के हैंग्सरके जाएकी कथा अत्यदेशियोंके पास भेजी गहें हैं और ने सुनेंगे। जब वह यह बातें कह चुका तब पिहूदी लोग आपसमें २६ ने सुनेंगे। जब वह वह बातें कह चुका तब पिहूदी लोग आपसमें २६

और पानलने दी बरस भर अपने सादंक वरमा रहक प्रभान है

# रोमियोंको पावल प्रोरितकी पत्री।

[ पत्नोका ग्राभाष । ]

पावळ जो थींग्र कीष्टका दास श्रीर बुळाया हुशा प्रोरेत श्रीर हैं श्व्यकं सुसमाचारकं लिये श्रळग किया गया है. वह सुसमा- वार जिसकी प्रतिज्ञा उसने श्रपने भविष्यद्वक्ताश्रोंके द्वारा धर्म्म- युस्तकमें श्रागेले किई थी. श्रयति उसके प्रत्र हमारे प्रश्च वीद्या किंदकों विषयमें का सुसमाचार जो शरीरके भावसे दाजदके वंशमें से उत्यक्त हुशा. श्रीर पवित्रताके श्रात्माके भावसे सृतकोंके जी १ उठनेले पराक्रम सहित ईश्वरका प्रत्र उद्दर्शया गया. जिसले हमने श्रवप्रवर्ध प्रतिवर्ध पाई है कि उसके नामके कारण सब देशोंके हे लोग विश्वासमें श्राज्ञाकारी हो जायें. जिन्हों में तुम भी बीद्य किंदने बुळाये हुए हो. रोमके उन सब निवासियोंको जो ईश्वरकं प्यारे श्रीर बुळाये हुए पवित्र लोग हैं. तुम्हें हमारे पिता ईश्वरकं श्रीर प्रभु यीद्य लोहले श्रव्यह श्रीर शांति मिले।

[पावलकी रेामियोंको सुसमाचार सुनानेकी इच्छा।]

रका धन्य मानता हूं कि तुम्हारे बिरवासका चर्चा सारे जगतमें ६ किया जाता है। क्योंकि ईश्वर जिसकी सेवा में अपने मनसे उसके पुत्रके सुस्साचारमें करता हूं मेरा साची है कि में तुम्हें कैसे निर-१० न्तर स्मरण करता हूं. और बिस्स अपनी प्रार्थनाओं में बिनती करता हूं कि किसी रीतिसे अब भी तुम्हारे पास जानेको मेरी यात्रा हैंश्व-११ रकी इच्छासे सुफल होय। क्योंकि में तुम्हें देखनेकी लालसा करता हूं कि में कोई आसिक बरदान तुम्हारे संग बांट लेक जिस्ते १२ तुम स्थिर किये जाओ। अर्थात कि में तुम्हारे अपने अपने प्रस्पर १३ बिश्वासके द्वाराखे तुम्हारे संग शांति पार्ज। परन्तु हे भाइयो में नहीं चाहता हूं कि तुम इससे अनजान रहा कि मैंने बहुत बार तुम्हारे पास जानेका बिचार किया जिस्ते जैसा दूसरे अन्यदेशियोंमें तैसा तुम्होंमें भी मेरा कुछ फल होवे परन्तु अबलों मैं रोका पहिलो में यीशु खीष्टके द्वाराखे तुम सभोंके लिये श्रपने ईश्व-

395

१९ जानामम्छ डि नेडर ममिर कि पि डेस्ट में है। डू फिझ क्लिकी में युनानियों औं अत्यभाषियोंका और बुद्धिमानों औं विबे- १४

मुनानेको तैयार हु ।

ि। इ छिष्ठाहरू मिस्र सम्प्रहरू की ऐक किरहा ]

। गामित कर सिम्ह अस्ति को है वस्ती बिष्वाससे विश्वासके जिथ प्रभार किया जाता है जैसा जिखा ए। किंग्रहर है मिल्ह कींफिन। है स्थिमा । किंग्रहर है मिनि क्रियार इन किछी किनिन कु कि किन्न किनि किन किन के अन्त का कु के कि कि में हैं हो हो हैं कि कि माना है हैं से कि कि वह

[ । नक्छ किंगिए इंड इंड और निस्तृ नरमू किंक्ए। इस्टू

3१ छड़ । है । जार । एकी उाग्य छाए । अपन । कार । है । के अपन । निकार क्षेत्र किए किए हैं किए हिस्स है कि है।

गुर्गानुबाद किया न धन्त्र साना परन्तु अनथेक बाद विचार करने हैं। इस कार्या कि उन्होंने हें अवरकी जानक न हें अवरके बोग्ज २९ क्रम हे कि कि छि। है शिष्ट मार कार है कि कि कि है क्रीएम है नात छेड़ काप्रवर्ड गृहि ब्यमास निर्मास क्रिक व्यक्त उत्पृत् प्रवार किया। क्योंकि जगतकी सिष्टिसे उसके अहर्य गुण २० र्राय के देख्त के विषय मात नाम प्रमार है की फ्रांक

९९ किन्प्रस ह। तथा है। गाया है। गाया है। विश्व अपने हैं।

जन्तुव्योकी मूर्तिकी समानतासे बद्छ डाछ।। नाशमान मनुष्य और पंत्रियों और चौपायों और रंगतेहार इंद क्लिमडीम किर्वेश है वितानिक हो है। कि मह के मुस के हेक निए

इस कारण हैंग्यर ने उनहें उनके मनके अभिरुपिकों अनुसार २४

फि निष्टि किन्ह की एड़ी गाफ़ मिष्ट किशिनमाक हिन इन्ह ३९ निष्ठक है भितृह भट्ट । निमाह . ई फ्ला इंब्ल क्रिक्ट है कि श्रीह सिंहिकी पूता श्रीर खेबा स्ततहारकी पूता श्रीर सिंवासे अनादर करें . जिन्होंने हें अवरकी सचाहका सुठल बदल डाला २४ अशुद्धता के जिने खाग हिया कि ने आपसमें अपने शर्रोक़ा

क्षिकि के मुख्यां है के देखें की अप अर में कि कि में मुख्य कि कि कि ७९ के इंदि प्राइम्भे किया सामा किया है । १७१३ क्रिक क्षेत्रहा क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र है वर्ल

। ई नोइ भि छम्प छोगड़र्नुक हुन्ग्रम ई रिग्क किसिक रूट रुप्टक र सिर्दित ई प्रपार क्ष्प्रम दाइनेक माक छें भें भें की है निनात थीश किन्छ है कि. हाई फ़र्रिनी कि छड़ोग़ायक हाराम हम शहिन ९६.१ ई डुरी बातोक बनानेहारे आता पिताकी श्राचा लंबन करनेहारे. भिट्ट निमिनिहर क्ट्रनि डिड्रिक्ट्ट क्रिकिए किमियुम्स गर्ह ० इ शिष्ठ शिष्ट . 'फ़्क मिनक तनिहार हे की एपड़ी गाफ सिएड केनम ३९ जन कि उन्हें अन्छ। न लगा इसलिये देखर्त उन्ह निकुष्ट क्रम सिन्ही किर्म्य हे गृष्टि । हि निर्माप्त सिन्प्य एव नहीह उ साथ पुरुष निरुक्त कम्म करते थे और अपने असका फरू मार

। जानने धाष्ट्र । क्राप्तम । क्राप्ति कार्डिज्ञिष्टी

मुनी किंद्रुधी किंद्रीप गिर्द्धप उनके गृष्टि एवं है 169क 19ह कि ह सानते हैं उनपर कीप औ कीय पहुंगा। हर् एक सतुष्यके प्राध्यपर द परन्तु जा विवादी है और सखका नहीं मानते पर अधम्मका । तार महार अपर के हैं हैं हैं हैं हैं के अपर अपर अपर हैं हैं महिमा हिन्हु अनुसार मार देता। यह सम्मान हिमा हिमा हिमा हिमा हिमा किएन किएनहास कप पड़ इह । ई 105क एक छ किथिक छिन्ही इ किनिड डागर कुगाननी थाथप कप्रमाह है छिन्ही किनिल मिली र्मिष्ट स्रिप्टेड किनम भिग्नाक्षमःनि गृष्टि गरुग्डक निग्रह कुर्भ र , ई क्तिएकी किन्छक पालाक्ष्य कि ।एक किन्छ ई की ई । किस्कू ज़िन जुर प्रसि है । तिनाक खन्तु । किनध काशीध ग्रह । तिरुपि अ देहकी शाशासे बच्चेगा। अथवा क्या तू उसकी कृपा औ। सहन-किनुहर्ष्ट्र 16 मिं की 15कमा दिन हु 11म है 159क माक ड्रिड है गृष्टि। है थियर ग्रहास किड्डे किर्म्य है । श्रीर है हरें कि की हैं किनार एड प्रा 1 हैं 1 कि के के कि त । इ. 115% राजनी किस्सिक कि वि ईशक प्र ध्वतम है कि फिर ई. 115% राजनी किस्सिक के सिग्नी छिटी है उन्हेनी ई. 115% राजनी कि कि की फिर ई. 1151552 कि विकास सिग्ना

०१ प्राप्ट ामडीम ई राज्यक राज्यम कि क्विक्य पृत्र प्रग । किलिलपूर । किलिलपूर प्रती किन्नुधी जिडीप गार्रज प्राप्टिक प्रशिष्ट पृज्ञाप्ट । ई जिल्लामप्ट क्रिक्ट है की फिर्म

१९ १९ किही फिर्ड एक्की पाए एक्का किहा मिलिस के क्षेत्रक का क्षेत्र १९ १९ । १९ किही फिर्क काम किहा के क्षेत्रक का क

हैं सी ब्यवस्था के हागा में हुए के मान्य रहए कि जायने। निया के व्यवस्था के 9 हैं सनने हारे हैं श्वर के यहां धामी नहीं हैं परन्तु व्यवस्था पर चरते हारें सनने हारें हैं श्वर के यहां धामी नहीं हैं परन्तु व्यवस्था पर

धनमी ठहराये जायंगे। किर जब 'शन्यदेशी लोग निकक पास १४ ब्यवस्था नहीं है स्वभावसे ब्यवस्थाकी वातोंपर चलते हैं तब यदास्था ब्यवस्था उनके पास नहीं है तीभी वे श्रपने लिखे शपह ब्यवस्था है। वे ब्यवस्थाक कार्य शपने हद्यमें लिखा हुआ कार्य हिसाते १४

। गार्डक ग्राम् वातींका विचार करेगा।

[ 1 ई छत्र समास मास । स्थित समास सरस है । ]

१९ (काह्म विकास के कार्य कार्

कारण अन्यदेशियों निर्मित हो हो है। इ. हे कि हम्प्रियों के किए हो है।

। ई छिराहि किष्ठेष्ठ रूप डिन किंदिन मारे हो है मिर्ग है मिर्ग है मिर्ग है मिर्ग है मिर्ग है है जो गुसमें जिहुदी है और सनका खतना जो लेखसे नहीं पर इह डिड्रूश हन्प्र । डिंह गिना स्ति है में इंड्रे निर्धेष्ट में प्राप्त कि ३० कित्र कार कि है हि हो है हि स्टाफ कि कीं कि न । गिर्मा इंड म मिर्ड है । त्रिक एकी म्डेंड कि। एक्स के । अति होते हेर हेर हिंद कि कि मिर्म हिंद कि कि में है है उसका अवतना सतना न मिना जायगा। श्रीर मे मनुष्य प्रकृषि भिन् स्तिनाहीन सनुष्य ब्यवस्थाकी विधियोंका पाछन करे स २६ ब्यवस्थाको छघन किया करे तो तेरा खतना अखतना होगया है। सी

ि। मेन्स् कार्या । हेश्वरा । क्रिक्ट किनि हेर्नु हो

मिर किया है कि किस्ते द अपनी बातीं मिर्ही की ई किछ। अस 8 रावेगा । ऐसा न हो • ईव्यर सच्चा पर हर एक मनुष्य सुठा होष -इठ थिए दिया . वया उनका श्रविध्वास हेश्वरह किनासका तक उह-एकी ह स्राष्ट्रकी हींहिकी कि। द्वार मिर्सि छाड़ किह किछी। इ इ हु मा सब प्रकार बहुत कुछ . पहिले यह मा । एड हैं कारत कि विदेशकी वस्ता हुई अथवा खतनेका बया लाभ

क्या यह भी न कहा जाय जैसा हमारी निन्ता किई जाती है न क्यों अब भी पापीकी नाइ इंडके थाप रहराया जाता है। ती में रि ईड़ अपर क़क़ कथ़ीह फ़िर्ड क़्ड़ाउस रिम फ़िली कामडीम किएट ट्राष्ट्रम किरहर द्वीष हुन्स्म। गर्फक प्राप्तकी किरागित ध फ़्लांफ़्क फ़्द्र इ कि डिक . डि क मर्छ । हु एक्ट्रक फ़िली किष्टक्स इ मि किएड. ई शि। एक है 157क प्रकि कि प्रस्थे गिर्म . इंक ।एक पट कि इ कि हमार क्रमिस केरहर दे समप्त हामह हाम हत्रा भेर तरा बिचार किये जानेमें तू जय पाने भ

ड़ी है . डिम फि कप हैं डिम नह मिम्छ ड़ी के की ई एक छी । सही १९,०१ प्रमाण दे चुके हैं कि चिहुदी श्रास् युनानी भी सब पापके बयामें हैं. मड़ कींफिन डिन फिक. ईं इंग्ह सेनर मड़ एम . एम कि 

। है शिष्ट महाह किइड़े भा मिर्न किकनी डीएम निमित्र प्रक ड्रीपृह मड़ क्षिए की हैं नेड़क मड़ की नेछा । गिछ नेनकी ।मि ग्रहि

कुम्मनेहारा नहीं में हैं स्वक्ता हुं होने गिन लाम सरक १२ ११ के मन के मन हैं के मुद्द स्मक्ति गर्भ कुछ हम है हैं कि १९ निर्में हुं के कि हैं हैं 188 शिक्ष कि मने कि में में इस निर्में हैं कि कि में मिल हैं स्वित्त कि स्वत्य के स्वत्य कि स्वत्य कि स्वत्य कि स्वत्य कि स्वत्य कि स्वत्य

शानी हैं ध्वत्सा कुछ भय नहीं है।

38 किनी कैन्ह 19 ई मिड़क छुड़ कि एकहरू की ई हानात सड़ इन्ड ड सु ए एड की फेनिसड़ ई निधर आक्षमका कि ई मिड़क २० एड़ | १ड़र एपर केड्ड पिए केप्ड ई प्राप्त ग्री प्राप्त भी एपड़ इन मिन्छ गिए केस्ट ग्रिप इंकि मिस्स काष्ट्रमक की एएउड़ | ई िताई नानड़ किग्ग ग्राड़ देशकाक की एम ग्राड़ हा

[ इंद्या वास की वायु को हुए र विश्वास करने समीक किये हैं ।

. हैं तिई डिंग हम मिश्रिय किरवर्ष्ट हो हैं । एकी पाप निर्मित १५ इसके श्रमुष्ट हैं विस्ति हो। जो श्री श्री श्रमुख हैं किस्ट ए १५ एकी निराध स्थाधिय किस्ट डिंग्सिस स्थाधिय हैं शिस्ट हैं एए किस्ट हो। इसके हो किस्ट हो हो हो।

थर निक . एड निस्त्रीय हु । उन्न दिक मिनक इसाय हुन कि

किसाम्प्रम हुन्। डिन क्विसिस्क एष्ट स्रागड काष्ट्रम्ब ट्रामने की ई रिफ्ट हन्। असे उप सड़े फिलिएड़ । स्रागड काष्ट्रम्ब । ई रितास एएएडड रिस्प सिसाम्ब्रिय किसाम्ब्रिय डेर क्विसिय क्विस्तिय ३० नहीं . हां श्रन्यदेशियोंका भी है। क्योंकि एकही ईश्वर है जो खतना किये हुशोंको बिश्वाससे और खतनाहीनोंको विश्वासके ३१ द्वारासे धर्मी ठहरावेगा। तो क्या हम बिश्वासके द्वारा ब्यवस्थाको ब्यर्थ ठहराते हैं . ऐसा न हो परन्तु ब्यवस्थाको स्थापन करते हैं।

[इब्राहीनके धरनी ठहराये जानेकी कथारे पूर्वोक्त बातोंके प्रसाण ।]

तो हम क्या कहें कि हमारे पिता इब्राह्मिने शरीरके अनुसार पाया है। यदि इब्राह्मिकरमों के हेतुसे धर्म्मी टहराया

श्राद्ध बड़ाई करनेकी जगह है। परन्तु ईश्वरके प्रागे नहीं
है क्योंकि धर्म्मपुस्तक क्या कहती है. इब्राह्मिने ईश्वरका विश्वास

श्रिक्म श्रीर यह उसके लिये धर्म्म गिना गया। श्रव कार्य्य करनेहारेको

मज्री देना श्रनुग्रहकी बात नहीं परन्तु ऋगकी बात गिना

श्राता है। परन्तु जो कार्य्य नहीं करता पर भक्तिहानके धर्म्मी

टहरानेहारेपर विश्वास करता है उसके लिये उसका विश्वास धर्म्म

श्रिना जाता है। जैसा दाजद भी उस मनुष्यकी धन्यता जिसके।

श्रिक्म बिना कर्मीक्षे धर्मी टहरावे बताता है. कि धन्य वे जिनके

क्रक्म इमा किये गये श्रीर जिनके पाप ढांपे गये. धन्य वह

मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न गिने।

है तो यह धन्यता क्या खतना किये हुये लोगोंहीके लिये हैं अथवा खतनाहीन लोगोंके लिये भी है क्योंकि हम कहते हैं कि

१० इब्राहीमके लिये विश्वास धर्म्म गिना गया । तो वह क्येंकर उसके लिये गिना गया . जब वह खतना किया हुआ था आथवा जब खतनाहीन था . जब खतना किया हुआ था सो नहीं परन्तु जब

११ खतनाहीन था। श्रीर उसने खतनेका चिन्ह पाया कि जो बिश्वास इसने खतनाहीन दशामें किया था उस बिश्वासके धर्म्मकी छाप होवे जिस्तें जो लोग खतनाहीन दशामें विश्वास करते हैं वह उन

१२ सभोंका पिता होय कि वे भी धम्मीं ठहराबे जायें . श्रीर जो लोग न केवळ खतना किये हुए हैं परन्तु हमारे पिता इब्राहीमके उस बिश्वासकी लीकपर चळनेहारे भी हैं जो उसने खतनाहीन दशामें किया था उन लोगोंके लिये खतना किये हुश्रोंका पिता ठहरे ।

३ क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि इबाहीन जगतका अधिकारी होगा न उसको न उसके वंशको व्यवस्थाके द्वारासे भिजी परन्तु विश्वासके

१९ कि हैं गिनसीस किंजनस काखन्य है। की भी मान है में १९ के प्रमान है। कि प्राथम किंपन है। के प्रमान की १९

७१ निम्ह किस्सी गिष्ट किस्प्र मि इह । ई किस्प्र हिस्स क्षिप्र किस्प्र किस्

। ई ाष्टाउड्ड १५मी क्रींगर्क

न है साह्यही कंग ग्राप्त हैत कि तिड़म कई न ग्रिय हैन हैस्स सिती सड़ एंग्रे ग्रिक की था गर्म हिस्स कि की कि सिता है। अस्स । सिंह । सिंह । स्में अस्स कि सिंह स्था है। सिंह । इस । सिंह । स्था कि सिंह स्था है। स्था है। स्था है।

बिज्यसिस हुन्य न होक यसन यथा था एक बरसका था ताना स्थानक स्थानक के अब स्थानसा हुआ था और न सारक पानि- २० स्थानक सिन्देह किया सा नहीं परन्ती हिजाससे हड़ होने हे अबस्की अबस्सिस सन्देह किया सा नहीं परन्ती विश्वसिसे हड़ होने हे अबस्की

१५ निष्ठ किता प्रसि की गाम श्रम भी हैं है उसर उपाहिम

प्रतिज्ञा है है उसे करनेका भी सामर्थी हैं। इस हेतुसे यह उसके २२

पर न केवल उसके कारण लिखा गया कि उसके लिये गिना २३

। 1ए।र एराउट फिन्नि किनिक प्राप्ट होस्स्ट प्राप्ट ग्राप्ट ग्राप्ट । किछिमाइने कि रचेन कोन्य ग्राप्ट किछ ग्राप्ट प्राप्ट हेग्रप्ट ]

## [ । ज्र तिममि । प्राप्त मिष्ठकि एपि

कि हैं किए विएडड रिसम् सिमाहर्की सड़ की हर एत । ई पारुसी सिमहर्दे सड़ एगड़ क्डीस ख़िस सुप शिमड़ माहरकी ई राभी सिम्ही सिडायहरू सड़ किसड़ एगड़ क्सड सि ग़िल्ड

से पहुंचनेका अधिकार पाया है और ईश्वरकी महिमाकी आशाके ३ विषयमें बड़ाई करते हैं। ग्रीर केवल यह नहीं परन्तु हम क्लेशोंके विषयमें भी बडाई करते हैं क्योंकि जानते हैं कि क्लेशसे धीरज.

४ श्रीर धीरजसे खरा निकलना श्रीर खरे निकलनेसे श्राशा उत्पन्न होती

४ है। श्रीर श्राशा लिजित नहीं करती है क्योंकि पवित्र श्रात्माके द्वारासे जो हमें दिया गया ईश्वरका प्रेम हमारे मनमें उंडेला गया

६ है। क्योंकि जब हम निर्वेळ हो रहे थे तबही सीष्ट समयपर ७ भक्तिहीनोंके लिये मरा । धर्मी जनके लिये कोई मरे यह दुर्लभ

है पर हां भले मनुष्यके लिये क्या जाने किसीका मरनेका भी म साहस होय । परन्तु ईश्वर हमारी त्रोर त्रपने प्रेमका माहात्म्य यू

दिखाता है कि जब हम पापी हो रहे थे तबही सीष्ट हमारे लिये ६ मरा । सो जब कि हम श्रव उसके लोहूके गुणसे धम्मी ठहराये

गये हैं तो बहुत अधिक कर के हम उसके द्वारा क्रोधसे बचेंगे।

१० क्योंकि यदि हम जब शत्रु थे तब ईश्वरसे उसके पुत्रकी मृत्युके द्वारासे सिलाये गये हैं तो बहुत श्रधिक करके हम मिलाये जाके 33 उसके जीवनके द्वारा त्राण पावेंगे। श्रीर केवल यह नहीं परन्तु

हम अपने प्रभु यीशु खीष्टके द्वाराधे जिसके द्वारा हमने अब मिलाप पाया है ईश्वरके विषयमें भी बड़ाई करते हैं।

श्चाद्मके पापफे द्वारासे मृत्युका श्चीर यीग स्नाष्ट्रके धर्मसे ग्रनण्त जीवनका माप्त होना ।

इसलिये यह ऐसा है जैसा एक मनुष्यके द्वाराखे पाप जगतमें श्राया श्रीर पापके द्वारा मृत्यु श्राई श्रीर इस रीतिसे मृत्यु सब १३ मनुष्योपर बीती क्योंकि सभोने पाप किया। क्योंकि ब्यवस्थालों

पाप जगतमें था पर जहां ब्यवस्था नहीं है तहां पाप नहीं गिना

१४ जाता । तौभी त्रादमसे मूसालों मृत्युने उन लोगोंपर भी राज्य किया जिन्होंने आदमके अपराधके समान पाप नहीं किया था •

१४ यह श्रादम उस श्रानेवालेका चिन्ह है। परन्तु जैसा यह श्रपराध है तैसा वह बरदान भी है सो नहीं क्योंकि यदि एक मनुष्यके अपराधसे बहुत लोग मूए तो बहुत अधिक करके ईश्वरका अनुअह और वह दान एक मनुष्यके अर्थात यीशु स्नीष्टके अनुअहसे बहुत १६ लोगोंपर अधिकाईसे हुआ । श्रीर जैसा वह दंड जो एकके द्वारा

। केक फरार यीयु खीहके हुए। अनुयह भी अनन्त जीवनके लिये धरमेके हुए। हुआ . कि जैसा पापने सृख्यमें राज्य किया तैसा हमारे प्रभु २९ बहुत होय प्रस्तु जहां पाप बहुत हुआ तहां अनुभह बहुत अधिक धरमी बनाये जायंगे । पर व्यवस्थाका भी प्रवेश हुआ कि अपराध २० पापी बनाये गये तैसा एक मनुष्यके आज्ञा माननेसे बहुत लेगा हाय । क्योंकि जैसा एक मनुष्यके शाजा लंबन करनेसे बहुत लाग 98 निवित समी उहराव नानेका कारण हुआ निससे नीवन जिये दंदकी आजाका कार्या हुआ वेसा एक धम्म भी सब मनुः जीवनसे शब्स करेंगे। इसिलिये जैसा एक अपराध सब सबुच्योंके 9द बहुत आधक कर के जो लाग अनुप्रहकी और धम्मके दानकी रि एकी प्रयात सामाह केक्य सर में सुन्तु हायात्र काया होत थर क्यू शिष्ट कींपिन । एडडू रुत्र किति है। भीहित स्रिविशिष्ट एक अप्राथक कार्या इंडकी आजा हुई प्रस्त बरहानसे बहुत हिष्णमी कींफ़्र है डि़ह्न नाइ इए एएर एकी पाप नेसटी एड है

ि विस्वासियोता पापने अलग रहात अवस्य है। वे पापने तथन

ि। है कि छाड़ केरहाई कड़ि

थ । ए। हिंड हे स्पाप कि है। हिंड ए। क्यांकि । हिंड है से हिं कि कि गया इसिनिए कि पापका शारीर चय किया जाय जिस्त हम किर जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत उसके संग क्या पर चढ़ाया इ डिष्ट कीएक । गिंड कप्टुकं फि माननामस किनेटड कि उसकी संखुकी तमाननाम उसके केपुक हुए हैं गि निश्चय उसके गथा तेसे हम भी जीवनकीसी नई चाल चले। क्योंकि यदि हम १ ाष्ट्राउट क्रिमीक्रिष्ट क्रिक्टिक्क् कार्ति श्री क्रिक्ट की क्रिक इंगा एक् विसमा जिया । सा उसकी सृत्युका बपतिसमा जनेस हम उसके ४ -मन भिर कियुका विश्वमा लिया उसकी स्थुका भी वप-क्योंकर अब उसमें जीयेंगे। क्या तुम नहीं जानते हो कि हममेंसे है हैं हुए होया होया न हो . हम जो पापके लिये सूप् हैं ? ज्या क्या क्या हम मिया मड़ एक . इंक एक मड़ कि

न की ई हिस्क माहण्डी हि ई गुम एमं क्यों मड़ शिष्ट गृहि । ई

सिमिंकापुर डिक की है किमार कीएँक। पिर किंदीर एमें केस्ट ३ : । ई डिक प्रिप्ट किंपुरप्ट प्रती प्रमार , ई प्रमार डिक प्रती कंटर प्रतिष्ट ड्रेड प्रभार प्रकार डिक्स किंसी किंपाए कि एम कि ड्रेड कीएँक ०१ किंपिए पिर पार सिमिरि सड़ । ई प्रतिष्ट केंद्रा डिडेड हैं कि ई १९ इसि प्रमार किंपिए ड्रेड किंपि केंद्रा कि किंपि केंद्रा कि किंपिए

अध्यमें हेज्यरके जिय जीवते हैं। अध्यमें हेज्यरके जिय जीवते हैं।

colline for a sign of the least of the least

हुन, मुक्त निधिष्ट काष्ण्रम्थ मह की फेनी मह गिर्म मह का प्रमा । दि निधिष्ट के उपस्ट्र है। दि निधिष्ट के उपस्ट्र काष्ण्रम्थ मह की फेनी मह फिन गिर्म के उपस्ट्र काष्ण्रम्थ मह की फेनी मह फिन गिर्म के उपस्ट्र के प्रमान कि मिर्म है। दि मिर्म के उपस्टित के उप

कीएक दि तार अब मह सिम्सी सिक है . कि तिउस उस एक कंग्रिक में कीए ग्राइट सिमाम कर ग्रा । ई छुन्न तिन्स किन्ट ९९ तिन्स किस्ट ग्रिट दि तिअस अस किमी कारहिमा मह केन्छ साइ किम्प्ट हुन्य है छुन्न भिरम किमाम कीएक । ई निव्हि तिन्ति हुन्

वरदान हमार् गरी खाह राजिसे अवन्य योवन है।

िबरवासी लेग व्यवस्थाके ब्राधीन नहीं हैं इसलिये ईरवरकी सेवा करना चन्हें यावश्य है। व्यवस्थाने हेतुसे पाप प्रवल होता है पर प्रभुको यनुयहरे बुटकारा माप्त होता है।]

के हे भाइयो क्या तुम नहीं जानते हो क्योंकि में व्यवस्थाके जाननेहारोंसे बोळता हूं कि जबलों मचुप्य जीता रहे तबलों व्यवस्थाकी उसपर प्रभुता है। क्योंकि विवाहिता स्त्री अपने जीवते र स्वामीके संग व्यवस्थासे झूट गई। इसिं विवाहिता स्त्री अपने जीवते र स्वामीके संग व्यवस्थासे झूट गई। इसिं यदि स्वामी मर जाय तो वह स्मामीकी हो जाय तो वह अस व्यवस्थासे कहावेगी परन्तु यदि स्वामी मर जाय तो वह अस व्यवस्थासे कहावेगी परन्तु यदि स्वामी मर जाय तो वह अस व्यवस्थासे निर्वत्थ हुई यहांलों कि दूसरे स्वामीकी हो जानेसे भी वह व्यभिचारियी कहावेगी परने मर गये कि तुम दूसरेके हो जावो अर्थात असीके जो स्त्राकों। इसिंविये हे मरे भाइयो तुम भी खिष्टके देहके हारासे व्यवस्थाके थि ति उस शारीिक दृशामें थे तब पापोंके अभिलाष जो व्यवस्थाके र जब हम शारीिक दृशामें कार्य्य करवाते थे जिस्ते स्त्रुके विये स्तरक हिंगे परन्तु अभी हम जिसमें बांधे थे उसके लिये स्तरक हिंगे क्याने झुट गये हैं यहांलों कि लोखकी पुरानी रीतिपर नहीं परन्तु आसाकी नई रीतिपर सेवा करते हैं।

मेरे लिये सृत्युका कारण ठहरी। क्योंकि पापने अवसर पाके ११ श्राज्ञाके द्वारा सुक्ते ठगा और उसके द्वारा सुक्ते मार डाला। सो १२ व्यवस्था पवित्र है और श्राज्ञा पवित्र और यथार्थ और उत्तम है। तो क्या वह उत्तम बस्तु मेरे लिये सृत्यु हुई. ऐसा न हो १३ परन्तु पाप जिस्ते वह पापसा दिखाई देवे उस उत्तम बस्तुके द्वारा ब्यवस्था बिना आगे जीवता था परन्तु जब आहा। आई तब पाप जी गया और में मुआ। और वहीं आहा जो जीवनके लिये थी परन्तु पापने श्रवसर पाके श्राज्ञाके द्वारा सब प्रकारका लालच सुभक्तें जन्माया क्योंकि बिना ब्यवस्था पाप सतक है। में तो तो हम क्या कहें . क्या ब्यवस्था पाप है ऐसा न हो परन्तु विना व्यवस्थाके द्वारांसे में पापको न पहचानता हां ब्यवस्था जो न कहती कि टालच मत कर तो में टालचको न जानता। 0

। हु । छिक । हि कि।एउनएक विकास विकास कि मार्ग कि।एन विकास कि। विकास कि। विकास कि। प्रभु पाध सि ए है। एउने वदी वदाने हो। है । सि सि है शामड़ की हूं रिकाम फिय किंग्रिड्ड में। गिर्काटन निक छिड्डे ५९ क्छिस मह के सम हैं मि कि कामागा मनुष्य में में है सम हम सिक्क मिंकिष्ट र्फ कि दी प्रमाण किया से मिंक है कि इस है। कि अंगोम किश्वीह भिम कि जुं एक है । छान किश्वी है भी भी बिदिक हुन्। द्वं क्रिय शिष्प्रहाक किएकई छिनाम क्रेक्किय हिनीम इड में कींफि । ई एसं र्म माक एष्ट कि दूं ति द्वार एकी माक छिन्छ ९९ में इस की डूं 1517 एए हर खर है 1 है। है 1582 समस कि पाप है हुन्प दूं 159क छिट दिहा में घड़ 16 दूं 159क दें 15 हूं 15ड़ाड डिहा कि में दीए प्रा है। किस्न है। है वाहान हिम साक 17ह कि ०१ क्रिप्र डूं 15फ़ डि़म मिं डूं 15ड़ाम मिं कि माक 1ख़ इह कीं कि 38 1 ई फिलमी रंक केस किएन खन्छ करनी सुरे कि कि कि वि कोंकि डे तसम बस्तु सम्ममें अथित मेरे यारीरमें नहीं बसती है क्योंकि की द्वं रिकार में कींफि । ई रिप्त मिस्पु कि PIP हन्प्र द्वं न? - इस में कि हैं 15 फ़्र हो है हो हो हो है है। है है। है है। ाठफ़ ड्राफ़ ड्रां हो हो हो हिस्सी हो हो है। है। है। हो है। हो है। मिं कि कीं फि है 15 समा दिन दिस है 15 कि मिं कि की फि \$1 । इं किने छाड़ किए। गृष्टि किनीगृष्टि मिन्ने ईं किनोष्ट । अन्छ की ई िनार मड़ कीएक । छार 1ई ध्रमणा तन्छाए छागड़ ४१ से मेरे जिये स्थुका जन्मानेहारा हुआ इसिनिये कि पाप आजारे

विनका नवीन जीवन जा शरीरने अनुसार नहीं पर आत्माने

ा है तिलम राष्ट्रमूख

हैक्सिक क्याफ़िक क्याफ़िक है कि वस याशिक द्याम नहीं इ की हर प्रा ई रिक्स कि हों है। पर असी है । पर जब कि न क्रीशिए कि मृष्टि। ई 1तिका हिन हि क्रींफ्न ई 1ताई हिन साप्त्र ईश्वर्स ग्रज्ञता करना है क्योंक वह मन हेश्वरको व्यवस्थाके क ानाएऊ नम प्रमुशिए की एमाक मद्द । ई एमाएक महि नमि श्रारीएपर मन उगाना तो सृत्यु है परन्तु आत्मापर मन छगाना ६ । ई नाम्छ नम प्रांतिविकामग्रह कि ई गिष्ठहरू कामग्रह कि प्र र डे जिएछ नम प्रांतिक किरीरिए मंत्र है शिएकृष्ट किरीरिए कि अनुसार नहीं परन्तु आस्माके अनुसार चलते हैं पूरी किई जाय। अल्या कि सेंमिड होनि कि व्यवस्थाकी निधि होमें में प्रशिक्त है किइइ प्रम पाप मिग्रीप कित्र प्राप्त किया गृहि मात्रि । किंग्रिमी। ह 338

हेहें भी अपने आस्माक कारण जो तुममें बसता है जिलावेगा। माइम्प्रम राइम्ह मि पायक सिमिकिस परिवास मानहार मारवहार जिसने वीथुको स्तकोमेंसे उठाया उसका शासायदि तुममें बसता भापक कारण स्तक है पर आत्या धम्मक कारण जीवन है। और ११ नी वह उसका जम नहीं है। परन्तु शिष्ट तुमसे हैं ते वह १६ है डिम ामग्रह कथि मिछिकी हीए . रि माएइ कमग्रीए कुरप्र

8१ कीएक। पिलिक रि शिप किलिएकि कि इई शिमग्रे हीए हुन्द्रप इर भिंग्रम कि जिल कड़ी ग्रामहार कारी हा सह होए की फिन । डाक कड़ी इसिलिये हे माइया हम श्रारीक ऋषी नहीं हैं कि श्रारीक अनुसार 9 ?

अथित हे मिता पुकारत हैं। आत्मा आपही इमाह आत्माक संग १६ हाआ परन्तु लेपालकपनका आत्मा पाया है जिससे हमें हे अञ्चा १ । मामध्य मुक्ती की ई। ए। ए। इन। ए। इन। इन। इन। इन। इन। इन। हिए केम्बर्ड हिंह है ठिलम भारत कास्नाह कम्बर्ड गाल नित्ती

। हाए मि । मडीम एमं केमर हिम्ही है जिरह छ: इ एमं केमर कि मड़ की है किक -छोष्ट गिरमें केष्रिक ग्रांक शिकधीष कंत्रमपूर्ड हि कि शिक्छोष्ट कि श है नातन्से होष ग्राह्म । हैं नातन्स केष्ठ्य सह की है । तह मिल

कि हक्त कितिधात्रक कम्तीए प्राक्ष ग्राथा कि मित्र होत प्राप्त हि

। इ ति।ई प्राप्त ।क्रिक्ति।हुन

न्यां में समम्ता हूं की इस वनमान समयके हु:ख उस १८

रेश अथित अपने देहके उद्वारकी बार जोहते हैं। क्योंकि आयाखे किन्पकापण ग्रीह ई निरुक्त सिनेपष्ट दिगाह ई रुस रिडीप किमिंग हम मह महिला की हिला है। एक सह प्रमुख्य हो एक एक जिहा । है किए एड़िए प्रिंह किरहर एसं क्यू छिहा शह हिए इंट्र की ई िनात मड़ कींप्रि । विरुक मार क्रियकिन कि मिड़ीम ९६ किनित्ति करहरू काए राह्म छहरा। काष्राह काष्राहित हिराह कि शहर की . ट्रीप ट्रेकी मिएएए एड्र किथिए कारिय छिग्रिक विशेष्टि कि निवाह हुन्प्र डिम सिख्य हो हमा हमा है छिड़ा हमा उट्ट किनाई डागर कांनाजन्छ कार्ष्टरहे गए।छए किश्वास कांग्रिक । ई डिन ३१ महिमान आग इसोमें प्रशह किई तायगी कुछ गिनने में

न्धर गुराह कि पर है । परन्तु यदि हम में नहीं है क्स है । प्रमा १ इस फिन दि गाप्राप्ट किएट इन ई राठकर्ड होक छकु कि की फिन है डिन । अहम से है शिह सिरिश्र । आहा कि स्निम अहम । इस ।

। ई तिइक्टि डाइ किसर सिक्ति हो। ई

श्रीर जिन्हें बुराया उन्हें अभ्मी रहराया भी श्रीर जिन्हें अभ्मी' कि एए इन्हें इन्हें एए इन्हें इन्हें इन्हें उसी । हाई छिड़ी उड़े रूपके सहसा होनेको आगेसे ठहराया जिस्ते वह बहुत साइयोस कह्यु नेशर नेसर इन्ह । नात मिगार नेसर इन्ही कींधन । ई युट्ट ३९ कारने करती हैं अथित उनके किये जो उसकी इंच्छा है तिभक्ष खास किडिड्रीक्षर कंकमी नाइ इस किहा किएड ई निष्क मान्य किश्वपूर्ट गिर्फ कि की ई रिनार एड गृष्टि । ड्राइफ्क िन्ही नामस काखन्ड्र न कि के हैं कि वहां मिल हो। है कि वह की है। एक प्रमा कि। कि। की ई ात्रनाए । अनुनेनार क्षिण्ड आहे । ई । त्रिक िननी प्रका थड़ किया चाहिये परन्तु आत्मा आपही अकथ्य हाय मार मारके हमारे छितिरि छन्। ानधार फिर्मिक ई िनार डिम मड कीएम ई 159क ३६ इस रीविसे पनित्र आत्मा भी हमारी दुन्बरुताशाम सहायवा

निक माई प्रमोगिक युद्द निष्ट केष्ठप्रदेश गिर्फ म प्रकाणन हुन मार प्रदेश केंद्र एस के इस सभाके भिंछ भाम हिला की उसके उस है। इर ने हमारे बिरुद्ध कीन होगा। जिसने अपने किन पुत्रको न रख है ग्राप्ट ग्रिएड राष्ट्र हीए . इंक ाफ्न फ्रांताक नद्र एड एड । ड्रेडी भिर गमडीम डेन्ड गगडिंड

रुगावेगा . क्या ईरवर जो धर्मी ठहरानेहारा है। दंडकी श्राज्ञा ३४ निहारा कौन होगा . क्या खीष्ट जो मरा हां जो जी भी उठा जो श्वरकी दृहिनी श्रोर भी है जो हमारे लिये बिनती भी करता ी कीन हमें सीष्टके प्रेमसे ग्रलग करेगा . क्या क्लेश वा संकट ३४ त्रा उपद्भव वा ग्रकाल वा नंगाई वा जोखिस वा खड़ा। जैसा ३६ लिखा है कि तेरे लिये इस दिन भर घात किये जाते हैं हम बध होनेवाली भेड़ोंकी नाई गिने गये हैं। नहीं पर इन सब बातोंमें ३७ हम उसके द्वारासे जिसने हमें प्यार किया है जयवन्तसे भी अधिक हैं। क्योंकि में निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु न जीवन न ३८ दुतगण न प्रधानता न पराक्रम न बर्त्तमान न भविष्य . न ऊंचाई ३६ ने गहिराई न श्रीर कोई सृष्टि हमें ईश्वरके प्रेमसे जो हमारे प्रभ बीष्ट यीशुमें है अलग कर सकेगी।

ि यिहदियोंके विषयमें पावलका बहुत चिन्ता करना ।

में सीष्टमें सत्य कहता हूं में भूठ नहीं बोलता हूं श्रीर मेरा मन भी पवित्र श्रात्मामें मेरा साची है . कि मुक्ते बड़ा २ शोक ग्रीर मेरे मनको निरन्तर खेद रहता है। क्योंकि में ग्राप ३ प्रार्थना कर सकता कि अपने भाइयोंके लिये जो शरीरके भावसे मेरे क़दंब हैं में खीष्टसे सापित होता। वे इस्रायेली लोग हैं श्रीर 8 लेपालकपन श्री तेज श्री नियम श्री न्यवस्थाका निरूपण श्री सेवकाई औ प्रतिज्ञाएं उनकी हैं। पितर लोग भी उन्हींके हैं और ४ उनमेंसे शरीरके भावसे खीष्ट हुआ जो सब्बंप्रधान ईश्वर सब्बंदा धन्य है . श्रामीन।

र् ईश्वरकी इच्छापर कीई मनुष्य बिवाद न करे।

पर ऐसा नहीं है कि ईश्वरका बचन टल गया है क्योंकि सब लोग ६ इस्रायेली नहीं जो इस्रायेलसे जन्मे हैं . श्रीर न इसलिये कि 🌼 इब्राहीसके बंश हैं वे सब उसके सन्तान हैं परन्तु ( लिखा है ) इसहाकसे जो हो सो तेरा बंश कहाचेगा। अर्थात शरीरके जो न सन्तान सो ईश्वरके सन्तान नहीं हैं परन्तु प्रतिज्ञाके सन्तान बंश गिने जाते हैं। क्योंकि यह बचन प्रतिज्ञाका था कि इस समयके ह अनुसार में आजंगा और सार:को पुत्र होगा । और केवल यह १० नहीं परन्तु जब रिबका भी एकसे अर्थात हमारे पिता इसहाकसे

११ गर्भवती हुई . ग्रीर बालक नहीं जन्मे थे ग्रीर न कुछ भला श्रथवा बुरा किया था तबही उससे कहा गया कि बड़का छुटकेका

१२ दास होगा • इसलिये कि ईश्वरकी मनसा जो उसके चुन लेनेके अनुसार है कम्मोंके हेतुसे नहीं परन्तु बुलानेहारेकी श्रोरसे बनी

१३ रहे । जैसा लिखा है कि मैंने याकूबको प्यार किया परन्तु एसीको श्रिप्रय जाना ।

१४ तो हम क्या कहें . क्या ईश्वरके यहां श्रन्याय है . ऐसा न हो।

१४ क्योंकि वह मुसासे कहता है में जिस किसीपर दया करूं उसपर दया करूंगा श्रीर जिस किसीपर कृपा करूं उसपर कृपा करूंगा।

१६ सी यह न ती चाहनेहारेका न ती दौड़नेहारेका परन्तु दया करनेहारे १७ ईश्वरका काम है। क्योंकि धर्मपुस्तक फिरऊनसे कहती है कि सैंने

तुभी इसी बातके लिये बढ़ाया कि तुभमें ग्रपना पराक्रम दिखाऊं

१८ श्रीर कि मेरा नाम सारी पृथिवीमें प्रचार किया जाय। सा वह जिसपर दया किया चाहता है उसपर दया करता है परन्तु जिसे

१६ कठोर किया चाहता है उसे कठोर करता है। तो तू सुमले कहेगा वह फिर दोष क्यों देता है क्योंकि कीन उसकी इच्छाका साम्ना

२० करता है। हां पर हे मनुष्य तू कौन है जो ईश्वरसे विवाद करता है . क्या गड़ी हुई वस्तु गड़नेहारेसे कहेगी तूने सुक्ते इस रीतिसे

२१ क्यों बनाया । श्रथवा क्या कुम्हारको मिट्टीपर श्रधिकार नहीं है कि एकही पिंडमेंसे एक पात्रकी त्रादरके लिये और दूसरेकी

२२ अनादरके लिये बनावे । और यदि ईरवरने अपना क्रोध दिखानेकी श्रीर श्रपना सामर्थ्य प्रगट करनेकी इच्छासे क्रोधके पात्रोंकी जो

२३ विनाशके योग्य किये गये थे बड़े धीरजसे सही . ग्रीर द्याके पात्रों पर जिन्हें उसने महिमाके लिये त्रागेसे तैयार किया ग्रपनी महिमाके धनको प्रगट करनेकी इच्छा किई तो तू कौन है जो

२४ विवाद करे। इन्होंको उसने बुलाया भी ग्रर्थात हमोंको जो केवल २४ यिहृदियोंमेंसे नहीं परन्तु श्रन्यदेशियोंमेंसे भी हैं। जैसा वह

होशेयाकी पुस्तकमें भी कहता है कि जो मेरे लोग न थे उन्हें में २६ अपने लोग कहूंगा और जो प्यारी न थी उसे प्यारी कहूंगा । और

जिस स्थानमें लेगोंसे कहा गया कि तुम मेरे लेग नहीं हो वहां २७ वे जीवते ईश्वरके सन्तान कहावेंगे। परन्तु यिशौयाह इस्रायेलके

नाहीं वस स्था कहें . यह कि अन्यदेशियोंने जो धम्मेका पीखा ३० नाही क्या स्था कहें . यह कि अन्यदेशियोंने जो धम्मेका पीखा ३० नहीं करते थे धम्मेक अर्थात उस सम्मेश जो किमासक हैं किएक डिक

त्रहा करना है हिंदी तो अवस्थित कर प्रस्कृत के अवस्था है। अवस्था के अवस्था है है है है के कि कि कि कि कि कि कि क

ात्रका नाउन किएकार्ड प्रार्थ अपन कार्य के प्रमानिकी में किंड । गार्गड़ न तात्र्योङ कि देक साव्यनी प्रमान हैकि कि ग्रिंड ड्रे

ि। तिमाम जिम किमेम्थ किप्रवर्ष्ट्र कि पाई क्रिक्टिज्ञाङ्गी

ध डीहि कि किंगड़िक साहण्डी कुछ एड ममीनि क्षेम्पट कांक्रि

एताह्य छिनस निपष्ट गृष्टि कि नाम किषुकि छिए छिन्छ निपष्ट 1 गार्काम प्रमाह कू कि गारिक मिसेंकिनस् किस्ट निम्छ की फ्रेंक छिड्छ गृष्टि ई गिरास क्लि साक्की स्रोंकिनस् किस्ट छिनस् कीएकि ०९ ई किडक कार्स्यसम्बद्धारिक। ई गिरास फिली नाम स्मि क्ष्माह १९ किड्युं।। गार्मु क सम्बद्धार कि छेन छान्छ्य। प्रमुख्य है कि कि छिन्छ छूप डिक्स्य किस्टि ई फिल्ड किस्ट ई किस्ट इंक्ट सिनानस् गृष्टि कीएक। ई किस्ट ई किस्ट इंक्टिक किसिट किस्ट किस्ट किस्ट इंस्टिनानस् गृष्टि

क्रीएक । है कि है तिक क्षिण क्षण क्षिण क्षेण क्षिण क्

कैस कि की है 105क किस भड़ास डाबिकी हुन्१। ०९ ध तेष्ट्र गेंड़ेन केस कि 1था पाप में किस थे तहंडू गेंड़ेन हैं 105क ड्रम किंगिरिल किसिसड़ हुन्१। 1 व्हिड्ड डाप्य में १४०० ६९ गेंड्रिफ़ डाब्डी कि मडोंग प्राप्त क्य थाड़ निपष्ट करोंगिरिल

் மூக் முத சுள் திர் சுமக முன் தோ மான செல்லிறை செல்தே ] தாது கிர்ப்லே ச்பு செல்தத் முதை ந் பந்து சிர் நிரு நா நெடிருத் பில் கிருக் பித் நாழ், தோல் நிரு சேற்கு சுந்தலத் பித் குலைத் கொடியல் சிரிக் சிருந்த கூடிதாத் த लोगोंको जिन्हें उसने श्रागेसे जाना त्याग नहीं दिया है. क्या तुम नहीं जानते है। कि धर्मपुस्तक एलियाहकी कथामें क्या कहता है कि वह इस्रायेलके बिरुद्ध ईश्वरसे बिनती करता है . कि हे ३ परमेश्वर उन्होंने तेरे भविष्यद्वकात्रींकी घात किया है श्रीर तेरी बेदियोंको खोद डाला है श्रीर मैं ही श्रकेला छूट गया हूं श्रीर वे मेरा प्राम् लेने चाहते हैं। परन्तु ईश्वरकी बाम् उससे क्या ४ कहती है . मैंने श्रपने लिये सात सहस्र मनुष्योंका रख छोड़ा है जिन्होंने बाग्रलके श्रागे घुटना नहीं टेका है। सो इस रीतिसे इस ४ बर्तमान समयमें भी श्रनुग्रहसे चुने हुए कितने लोग बच रहे हैं। जो यह श्रनुप्रहसे हुत्रा है तो फिर कम्मोंसे नहीं है नहीं तो श्रनुप्रह ६ श्रब श्रनुग्रह नहीं है . पर यदि कम्मोंसे हुत्रा है तो फिर श्रनुग्रह नहीं है नहीं तो करमा श्रव कर्मा नहीं है। तो क्या है. इसायेली ७ लोग जिसको ढूंढ़ते हैं उसको उन्होंने प्राप्त नहीं किया है परन्तु चुने हुन्नोंने प्राप्त किया है श्रीर दूसरे लोग कठोर किये गये हैं। जैसा प लिखा है कि ईश्वरने उन्हें श्राजके दिनलों जड़ताका श्रात्मा हां श्रांखें जो न देखें श्रीर कान जो न सुनें दिये हैं। श्रीर दाऊद कहता ह है उनकी मेज उनके लिये फंदा श्रीर जाल श्री ठोकरका कारण श्रीर प्रतिकल हो जाय। उनकी श्रांखोंपर श्रन्धेरा छा १० जाय कि वे न देखें श्रीर तू उनकी पीठकी वित्य कुका दे।

तो मैं कहता हूं क्या उन्होंने इसिल्ये ठोकर खाई कि गिर ११ पड़ें. ऐसा न हो परन्तु उनके गिरनेके हेतुसे अन्यदेशियोंको न्नाण हुआ है कि उनसे जारका १२ धन श्रीर उनकी हानिसे अन्यदेशियोंको धन हुआ तो उनकी धन श्रीर उनकी हानिसे अन्यदेशियोंको धन हुआ तो उनकी धरपूरीसे वह धन कितना अधिक करके होगा। मैं तुम अन्यदे १३ शियोंसे कहता हूं जब कि मैं अन्यदेशियोंके लिये प्रेरित हूं मैं अपनी सेवकाईकी बड़ाई करता हूं कि किसी रीतिसे मैं उनसे १४ जो मेरे शरीरके ऐसे हैं डाह करवाके उनमेंसे कई एकको भी बचाऊं। क्योंकि यदि उनके त्याग दिये जानेसे जगतका मिलाप हुआ तो १४ उनके अहण किये जानेसे क्या होगा . क्या मृतकोंमेंसे जीवन नहीं। यदि पहला फल पवित्र है तो पिंड भी पवित्र है श्रीर यदि १६ जड़ पवित्र है तो डालियों मेंसे १७

जलपाईके ब्रह्में सारे जायेंगे। डिन्प्र है फिलाइ किशासाइ कि के करक क्षाया है अपनेही जीर स्वभावक विरुद्ध अच्छा जलपाईक वृष्मे सारा गया तो किए 13ाक ई किएंस छिद्यासक कि छक्छ केई।एउस छट ह हीए क्रीएक । ड्र गतकार उास प्रती ड्रन्ड प्रवर्ध्ड क्रीएक विष्ठाह दास ४,६ कि देर कि सिमान्यवीष कि कि व गृष्टि । गाम्प्रात राजान ता कि इड़ कु रि दिन , एक रि इर रान सारक विभन्न है कि कुमार कि है। इंडिक प्रमन्छ इंप जानी कि. छई किड्रीइक गृष्टि गिकु किप्रह्ये हि। इंदि म भि मह की हि म एस है। है। है। है। -१ अभिमानी मत हो पर्न्तु भय कर । क्योंक बीहे हेम्बर्म हनामा-ुं है। इस मिराहर हो। यह देश किए हैं मिरिह के माहर -ब्राह हाखा शह ताबी गई की दें। अञ्छा ने अबि-१६ व उड़का आधार नहीं परन्तु जड़ पेरा आधार है। किर तू कहेगा फिक्ति फ़्क इसछ क्र कि हुन्। फ़्क हम इसछ बुक्की क्रांफिलाइ न? मिडिन्ट कार्ड क्ट्रापर किराक कु प्राष्ट्र द्वार कार्ड इंति किनकी

इन्ह समयकुड गलाह किमिस नेप्रवर्द कीरिक । यह देखी एड् दृ

कर रखा इसिछिये कि सभीपर द्या करे।

### [ईश्वरके ज्ञान श्रीर न्यायका बखान।]

श्राहा ईश्वरके धन श्रोर बुद्धि श्रीर ज्ञानकी गंभीरता . उसके ३३ बिचार कैसे श्रथाह श्रीर उसके मार्ग कैसे श्रगम्य हैं। क्योंकि ३४ परमेश्वरका मन किसने जाना श्रथवा उसका मंत्री कौन हुश्रा। श्रथवा किसने उसको पहिले दिया श्रीर उसका प्रतिफल ३४ उसको दिया जायगा। क्योंकि उससे श्रीर उसके द्वारा श्रीर उसके ३६ लिये सब कुछ है . उसका गुणानुबाद सर्व्वदा होय . श्रामीन।

[ग्रपने श्रपने षद श्रीर सामर्थ्यके ग्रनुसार प्रभुकी सेवा करना विश्वासियोंकी ग्रावरयक है इसका वर्णन ।]

सो हे भाइयो में तुमसे ईश्वरकी द्याके कारण बिनती करता हूं कि अपने शारीरोंको जीवता और पवित्र और ईश्वरकी प्रसन्नता याग्य बलिदान करके चढ़ात्रों कि यह तुम्हारी मानसिक सेवा है। श्रीर इस संसारकी रीतिपर मत चला करी २ परन्तु तुम्हारे सनके नये होनेसे तुम्हारी चाल चलन बदली जाय जिस्तें तुम परखो कि ईश्वरकी इच्छा अर्थात उत्तम श्रीर प्रसन्नता बोग्य श्रीर पूरा कार्य्य क्या है। क्योंकि जो श्रनुग्रह सुक्ते दिया ३ गया है उससे में तुममेंके हर एक जनसे कहता हूं कि जो मन रखना उचित है उससे ऊंचा मन न रखे परन्तु ऐसा मन रखे कि ईश्वरने हर एकको बिश्वासका जो परिमाण बांट दिया है उसके अनुसार उसकी सुबुद्धि मन होय। क्योंकि जैसा हमें एक देहमें ४ बहुत श्रंग हैं परन्तु सब श्रंगोंका एकही काम नहीं है . तैसा हम ४ जो बहुत हैं खीष्टमें एक देह हैं और पृथक करके एक दूसरेके अंग हैं। ग्रीर जो श्रनुग्रह हमें दियां गया है जब कि उसके श्रनुसार ६ भिन्न भिन्न बरदान हमें मिले हैं तो यदि भविष्यद्वाणीका दान हो तो हम विश्वासके परिमाणके अनुसार बोळें . अथवा सेवकाईका ७ दान हो तो सेवकाई में लगे रहें . अथवा जो सिखानेहारा हो सो शिचामें लगा रहे • अथवा जो उपदेशक हो सा उपदेशमें लगा 🖛 रहे. जो बांट देवे से। सीधाईसे बांटें. जो श्रध्यचता करे सो यत्नसे करे. जो दया करे सो हर्षसे करे।

[ मेन श्रीर नम्नता श्रीर समा इत्यादि करनेका उपदेश।]

प्रेम निष्कपट होय . बुराईसे विन्न करो भलाईमें लगे रहा। ६,९०

आत्रीय प्रेमसे एक दूसरेपर मया रखा . परस्पर आदर करनेमें ११ एक दूसरेसे बढ़ चला। यत करनेमें श्रालसी मत हो. श्रात्मामें १२ अनुरागी हो . प्रभुकी सेवा किया करो । श्राशासे श्रानन्दित हो . १३ क्रेशमें स्थिर रही • प्रार्थनामें लगे रही । पवित्र लोगोंको जो आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो . श्रतिथि १४ सेवाकी चेष्टा करो । अपने सतानेहारोंको आशीस देखेा. १४ आशीस देशो . स्नाप मत देशो । श्रानन्द करनेहारींके संग १६ आनन्द करो और रोनेहारोंके संग रोत्रो। एक दूसरेकी श्रीर एकसां मन रखा . जंचा मन मत रखा परन्त दीनां शे १७ संगति रखो . श्रपने लेखे बुद्धिमान मत होश्रो। किसीसे बुराईके बदले बुराई मत करो . जो बातें सब मनुष्योंके श्रागे भली हैं १८ उनकी चिन्ता किया करो । यदि हो सके तुम तो ऋषनी श्रोरसे १६ सब मनुष्योंके संग मिले रहो । हे प्यारो श्रपना पलटा मत लेश्रो परन्तु क्रीधको ढांव देश्रो क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम

२० है . परमेश्वर कहता है मैं प्रतिफल देऊंगा । इसिबये यदि तेरा शत्र भूखा हो तो उसे खिला यदि प्यासा हो तो उसे पिला क्योंकि यह करनेसे तू उसके सिरपर श्रागके श्रंगारोंका देरी लगावेगा। २१ बुराईसे मत हार जा परन्तु भलाईसे बुराईको जीत से।

दिशाधिकारियोंके वशमें रहनेकी त्रावश्यकता।

हर एक मनुष्य प्रधान अधिकारियोंके अधीन होवे 93 क्योंकि कोई अधिकार नहीं है जो ई्श्वरकी श्रोरसे न हो पर जो श्रधिकार हैं सो ईश्वरसे उहराये हुए हैं। इससे जो श्रधि-कारका बिरोध करता है सो ईश्वरकी विधिका साम्ना करता है श्रीर साम्ना करनेहारे श्रपने लिखे दंड पावेंगे। क्योंकि श्रध्यत्त लोग भले कामोंसे नहीं परन्तु बुरे कामोंसे उरानेहारे हैं . क्या त् श्रिधकारीसे निडर रहा चाहता है. भला काम कर तो उससे तेरी सराहना होगी क्योंकि वह तेरी भलाईके लिये ईश्वरका सेवक है। परन्तु जो तू बुरा काम करे तो अय कर क्योंकि वह बाजको बधा नहीं बांधता है इसिबये कि वह ईश्वरका सेवक श्रर्थात कुकर्मीपर क्रोध पहुंचानेका दंडकारक है। इसलिये श्रधीन होना केवल उस क्रोधके कारण नहीं परन्तु विवेकके कारण भी

भय करे। जिसका आदर करना है। उसका आदर करे।। महसूर देना है। उसे महसूर देशो जिससे भव करना है। उससे छिली हिं है एक छिए हैं गर्ड एक छिली हिंह हो। ही है छिली ण एन इन्हें कि कि कि कि सिर्म सिर्म कि कि कि कि कि कि इ है कार्ष कर्म है कि की कि कि कि कि है मिर है छि । है एउनए

। नक्ष जा व्यवस्थाका मार है इसका वर्ष ।

[ चम्प देखने अथकारने कांग्राक कांग्राक त्यान वाद्या । नहीं करता है इसिलेये प्रेम करना व्यवस्थाकी पूरा करना है। 98 इं19ह इक् किभि।ईम मध् । ई इएमे किम्म एक मध् नामम निगढ़ इसरी आज्ञा पदि होय तो इस बातमें अथति तू अपने पहासिकी इंकि ग्रह्म इक हम हरार इ हम क्रिए रिक्र एक हम शिह इक 5 तम एडिंग्रिंग कर तम तमागिष्ठप्प की इष्ट कींग्रिंग । है हैकी भिष्ट न प्राप्त कुछ अस्य मत धारा केवल एक कुसरका प्यार ट

की मतवालपनम अथवा ब्बिमिनार औ। जुनपनम अथवा बेर औ। नित्र । होक राहीक राहि स्था श्रम श्रीति ने के विषय कि हो। । क म्डीम मछन्मा किन्निष्ट कंग्राज्य क्लिमाक कंग्रक्यनस्य मड् निकट है। रात बढ़ गई है और दिन निकर आया है इसिलिये 9 ? हमने निष्वास किया उस समयसे अब हमारा जाण अधिक कि नींद्स हमारे जागनेका समय अब हुआ है क्योंके जिस समयमे यह इसिकिये भी किया चाहिये कि तुस समयका जानते हो ११

्रुब्बल भाइचे पूरन वातांका विवाद करनेका मिनेय । । फ़िक क्रम किन्ही किन्फ़िक छिष्ट किनि अपने किन 88 क़रिए ग्रह कि न्हीए क्रिडिक प्रिक्ष स्पर क्रिक्र । छह न महाड

वह अपनेही स्वामीके आगे खड़ा होता है अबवा गिरता है. परन्तु प्रह्मा किया है। तू कोन है में पराये लेकको होते है। है । फिकी मुद्रम क्तिह निम्ह की कि हो है है । कि है कि है । कि है । कि है । कि है । कि हिम क्षाता है। जो खाता है की न खानेहाके न तुरु न जाने और जो है हागामाल कि इं रुक्ट हार है परन्त है प्रमा है हिला सामा प्र क्षित के सिताने देन असे अपनी संगतिये के विश्वास करता है। इस करता के अपने के अपने के अपने के अपने के अपने के

- ४ र राजनाना
- १ वह खड़ा रहेगा क्योंकि ईश्वर उसे खड़ा रख सकता है। एक जन एक दिनको दूसरे दिनसे बड़ा जानता है दूसरा जन हर एक दिनको एकसां जानता है हर एक जन अपनेही मनमें निश्चय कर लेवे।
- इ जो दिनको मानता है सो प्रभुके लिये मानता है और जो दिनको नहीं मानता है सो प्रभुके लिये नहीं मानता है. जो खाता है सो प्रभुके लिये नहीं मानता है. जो खाता है सो प्रभुके लिये खाता है क्योंकि वह ईरवरका धन्य मानता है और जो नहीं खाता है सो प्रभुके लिये नहीं खाता है और ईरवरका धन्य अ मानता है। क्योंकि हममें से कोई अपने लिये नहीं जीता है और
  - द कोई अपने लिये नहीं मरता है। क्योंकि यदि हम जीवें तो प्रभुके लिये जीते हैं और यदि मरें तो प्रभुके लिये मरते हैं सो यदि
  - ६ हम जीवें श्रथवा यदि मरें तो प्रभुके हैं। क्योंकि इसी बातके लिये खीष्ट मरा उठा श्रीर फिरके जीया भी कि वह सृतकों श्री जीवतोंका
- १० भी प्रभु होवे । तू अपने भाईको क्यों दोषी ठहराता है अथवा तू भी अपने भाईको क्यों तुच्छ जानता है क्योंकि हम सब खिष्टके
- ११ बिचार श्रासनके श्रागे खड़ें होंगे। क्योंकि लिखा है कि परसे-श्वर कहता है जो मैं जीता हूं तो मेरे श्रागे हर एक घुटना
- १२ क्किगा और हर एक जीभ ईरवरके आगे मान लेगी । सो हमसं से हर एक ईश्वरको अपना अपना लेखा देगा ।

## [ इंश्वरका राज्य खाना पीना नहीं है पर थर्म श्रीर सिलाप श्रीर श्रानन्द है। ]

- १३ सो हम श्रब फिर एक दूसरेको दोषी न ठहरावें परन्तु तुम यही ठहराश्रो कि भाईके श्रागे हम ठेस श्रथवा ठोकरका कारण न
- १४ रखेंगे। में जानता हूं श्रीर प्रभु यीश्चसे मुक्ते निश्चय हुश्रा है कि कोई बस्तु श्रापसे श्रश्चद्ध नहीं है केवल जो जिस बस्तुकी श्रश्चद्ध
- १४ जानता है उसके लिये वह श्रश्चुद्ध है। यदि तेरे भोजनके कारण तेरा भाई उदास होता है तो तू श्रव प्रेमकी रीतिसे नहीं चलता है. जिसके लिये खीष्ट मुश्रा उसको तू श्रपने भोजनके द्वारासे नाश मत कर।
- १६, १७ सो तुम्हारी भलाईकी निन्दा न किई जाय। क्योंकि ईश्वरका राज्य खाना पीना नहीं है परन्तु धर्म्म श्रीर मिलाप श्रीर

हके सुधारनेकी बातोंकी चेष्टा करें। भोजनके हेतु ईश्वरका काम २० नाश मत कर. सब कुछ श्रद्ध तो है परन्तु जो मनुष्य खानेसे ठोकर खिळाता है उसके िळ्ये बुरा है। अच्छा यह है कि तू न २१ मांस खाय न दाख रस पीये न कोई काम करे जिससे तेरा माई देस अथवा ठोकर खाता है अथवा दुब्बळ होता है। व क्या तुमे बिश्वास है. उसे ईश्वरके शामे अपने मनमें रख . २२ चम्च वह है कि जो बात उसे अच्छी देख पड़ती है उसमें अपनेको होषी नहीं ठहराता है। परन्तु जो सन्देह करता है से यदि २३ खाय तो दुब्के योग्य ठहरा है क्योंकि वह बिश्वासका काम नहीं खार तो दुब्के योग्य ठहरा है क्योंकि वह बिश्वासका काम नहीं श्रानन्द जो पवित्र थ्रात्माखे है। क्योंकि जो इन बातोंमें खोष्टकी १८ सेवा करता है सो ईश्वरको भावता थीर मनुष्योंके यहां भठा ठहराया जाता है। इसिटिये हम मिठापकी बातों थीर एक दूस- १६

[ निवंताका संभाषने और अपनेहीका प्रमन्न न करनेका वपदेश।

होती है हमें आशा होय । और धीरता और शांतिका ईश्वर ४ तुम्हें सीष्ट पीथ्यके अनुसार आपतमें एकसां मन रखनेका दान हने , जिस्तें तुम एक चित्त होके एक मुहसे हमारे प्रभु बीधु ब्रीष्टिके ह पिता ईश्वरका गुणानुबाद करे।। इस कारण ईश्वरकी महिमाके लिये जैसा ख़ीष्टने तुम्हें ग्रहण किया तैसे तुम भी एक दूसरेको ग्रसन करे। क्योंकि क्षीष्टने भी अपनेहीको प्रसन्ध न किया परन्तु जेला छिखा है तेरे निन्दकोंकी निन्दाकी वार्ते श्वभपर आ पड़ीं। क्योंकि जो कुछ आगे ठिखा गया हो। हमारी शिचाके छिये टिखा गया कि धीरताके और ्यांतिके हारा जो धर्म्म पुस्तकसे हमें जो बळबन्त हैं अचित है कि निब्बेटोंकी दुब्ब-उताश्रोंको सहें श्रीर श्रपनेहीको प्रसन्त न करें। हममेंसे हर एक जन पड़ोसीकी मलाईक लिये उसे सुधारनेके निमित्त महर्ण करो।

में कहता हूं कि जो प्रतिज्ञाष्ट्रं पितरोंसे किई गई उन्हें दढ़ प करनेको योश्च स्वीष्ट ईरवरकी सच्चाईके लिये खतना किये हुए होगोंका सेवक हुआ। पर अन्यदेशी होग भी दयाके कारण ६

ईश्वरका गुगानुबाद करें जैसा लिखा है इस कारण में अन्य-१० देशियोंमें तेरा धन्य मानुंगा श्रीर तेरे नामकी गीतें गाऊंगा। श्रीर फिर कहा है हे श्रन्यदेशियो उसके लोगोंके संग श्रानन्द करो।

श्रीर फिर हे सब अन्यदेशियो परमेश्वरकी स्तुति करो श्रीर हे सब
 लोगो उसे सराहो । श्रीर फिर यिशयाह कहता है बिशीका एक

सुल होगा और अन्यदेशियोंका प्रधान होनेको एक उठेगा उसपर

१३ अन्यदेशी लोग आशा रखेंगे। आशाका ईश्वर तुम्हें विश्वास करनेमें सब्बे आनन्द और शांतिसे परिष्या करे कि पवित्र आत्माके सामर्थ्यसे तुम्हें अधिक करके आशा होय।

िरामीय मंडलीको पास लिखनेमें पावलका अमियाय।

मंडलीसे उसकी बिनती।

१४ हे मेरे भाइयो में श्राप भी तुम्हारे विषयमें निश्चय जानता हूं कि तुम भी श्रापही भलाईसे भरपूर श्रो सारे ज्ञानसे परिपूर्ण हो

श्रीर एक दूसरेको चिता सकते हो । परन्तु हे भाइयो मैंने तुम्हें चेत दिलाते हुए तुम्हारे पास कहीं कहीं बहुत साहससे जो लिखा है यह उस अनुप्रहके कारण हुआ जो ईश्वरने सुमें दिया है.

१६ इसिलिये कि में अन्यदेशियों के लिये यीशु सीष्टका सेवक होऊं और ईश्वरके सुसमाचारका याजकीय कर्म्म करूं जिस्तें अन्य-देशियों का चढ़ाया जाना पितृत्र आत्मासे पितृत्र किया जाके आह्य होय ।

१७ सो उन बातोंमें जो ईश्वरसे संबन्ध रखती हैं सुक्ते सीष्ट बीशुमें

१८ बड़ाई करनेका होतु मिलता है। क्योंकि जो काम स्वीष्टने मेरे द्वारासे नहीं किये उनमेंसे में किसी कामके विषयमें बात करनेका साहस न करूंगा परन्तु उन कामोंके विषयमें कहूंगा जो उसने मेरे द्वारासे अन्यदेशियोंकी अधीनताके लिये बचन श्री कर्मसे श्रीर चिन्होंने श्री श्रद्धत कामोंके सामर्थ्य श्रीर ईश्वरके श्रातमांकी

१६ शक्तिसे किये हैं . यहां लों कि यिरू शलीम श्रीर चारों श्रीरके देशसे लेके इल्लुरिया देश लों मैंने खीष्टके सुसमाचारको सम्पूर्ण प्रचार

२० किया है। परन्तु में सुसमाचारको इस रीतिसे सुनानेकी चेष्टा करता या अर्थात कि जहां स्त्रीष्टका नाम लिया गया तहां न

२१ सुनाऊं ऐसा न हो कि पराई नेवपर घर बनाऊं . परन्तु ऐसा

सुनां जेंसा लिखा है कि जिन्हें उसका समाचार नहीं कहा गया हे देखेंगे और जिन्होंने नहीं सुना है ने समक्तें। हसी हेतुसे में तुम्हारे पास जानेमें बहुत बार रक गया। रव परन्तु श्रव सुक्ते हुस श्रोरके देशोंमें और स्थान नहीं रहा है और रव बहुत बरसेंखें सुक्ते तुम्हारे पास श्रानेकी ठाळसा है . इसिटिये रथ बहुत बरसेंखें सुक्ते तुम्हारे पास श्रानेकी ठाळसा है . इसिटिये रथ में जब कभी इस्पानिया देशका जार्ज तब तुम्हारे पास श्रानेकी लेवा तुम्हारे देखें श्रीर जब में पहिले तुमसे कुछ कुछ तुम हुआ हूं तब तुमसे कुछ हुर उधर पहुंचाया जार्ज। परन्तु श्रभी में पानित्र लोगोंकी सेवा रथ करनेके लिये पिरूयालीमका जाता हूं। क्योंकि माकिदोनिया और रव श्राखायाके लोगोंकी इच्छा हुई कि विक्यालीमके पनित्र लोगोंमें जो कंगाल हैं उनकी इक्ड सहायता करें। उनकी इच्छा हुई श्रीर रव वे वक्के श्राखा भी हैं क्योंके यदि श्रन्यदेशी लोग उनकी श्रात्मिक वे वे वक्के श्रा्या भी हैं क्योंके यदि श्रन्यदेशी लोग उनकी श्रात्मिक श्राज्या। उनके लिये इस फल्पर छाप दे चुकूं तब तुम्हारे पाससे होके इस्पानियाका जाजेगा। श्रीर में जानता हूं कि तुम्हारे पास जब रह में श्राज तब सीष्टके सुसमाचारकी श्राशीसकी भरपूरीसे बस्तुओंमें भागी हुए तो उन्हें उचित है कि शारीरिक बस्तुओंमें उनकी भी सेवा करें। सो जब मैं यह कार्य्य पूरा कर चुकूं और n,

श्रोर हे भाइया हमारे प्रभु यीध्य खिष्टके कारण श्रोर पवित्र ३० श्रात्माके प्रेमके कारण में दुमसे बिनती करता हूं कि ईप्वरसे मेरे लिये प्रार्थना करनेमें मेरे संग परिश्रम करो . कि मैं यिद्वदियामें के ३१ श्रीविश्वासियोंसे बर्च श्रीर कि यिद्धश्रातीमके लिये जो मेरी सेव-काई है सो पवित्र लोगोंका भावे . जिस्ते में ईश्वरकी इच्छासे ३३ दुम्हारे पास श्रानन्दसे श्राकं श्रीर दुम्हारे संग विश्राम करूं। शांतिका ईश्वर तुम सभोंके संग होवे. श्रामीन। 20

पाबलक्षा अपनी और अपने साधियोंकी ओरसे अनेक भाई बहिनोंके पास नमस्कार लिखना और पत्नीकी समाप्त करना।

भ पुन्हार पाल हम लागाका बाहन फबाका जा काक्रथाम की संडलीकी सेनकी है सराहता हूं. जिस्ते तुम उसे प्रभुमें जैसा पवित्र लोगोंके पोग्य है बैसा ग्रहण करी श्रीर जिस में तुम्हारे पास हम लोगोंकी बहिन फेबीको जो किंकियामें किसी बातमें उसका तुमसे प्रयोजन होय उसके सहायक होत्रो क्योंकि वह भी बहुत छोगोंकी श्रोर मेरी भी उपकारिणी हुई है।

इ प्रिस्कीला श्रीर श्रक्तलाको जो खीष्ट यीशुमें मेरे सहकर्मी हैं विमस्कार । उन्होंने मेरे प्राणके लिये श्रपनाही गला धर दिया जिनका केवल मैं नहीं परन्तु श्रन्यदेशियोंकी सारी मंडलियां भी

४ धन्य मानती हैं। उनके घरमेंकी मंडलीको भी नमस्कार. इपेनित मेरे प्यारेको जो खीष्टके लिये त्राशियाका पहिला फल है नमस्कार।

६ मरियमको जिसने हमारे लिये बहुत परिश्रम किया नमस्कार।

 यन्द्रोनिक ग्रीर यूनिय मेरे कुटुंबों ग्रीर मेरे संगी बंधुग्रोंको जो प्रेरितोंमें प्रसिद्ध हैं ग्रीर सुकसे पहिले खीष्टमें हुए थे नमस्कार ।

६,६ अम्पिळिय प्रभुमें मेरे प्यारेको नमस्कार । उन्नीन खीष्टमें हमारे १० सहकर्म्माको और स्ताखु मेरे प्यारेको नमस्कार । अपिछिको

जो खीष्टमें जांचा हुआ है नमस्कार . अरस्तिवूल के घरानेके ११ लोगोंकी नमस्कार । हेरोदियान मेरे कुटुम्बकी नमस्कार .

११ लागाका नमस्कार । हरादियान सर कुटुम्बका नमस्कार । १२ निर्कष्तके घरानेके जो लोग प्रभुमें हैं उन्होंका नमस्कार । त्रूफेना श्रीर त्रूफोलाका जिन्होंने प्रभुमें परिश्रम किया नमस्कार . प्यारी परसीका

१३ जिसने प्रभुमें बहुत परिश्रम किया नमस्कार । रूफको जो प्रभुमें चुना हुत्रा है श्रीर उसकी श्रीर मेरी माताको नमस्कार ।

१४ असुकित और फिलेगोन औ हमा औ पात्रोबा औ हमींको औ

१४ उनके संगके भाइयोंको नमस्कार । फिल्लोग खाँ युलियाको खाँर नीरिय खाँर उसकी बहिनको खाँर उलुम्पाको छाँर उनके संगके

१६ सब पवित्र लोगोंको नमस्कार । एक दूसरेको पवित्र चूमा लेके नमस्कार करे। तुमको स्त्रीष्टकी मंडलियोंकी त्रोरसे नमस्कार ।

१७ हे भाइयो में तुमसे बिनती करता हूं कि जो लोग उस शिचाके बिपरीत जो तुमने पाई है नाना भांतिके बिरोध श्रीर ठोकर डालते १८ हैं उन्हें देख रखा श्रीर उनसे फिर जाश्री। क्योंकि ऐसे लोग हमारे

प्रभु बीशु खीष्टकी नहीं परन्तु श्रपने पेटकी सेवा करते हैं श्रीर चिकनी श्रीर मीठी बातोंसे सुधे लोगोंके मनको धोखा देते हैं।

१६ तुम्हारे श्राज्ञापालनका चर्चा सब बोगोंमें फैल गया है इससे में तुम्हारे विषयमें श्रानन्द करता हूं परन्तु में चाहता हूं कि तुम २० भलाईके लिये बुद्धिमान पर बुराईके लिये सूधे होश्रो। शान्तिका

भूष भामड़ . गार्कछन्तु कित जिंगो भाड़मतु स्वीय किनातीय प्रस् । भाड़ १०१५ हाइमतु उपस्पर किशीस हिंग

१९ कि मिथिय में सहक्या और लुकिय की पासित श्री २९

। निमास , माई एमं क्षिम मा इस्हार क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक क

नो मेरे सुसमाचारके अनुसार और शीधु खीष्टके विषयक उपरेशक र १

ें उन अदे सनतिनसे गुप्त एवा गया था परन्तु अब अगर किया २६ के के कि कि आहे स्वास्त कि अहित है। कि के कि कि कि स्वास्त अधिक देशों के कि कि मिलाया गया है कि के कि कि सिक्सि ए कि के हैं कि कि अधिक अधिक अहै विकास

थि सीष्टके द्वारासे घत्य है। जिसका गुणानवाद सम्बदा

ार्व । ज्ञासीन ॥

# । किए किइीए किन्निर्म किंग्य किंग्रिष्नीरोक

[ । ज्ञानम्य । कालम्य मिष्यने किष्यने । यास्यक्षा प्रन्यमाद्

। किसी तींगर गृहि द्रमहुह भेड़िक पुष्टि स्म गृहि मह्दे हिं भी प्रस् वीशु खीहक मामका प्राथित करते हैं . तुन्हें हमारे पि मिड़ ग्रस्टि केन्ट हेंड ज़ामड़ मिनाथर उड़ कि एएं क्रिंमिछ नेट ई निक हिम पृत्रु भिछड़ मिष्ट पृत्रु भिकी हिम भिष्टि डिमि कि किमीक कि किकिंग्रं किम्बड़े . किष्मीकि है। ए ग्रेड है किमिर है पावल जो देंभ्वरकी इच्छासे बीग्रु स्रोधका बुलाया हुआ

में सदा तुम्हारे विषयमें श्रपने हेथ्बरका धन्य मानता हूं इस

न भीयु सीष्टके प्रकाशकी वार जोहते हो। वह तुम्हें अन्ततों भी हत ध्य शासड़ मह ज़िल डै डिम डिम ड्रेस्ट समाइअक फिकी की कि इष . ईड्ड इड मिडिस्ट जिए किष्यकी क्षिक छिन हे वह निमा है। इस हो मार्च निमा अथीत सार निमा है। र जिय कि देश्वरका यह अनुप्रह तुम्ह कीष्ट मीशुमें दिया गया . वि

ह ईंग्वर विग्वासकीग्व ई जिससे वृत्त वसके पुत्र हमारे प्रभु भीड् करेगा पेसा कि तुस हमारे प्रभ थीश खीषके दिनमें निहों वहीं

। कार कारुह मितामं किडाह

ा । ।।।। अपने हेन्छ सम्बन्ध कार उनके विवयन वन्हें समाना ।

धरित्री के सिडिस्त की है ।या एकी उागर सेष्यकी ग्रेड्स क्रिस्स जाागिक किनाप्रक कड़ीकु फिड़ाफ र्फ ड कीफिन । स्टिडि असी १९ तुम्हों विभेद न होवे परन्तु एकही मन और एकही विचार् निक्त काक वार एक एक इक्ष्र मान की है । एक पिन हो हे साइया में तुमसे हमारे प्रभ् यीथु खीहके नामक कार्य

छनाए एक . ई । एत एकी एएको छ। इं। केडीक में इं १ की होर्क कार्यक में की होरू कार्यछोगर में की होरू हूं किछोग् में की होक डि हिला है एस पर की दें फिड़क ड्रम में ग्रस्टि . है 99 म्हारे लिये कशपर घात किया गया श्रथवा क्या तुम्हें विलके नामसे बंपतिसमा दिया गया । मैं ईश्वरका धन्य मानता १४ कि कीस्प श्रीर गायसकी छोड़के मैंने तुममेंसे किसीकी बपतिसमा हीं दिया . ऐसा न हो कि कोई कहे कि मैंने अपने नामसे बपति-मा दिया। श्रीर मैंने स्तिफानके घरानेकी भी बपतिसमा दिया. १४ ागे में नहीं जानता हूं कि मेंने श्रीर किसीका बपतिसमा दिया। १६ षोंकि स्रिष्टने मुक्ते बपतिसमा देनेका नहीं परन्तु सुसमाचार १७ नानेको भेजा पर कथाके ज्ञानके श्रनुसार नहीं जिस्तें ऐसा न हो क खीष्टका क्रश ब्यर्थ उहरे।

#### ि ईश्वरका ज्ञान ग्रीर जगतका ज्ञान ।

क्योंकि क्रशकी कथा उन्हें जो नाश होते हैं मूर्खता है परन्तु १८ में जो त्राण पाते हैं ईश्वरका सामर्थ्य है। क्येंकि लिखा है कि १६ ज्ञानवानोंके ज्ञानको नाश करूंगा श्रीर बुद्धिमानेंकी बुद्धिको च्छ कर दें जंगा। ज्ञानवान कहां है . अध्यापक कहां . इस सारका बिबादी कहां . क्या ईश्वने इस जगतके ज्ञानका मूर्खता २० । बनाई है। क्योंकि जब कि ईश्वरके ज्ञानसे यूं हुआ कि जगतने २१ गनके द्वारासे ईश्वरकी न जाना तो ईश्वरकी इच्छा हुई कि पदेशकी मूर्खताके द्वारासे बिश्वास करनेहारोंकी बचावे। बिहुदी २२ ताग तो चिन्ह मांगते हैं और यूनानी लोग भी ज्ञान ढूंढ़ते हैं . रन्तु हम लोग क्रूशपर मारे गये खीष्टका उपदेश करते हैं जो २३ यहूदियोंको ठोकरका कारण श्रीर यूनानियोंको मूर्खता है . परन्तु २४ न्होंको हां यिद्वृदियोंको श्रीर यूनानियोंको भी जो बुछाये हुए हैं रवरका सामर्थ्य श्रीर ईरवरका ज्ञान रूपी खीष्ट है। क्योंकि २४ रवरकी मूर्खता मनुष्योंसे अधिक ज्ञानवान है और ईरवरकी व्वंछता मनुष्योंसे अधिक शक्तिमान है।

क्यों कि है भाइया तुम श्रपनी बुलाहटका देखते हो कि न २६ उममें शरीरके अनुसार वहुत ज्ञानवान न बहुत सामधी न बहुत हलीन हैं। परन्तु ईरवरने जगतके मूर्खोंको चुना है कि ज्ञानवानों २७ हो लिजात करे और जगतके दुर्ब्बलोंको ईश्वरने चुना है कि एकिमानोंको लिजित करे। और जगतके श्रधमों और तुन्छोंको २८ हां उन्हें जो नहीं हैं ईश्वरने चुना है कि उन्हें जो हैं लोप करे.

२६ जिस्तें कोई प्राणी ईश्वरके आगे घमंड न करे। उसीसे तुम खी ३० वीशुमें हुए हो जो ईश्वरकी ओरसे हमोंको ज्ञान औा धर्म्म औ

३१ पवित्रता श्रो उद्धार हुत्रा है . जिस्तें जैसा लिखा है जो बड़ा करे सो परमेश्वरके विषयमें बड़ाई करे ।

[ पावलका श्रापने उपदेशका वर्णन करना कि सांसारिक ज्ञानसे रहित परन्तु ईश्चरके सानश्यंत्रे साय था ।]

हे भाइयो मैं जब तुम्हारे पास श्राया तब बचन श्रथवा ज्ञानक उत्तमतासे तुम्हें ईरवरकी साची सुनाता हुश्रा नहीं श्राया २ क्योंकि मैंने यही ठहराया कि तुम्होंमें श्रीर किसी बातको न जा

र केवल यीशु खीष्टको हां क्रूशपर मारे गये खीष्टको । श्रीर में दुब्ब लता श्रीर भयके साथ श्रीर बहुत कांपता हुत्रा तुम्हारे यहां रहा

४ और मेरा बचन श्रीर मेरा उपदेश मनुष्येंके ज्ञानकी मनानेवाल

श्र बातोंसे नहीं परन्तु श्रात्मा श्रीर सामर्थ्यके प्रमाणसे था . जिस् तुम्हारा बिश्वास मनुष्योंके ज्ञान पर नहीं परन्तु ईश्वरके सामर्थ पर होते ।

६ तौभी हम सिद्ध लेगोंमें ज्ञान सुनाते हैं पर इस संसारव ७ अथवा इस संसारके लेगि होनेहारे प्रधानोका ज्ञान नहीं। परन हम एक भेदमें ईरवरका गुप्त ज्ञान जिसे ईरवरने सनातनसे हमा

महिमाके लिये उहराया सुनाते हैं . जिसे इस संसारके प्रधानों में किसीने न जाना क्योंकि जो वे उसे जानते तो तेजोमय प्रभुव

श्रुक्त क्यापर घात न करते। परन्तु जैसा लिखा है जो आंखने नह देखा और कानने नहीं सुना है और जो मनुष्यके हृदयमें नह सुमाया है वही है जो ईश्वरने उनके लिये जो उसे प्यार करते

१० तैयार किया है। परन्तु ईरवरने उसे अपने आत्मासे हमोंपर प्रग किया है क्योंकि आत्मा सब बातें हां ईरवरकी गंभीर बातें भ

१९ जांचता है। क्योंकि मनुष्योंमेंसे कौन है जो मनुष्यकी बातें जानत है केवल मनुष्यका श्रात्मा जो उसमें है . वैसे ही ईश्वरकी बातें

9२ भी कोई नहीं जानता है केवळ ईश्वरका श्रात्मा । परन्तु हम संसारका श्रात्मा नहीं पाया है परन्तु वह श्रात्मा जो ईश्वरक श्रीरसे है इसिविये कि हम वह बातें जानें जो ईश्वरने हमें दि

१३ हैं . जो हम मनुष्योंके ज्ञानकी सिखाई हुई बातोंमें नहीं परन्

हैं और वह उन्हें नहीं जान सकता है क्योंकि उनका गिर्म कि कार है कि मिर्क दिन मुख्य है। ४१ कंग्रहर्ड फर्नम कणाय हन्त्रम । ई शिनम् कारुमी रहमी क्रिया कमजार ताक कमजार माता है हुई वासिन बात आस्पक

इ फ़िर कि है । का कि कि कि कि कि है । है । हो है । बिचार करता है परन्तु वह आप किसीसे बिचार नहीं किया अवार आसिक शीलिये किया जाता है। आसिक जन सब कुछ १४

। ई नम क्यिक किमड़ हन्म, होशिह

डिम पर्दे क्षितिक कमनीष प्रमुक्त में पिड़ाम ई इस देश कि हैं कि कि कि क्षित क्षित कि कि कि कि कि । वर्षाना क्रम्प है। वर्षात सम्बन्ध । मन्त्रक क्रमिश्व क्रिक्निम्

भि किया नम्य है निका का है ने किया मह कीएक क्षार्क न हिंदी की खिष्टमें बारुक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिरु।या अज न 8

क्रीशिए मह एक रि है धार्की शृक्षि है ग्रिह हाई मिहिम इ की कर कीएम । डि क्रीडिया किकार कीएम डि निकार का डिन

कि द्वे कि कि अपस्य में 1945 गृष्टि द्वे कि छ । में है 15 इक कप् 8 कल क्लांफ्न । ाई रिजम डिंग रुपती है किष्ठक्स प्रार्ट है डिंग

नया तुस शाशीरिक नहीं है।।

। फिकी साह्य नि किया त्रिया हैया विसा निसा निस्ता । र । । । कि कि छि । इ निक कि । हि । । ह है निक छ । । । ।

लगानेहारा कुछ है और न सीयनेहारा परन्तु हेश्वर जो बढ़ानेहारा ७,३ कि न भि । भिष्ट केष्ट्र कुन्प्र निष्टि न किन्या । सा न तो है, ७

मज् कींग्रेम । गाग्नाम नीन डिगिनपर असुसार क्रमार्था डिनिपर है। उत्पानेहारा और सीवनेहारा होनी एक हैं परन्तु हर एक जन द

। जि एक कि कि कि कि कि कि कि कि के कि है मिरक के कि कि कि

[। फिल्मवनी किनाइ करीएएंछ। फिल्हीप किर्डुनीम क्रिक्ट्रे

विष् उत्तर है। है कि से हैं कि है कि है। परन्तु है शीतिसे उसपर बनाता है। क्योंकि नो के पड़ी है अथि व भुष्ट १ १ सकी हे की ईह एक मनुष्य सचत रहे कि पर है। शिस श्वहेंकी नाई नेव डावी है औए दूसरा मनुष्य उसपर घर हैजरके अनुग्रहके अनुसार जो सुके दिया गया मेंने ज्ञानवान १०

पाक पाठ प्रमुप एक्स है कि शिक्ष का का माने प्रथम प्रमुद्ध कि शिक्ष कि स्ट्रीक शिक्ष कि स्ट्री कि शिक्ष कि स्ट्री कि

नहें वर्च । १६ वर्ष प्रमात वर्ष के कि कि कि प्रमान के प

ई छिकी कींक्रि ई फिक्रुफ़ डिफ किन्छुड़े नाम किनाफ छड़ क्रि ड्राह्म । ई एएडिस्ड्रेक्प मेड्रीरुट्ट किन्ट किंक्षिनीस ड्राट ०९ छि । ई थेष्ट र्ह की ई एटनाट ग्राह्म्ची किंक्सिमास रहप्रमुग् १९ एएडरिट इक्ट व्याप्त कींक्ष्म हिस्स हिस्स स्ट्रिक्ट

२३ है। क्या पावल क्या अपछो क्या क्रिंग क्या वगत क्या प्रवित क्या मरण क्या वनिमान क्या भविष्य सब कुछ तुम्हारा है। २३ और तुम खीष्टके हो और खोष्ट ईश्वरका है।

हि उन्दर्भ राष्ट्रकी तकत्तर राष्ट्र है कवर किरबर्श गार्क तर्रीह ] [। तक्ष्य दाक्ता इपार्क

भिष्टमं कांद्रमं कंप्रस्ट पृष्टि कहां केट्रीय मेंद्र ष्टिस द्विष्टे हैं करम की ई रिडाम ड्रष्ट गार्ल मांपंपीडमं फ्री। निष्ट कंप्रक है इ ताब शिक्ष तिष्ट किर्छ प्रमु एउप्ता । यात एप प्राथिसाम्प्रेश इ द्विष्ट मार्का फ्रियाच्य क्ष्य्यस्म प्रथप्ट सिंडम्ह ग्राम्बी 19मप्ट में ४ क्रुब्ह मिंत्रमाट प्रम कींक्षि । इं 155क दिन भि मार्म्ब गिनप्ट में ४ १६ प्रमु इं 1758 दिन परिनी में सिस्प्र क्रिप्ट प्रभा । एड्रिडी सिम्प्र

किएससु काष्ट्र ह सुर किक्त 191 ई सुर 1913र्रिक शाटकी % सुरु किंग्रकाथंद्र कि डिक. 1र्क काम शाटकी किनाक भिकी गिष्ट बातें ज्योतिमें दिखावेगा श्रीर हृदयेंके परामर्शीकी प्रगट करेगा श्रीर तब ईश्वरकी श्रीरसे हर एककी सराहना होगी।

> [ पाबलका करिन्थियोंको बालकोंका नाई उपदेश देना श्रीर ग्रिभिमानियोंकी चिताना । ]

इन बातोंको हे भाइया तुम्हारे कारण मैंने अपनेपर और ६ श्रपलोपर दृष्टान्तसा लगाया है इसलिये कि हमोंमें तुम यह सीखो कि जो लिखा हुआ है उससे अधिक ऊँचा मन न रखे। जिस्ते तुम एक दूसरेके पत्तमें और मनुष्यके बिरुद्ध फूल न जाने। क्योंकि कीन तुसे भिन्न करता है . श्रीर तेरे पास क्या है जो तूने दूसरेसे नहीं पाया है . श्रीर यदि तूने दूसरेसे पाया है तो क्यों ऐसा वमंड करता है कि मानो दूसरेसे नहीं पाया। तुम तो तुस हो चुके तुम धनी हो चुके तुमने हमारे बिना राज्य किया है हां में चाहता हूं कि तुम राज्य करते जिस्तें हम भी तुम्हारे संग राज्य करें। क्योंकि मैं समभता हूं कि ईश्वरने सबके पीछे हम प्रेरितोंका जैसे मृत्युके लिये ठहराये हुन्नोंकी प्रत्यच दिखाया है क्योंकि हम जगतके हां दूतों श्रीर मनुष्यांके श्रागे ळीळाके ऐसे बने हैं। हम खीष्टके कारण मूर्ख हैं पर तुम खीष्टमें १० बुद्धिमान हो . हम दुब्बेल हैं पर तुम बलवन्त हो . तुम मर्यादिक हो पर इस निरादर हैं। इस घड़ीलों इस भूखे और प्यासे और ११ नंगे भी रहते हैं ग्रीर घूसे मारे जाते श्रीर डांवाडोल रहते हैं श्रीर श्रपनेही हाथोंसे कमानेमें परिश्रम करते हैं। हम श्रपमान १२ किये जानेपर आशीस देते हैं सताये जानेपर सह लेते हैं निन्दित होनेपर विनती करते हैं। हम अबलों जगतका कुड़ा हां सब १३ बस्तुओंकी ख़रचनके ऐसे बने हैं।

बस्तुआका खुरचनक एस बन है।

मैं यह बातें तुम्हें छजित करनेको नहीं लिखता हूं परन्तु १४
अपने प्यारे बाछकोंकी नाई तुम्हें चिताता हूं। क्योंकि तुम्हें खीएमें १४
यदि दस सहस्र शिचक हो ताभी बहुत पिता नहीं हैं क्योंकि
स्नीष्ट यीशुमें सुसमाचारके द्वारा तुम मेरेही पुत्र हो। सा मैं तुमसे १६
बिनती करता हूं तुम मेरीसी चाछ चला। इस हेतुसे मैंने तिमो- १७
थियको जो प्रभुमें मेरा प्यारा और बिश्वासबेग्य पुत्र है तुम्हारे

पास भेजा है ग्रीर खीष्टमें जो मेरे मार्ग हैं उन्हें वह जैसा में

-185ी हो इंस्ट्री एम है की किए एईएट सिंडिटोस क्यू गुड़ होटटा दिन छाए शिड्रम् से की किंग है किए छन्य एकि हिन्छी। ग्राई 28 शुड्रम् छाष्ट्र से कि छाड़ दिन्ड्र किस्प्र कि छन्य। हूं छाड़िमांट 38 इस्प्रास हुन्य दिन होटा किंगिए युट्ड किन हम ग्राई ग्रांचाह छाए स्थित्मास हुन्य दिन सेन्डर हम्य क्यू किस्प्र ग्रांचाह स्पूर्ट ०१ कारहित ग्राई हिसस् इस्प्र हिंड से - 15 हिडा ह्या प्रमास हिंडिट

इ तुरहार । उसहें काला अच्छा नहीं हैं . हमा तुम नहीं वानते हैं। इस योहासा खमीर सारे पिण्डको खमीर कर डाउता है। छो पुराना खमीर सबका सब निकालों की मेरे तुम अखमीरों हैं। एस स्थारे स्थाद होश को क्योंक सारा है। इस पब्केश सम्बाद विकेश सह सि हैं। इस स्थाद सि ब्रेश हो। हैं। इस प्रकार से ती पुराने समीरिक्ष और ने बुराह था। हुष्टताके खमीरिस परन्तु

तियाहें की सन्दाहर असमीर भावन्त एवं है। हो है। हो हो। तिरहारे पार प्राप्त की सिंह भार प्राप्त है। हो। १० मन करा। यह नहीं हो है। है। है।

ा मुर्गानिक कताम्ह एड्ड सुर का रड़न डुए। एक तुम •१ रिक न त्रीएमें एथेंड्डि किंक्सप्रेनीम ा विश्वाहण्ड ा रिमिरिड रिमि मि । ताई एष्ट्रिक ानाह रुक्ती प्रिमित्राप्त ड्रेम्हार्त हैंडि

# [। भवना तक्तिम एलाम नाष्ट्र कांविमान्त्रनाहः]

श्र माहे सार हेम्बर्क क्रिया के क्रिया है। एक है। इ की रई रिनाह रिइन मह गण्म। रई रिज़्क इए मिर शिंक्झाम रिड वर्न उगाई लड़ने हो। पर्न्तु तुस अन्याय करते और रुगते हो द हिन हिम्से सिम्से मिड्ने की है । एड वार्ड सिम्से सिंहमें डिन फिन . 1ई निड्से वार्ष्य निड्ने हिन ा छि । पिर कास कांग्रिसास्थाय देसि मेर है । छान अलाह भाइयोंके बीचमें विचार कर् सक्ता। प्रन्तु भाई भाइपर इ क्या प्रा है कि प्रमाह कि कर मित्रक की है । अपने र 15इक त्रमिति 1हरक रिडिम से 1 सिडिम इंडिम है होए निर्मे दिल कुक् मिष्टिम कि को को महलाम कुक नहीं निर्मे १ क़ुर्मास्म इस्तु इकि सि । किंग्र प्राप्त । क्रिड्रास्म हि इ एड ड्रेड क्रिंग हो। किशास्रोंस की रड़े हिमार डिंड मह एक। डिं जाता है तो क्या तुस सबसे छोटी बातोका निर्णय करनेक अयोग्य जगतका बिचार कर्गे औए यदि जगतका बिचार तुमले किया इ निष्ठ होंग की रंड िनास रिंग पर । डिन कि पवित्र कींगिर हिम गृहि है । ति है । ति । विशेष कि । विष कि । विशेष कि । विष कि । विशेष कि । विष कि । विशेष कि । विशेष कि । विशेष कि । विष कि । तुससेखे जो किसी जनका दूसरेसे विवाद होय तो क्या उसे

### [ । गतहाम किष्ठार हराष्ट्रे

90 - क्षिप्रम क क्ष्मिनेह न गिमियोर इ. क्षिप्रम म स्थित । कड़ने न प्रस्य न भिगक न गर्न न भिगमित स्थाप न प्रस्य न भिगम न उपस्यो भिष्ट ग्रिक्ट क्ष्मित क्ष्मित है। इ. क्ष्मित क्ष्मित है। इ. क्ष्मित स्थाप है।

। शिर भाग्रेड सिम्ह भामग्राह किये गये प्रस्तु तुस प्रश्न विश्वक नामसे भीर हमारे हैं व्वर्क

गृष्टि एड त्वृष्टि इई लिकिमाष्ट्रिन । धर्मन गाग्राम्प्रीक

। है प्रदेनोम क्षाम्नाह हो।

क्लिक्ष नाजान तानला मिष्यम क्राइस्क क्षेत्रम् क्रि । फिक डापर मिडीम किम्बड्डे हैं कम्बड्ड फि सामग्रह क्प दास संडई क्पाड एवं हो भार किए आप देह माइ सह कींध्र । 1ई डिंह मेपर मह ग्राह ई प्रज्ञीय कामग्राष्ट होिं ० ९ फ़िर ड्रेड 1713मि डे 18मी छ ग़ार किम्बर डे ड्रम्ह रि डे सिम्ह कि । मगर हिंग की 13 हिनार उन मह । इन । इ । हिनक गाए ३१ देहके बाहर है परन्तु व्यभियार करनेहारा श्रपनेही देहके विरुद्ध 9 में हैं। ह्याभिसार्स बने एंडे . हर् एक पाप जो सनुष्य करता हैं १७ तन होंगे। परन्तु की प्रभुषि भिरु जाता है हो। एक आसा होता क्य निर्दे कि है । इक क्रीएक है । ताई इई क्य कि ई । ताक छसी हाएक हो की 1ई रिनात दिन मह । एक । वह न महि का का के ग़ाहं काएड़ इन्ह क़ाक कि ग़ाहं क्युकि में ग़ाम 19. ई गहं क्षेष्ठि ३६ राइमा की एक जा जा ना है। जान है। के तुम्हा है है क्षिक्क कि संड गृष्टि कारह रिल्प केरिय सेरिय मेरिय केरिय है ग्रेट है श्री १६ नारके जिये नहीं है परन्तु प्रभुके जिये और प्रभु देहके जिये हैं। -मिक इंड प्र. गार्गक एक किर्निइ किएड प्रक्रि किएड रूप्ट्र हुन्स्र है फिली किम्हारि डर्ब प्रक्रि केली रूडपे नहारि । गान्हें डिह ह १ निधित कहा भी किया है एएए हैं निधी है भी किया है है है । इह समार केंद्र मा किया है प्रता है किया है से क्षेत्र काम **है।** 

। । । इ राउँ । । । । ।

कि और नेसेही पुरुषको भी अपने देहए शिविकार नहीं पर उसकी शक्षाप्त किमिष्ट केमर रूप हिन ग्रक्शाप्त रूपहरू हेपल किछि 8 । भिमाछ नेपह भि कि द्विभि गृह रेक फिकी भि है निमीह इ एक खोको अपना हो स्वामी होय। पुरुष अपनी खीसे जो स्नेह मुद्र हो है। है। इस सबुब्बर अपनी है। हो। हो है। है। हूं 15ड़क में मेंप्रधित केन्ह कि छी साप प्रेम नेमह ताब कि इस्तुष्यके किया अच्छा है कि छीका कि क्या किया है

है। मिहन जिल्लाक किसक मिला होहि। मिला न हेट उठ कि छाई सेट उट छाई सलाय किस्टेड क्षां केसर मिलार उट आहे छाई ए प्रमुख की मिलार केस्ट्रिक किस्टिड के क्षांप्र । किस्ट्रिक किसार हिस्स्टर्स किस्ट्रिक स्थितिक होड़ है। होस्ट्रिक स्थित

रिंड रुप्टार कड़रू राइस्ट कि डिंग है है। हैकी स्टीप प्रप्राक पर कल मिल्लिक्टीहर ड्रम कि क्रिका है स्टीप के कि कर प्रमाण होए सिंह कि कि कि कि कि स्टी कि कि

तो खतनाहीनसा न बने . कोई खतनाहीन बुछाया गया हो तो ९६ खतना न किया जाय । खतना कुछ नहीं है श्रीर खतनाहीन होना २० कुछ नहीं है परन्तु ईश्वरकी आज्ञाओंका पालन करना सार है। हर २९ एक जन जिस दशामें बुलाया गया उसीमें रहे। क्या तू दास हो करके बुलाया गया . चिन्ता मत कर पर यदि तेरा उद्धार हो भी २२ सकता है तो बरन उसको भोग कर । क्योंकि जो दास प्रभुमें बुळाया गया है सो प्रमुका निर्वन्ध किया हुआ है और वैसेही २३ निर्वन्ध जो बुलाया गया है सो सीष्टका दास है। तुम दान देके २४ मोल लिये गये हो . बनुष्योंके दास मत बनो । हे भाइयो हर एक जन जिल दशामें बुलाया गया ईश्वरके जागे उसीमें बना रहे। २४ कुंबारियोंके विषयमें प्रभुकी कोई आजा मुक्ते नहीं मिली है प्रन्तु जैसा प्रभुने सुभवर दया किई है कि मैं बिश्वासयोग्य होऊं २६ तैसा में परामर्श देता हूं। से में विचार करता हूं कि वर्त्तमान क्रेशके कारण यही अच्छा है अर्थात अनुष्यको वैसेही रहना २७ अच्छा है। क्या तू खीके संग बंधा है. छूटनेका यल मत कर. २८ क्या तू खीसे छूटा है. खीकी इच्छा सत कर। तौभी जो तू

तो उसे पाप नहीं हुआ पर ऐसोंको शारीरमें क्लेश होगा . परन्तु में तुमपर भार नहीं देता हूं । २६ हे भाइयो मैं यह कहता हूं कि अब तो समय संचेप किया गया है इसलिये कि जिन्हें खियां हैं सो ऐसे होवें जैसे उन्हें खियां

बिवाह करे तो तुभे पाप नहीं हुआ और यदि कुंवारी बिवाह करे

३० नहीं . श्रीर रोनेहारे भी ऐसे हों जैसे नहीं रोते श्रीर श्रानन्द करनेहारे ऐसे हों जैसे श्रानन्द नहीं करते श्रीर मोठ लेनेहारे ऐसे ३५ हों जैसे नहीं रखते . श्रीर इस संसारके भोग करनेहारे ऐसे हों जैसे

इति जल नहीं रखत . और इस संसारक मान करनहार एस हा जस इतिभोग नहीं करते क्योंकि इस संसारका रूप बीतता जाता है। ३२ मैं चाहता हूं कि तुम्हें चिन्ता न हो . अबिवाहित पुरुष

प्रभुकी बातोंकी चिन्ता करता है कि प्रभुको क्योंकर प्रसन्न करे। ३३ परन्तु बिवाहित पुरुष संसारकी बातोंकी चिन्ता करता है कि ३४ श्रपनी स्त्रीको क्योंकर प्रसन्न करे। जोरू श्रीर कुंवारीमें भी भेड्

है. श्रविवाहिता नारी प्रभुकी बातोंकी चिन्ता करती है कि वह देह श्रीर श्रात्मामें भी पवित्र होवे परन्तु विवाहिता नारी संसार

अपनी कन्याको १ए के अच्छा करता है। इस्लिख जो बिवाह इद की है इ1936 मिनम निगष्ट नाव ड्रष्ट ग्रीहर है ग्राक्रधीष्ट मिणकि सनमें हड़ रहता है और उसको आवश्यक नहीं पर अपनी इंच्छाके ण्ड़ कि प्रम । फ़्र डाइडी ई. ई डिन pri रिट रेक छि ई 15ड़ाड़ क इंग के इं कि है अपूर्व ति है। अवस्य है कि वह वह इं। परन्तु यह कार्क कि में अपने कि कार्या व्याप कारा इं 15डक किन्नी किन्डु मिलिक सम्प्र किडि न तमि हु ग्रीह निक्रम में जो तुमपर फंदा डालू इसिनिये नहीं प्रस्तु तुम्हारे शुभ चार के निषर है 15इक किने किमार दिमाइस्ट नाम हम मि प्र । देव की बातोंकी चिन्ता करती है कि अपने स्वामीको क्योंकर प्रसन्न

रिसिंह है जिस में समाम है सिर्मा है है। है। है। है। किस्से निरुप । मिस्स रुक्क प्रम । पाड । बार किस्के वाह किस्कि की इं छन्छि। इह ि हार हम मिरा ह्य मिरा हे हिन्द्र है 3 है थि है सि है सि है से सि सि सि है से स्टब्स सि है है । के 10 कि 1 छन्छ महि

। ई फि मिलस् । मगाष्ट । का कु की चुं

कि कि इ एक इक्टा करता है कि एक कि हो हो है।

ि हिएमने लिलिन्ड हुई व्हों लीन हिए लिलिड्ड

प्रमुख की है विक है। है अप है कि कि कि है। है। है। है। है ति जैसा जानना उचित है तैसा शबलों कुछ नहीं जानता है। है । हिमान इन में की समान है कि हीए । है । हिमान है ज्यान जान है जान समाक जान है . जान फुराता स्रतोक अगो विक कि हुई वस्तुआंक विषयम में कहता

े निछित कर इन्द्र कि है निन्दी मुधिवपु फिन सिप्राकाए एक गिड़ा कींफिन । ई डिन फ्यड़े 19मड़ इति कड़ाई तिम्झिट क्य की ग्रिट है डिंग इक पिताफ नीप की है निर्मात सड़ . हूं 15ड़क मि हो। सुरतिक आग वास किहे हुई बस्तुओंक वारिक निष्यमं 8

हैं छिछी कंसर सड़ आहे हैं हन्हें हम छस्सी हैं 15मी रहें क्य हैं जैसा बहुतसे इंब और बहुतसे प्रस हैं. तीयी हमारे लिये

श्रीर एक प्रभु यीशु सीष्ट है जिसके द्वारासे सब कुछ है श्रीर हम उसके द्वारासे हैं।

परन्तु सभोंमें यह ज्ञान नहीं है पर कितने लोग श्रवलों मूर्ति जानके सूर्त्तिके श्रागे बिल किई हुई बस्तु मानके उस बस्तुको खाते हैं श्रीर उनका मन दुब्बंत्र होके श्रशुद्ध किया जाता में है। भोजन तो हमें ईश्वरके निकट नहीं पहुंचाता है क्योंकि यदि हम खावें तो हमें कुछ बढ़ती नहीं श्रीर यदि नहीं खावें तो कुछ हम खावें तो नहीं। परन्तु सचेत रही ऐसा न हो कि तुम्हारा यह

१० श्रिषिकार कहीं दुर्ब्बलोंके लिये ठेंकरका कारण हो जाय। क्योंकि यदि कोई तुभे जिसको ज्ञान है मूर्त्तिके मन्दिरमें भोजनपर बैंटे देखे तो क्या इसलिये कि वह दुर्ब्बल है उसका मन मूर्त्तिके

११ श्रागे बिल किई हुई बस्तु खानेको दृढ़ न किया जायगा। श्रीर क्या वह दुर्बेळ भाई जिसके लिगे खीष्ट मुश्रा तेरे ज्ञानके हेतु

१२ नाश न होगा। परन्तु इस रीतिसे भाइयोंका अपराध करनेसे और उनके दुब्बल मनकी चोट देनेसे तुम खीष्टका अपराध करते हो।

३३ इस कारण यदि भोजन मेरे भाईको ठोकर खिळाता हो तो मैं कभी किसी रीतिसे मांस न खाऊंगा न हो कि मैं श्रपने भाईको ठोकर खिळाडं।

> [ निज अधिकारको ग्रीरोंको विह्तरीके लिये छे। इना चाहिये। पायलका नमूना।]

क्या में प्रेरित नहीं हूं . क्या मैं निर्बन्ध नहीं हूं . क्या तुम
मेंने हमारे प्रभु पीछु लीष्टका नहीं देखा है . क्या तुम
र प्रभुमें मेरे कृत नहीं हो । जो में श्रीरोंके लिये प्रेरित नहीं हूं
तौभी तुम्हारे लिये तो हूं क्योंकि तुम प्रभुमें मेरी प्रेरिताईकी
र खाप हो । जो मुभे जांचते हैं उनके लिये यही मेरा उत्तर है ।
४,४ क्या हमें खाने श्रीर पीनेका श्रधिकार नहीं है । क्या जैसा
दूसरे प्रेरितों श्रीर प्रभुके भाइयोंको श्रीर कैफाको तैसा हमको
भी श्रधिकार नहीं है कि एक धम्मेबहिनसे बिवाह करके उसे लिये
६ फिरें । श्रथवा क्या केवल मुभको श्रीर बर्णबाको श्रधिकार नहीं है
७ कि कमाई करना छोड़ें । कौन कभी श्रपनेही खर्चसे योद्धापन
किया करता है . कौन दाखकी बारी लगाता है श्रीर उसका

कुछ फल नहीं खाता है . अथवा कौन भेड़ोंके मंडकी रखवाली करता है श्रीर फुंडका कुछ दूध नहीं खाता है। क्या मैं प्र यह बातें मनुष्यकी रीति पर बोळता हूं क्या ब्यवस्था भी यह बातें नहीं कहती है। क्योंकि मूसाकी ब्यवस्थामें १ बिखा है कि दावनेहारे बैळका मुंह मत बांध क्या ईश्बर बैलोंकी चिन्ता करता है। श्रथवा क्या वह निज करके हमारे १० कारण कहता है . हमारे ही कारण लिखा गया कि उचित है कि हल जोतनेहारा श्राशासे हल जोते श्रीर दावनेहारा भागी होनेकी आशासे दावनी करे। यदि हमने तुम्हारे लिये आत्मिक १९ बस्तु बोई हैं तो हम जो तुम्हारी शारीरिक बस्तु लबें क्या यह बड़ी बात है। यदि दूसरे जन तुमपर इस श्रधिकारके भागी १२ हैं तो क्या हम अधिक करके नहीं हैं . परन्तु हम यह अधिकार काममें न लाये पर सब कुछ सहते हैं जिस्तें खीष्टके सुसमाचारकी कुछ रोक न करें। क्या तुम नहीं जानते हा कि जो लोग १३ याजकीय कर्म्स करते हैं स्रो मन्दिरमेंसे खाते हैं स्रोर जो लोग बेदीकी सेवा करते हैं सो बेदीके अंशधारी होते हैं। यूंही प्रभुने १४ भी जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनके लिये ठहराया है कि ससमाचारसे उनकी जीविका होय।

परन्तु में इन बातोंमेंसे कोई बात काममें नहीं लाया और ३४ मैंने तो यह बातें इसलिये नहीं लिखीं कि मेरे बिषयमें यूंहीं किया जाय क्योंकि मरना मेरे लिये इससे भला है कि कोई मेरा बड़ाई करना ब्यर्थ ठहरावे। क्योंकि जो मैं सुसमाचार १६ प्रचार करूं तो इससे कुछ मेरी बड़ाई नहीं है क्योंकि सुभे अवस्य पड़ता है और जो मैं सुसमाचार प्रचार न करूं तो सुभी सन्ताप है। क्योंकि जो मैं अपनी इच्छासे यह करता हूं तो १७ मजूरी मुमें मिलती है पर जो श्रनिच्छासे तो भंडारीपन मुमे सोंपा गया है। सो मेरी कौनसी मजूरी है . यह कि सुसमाचार १८ प्रचार करनेमें में खीष्टका सुसमाचार सेंतका ठहराऊँ यहांलों कि सुसमाचारमें जो मेरा श्रधिकार है उसका में श्रतिभाग न करूं। क्योंकि सभोंसे निर्वन्ध होके मैंने श्रपनेकी सभोंका दास १६ बनाया कि मैं अधिक लोगोंको प्राप्त करूं। श्रीर यिहृदियोंके २० लिये में यिहूदीसा बना कि यिहूदियोंकी प्राप्त करूं, जी लोग ब्यवस्थाके ग्रधीन हैं उनके लिए मैं ब्यवस्थाके ग्रधीनके ऐसा

२१ बना कि उन्हें जो व्यवस्थाक यधीन हैं प्राप्त करूं। व्यवस्थाहीनोंके बिये मैं जो ईश्वरकी व्यवस्थासे हीन नहीं परन्तु सीष्टकी व्यवस्थासे हान नहीं परन्तु सीष्टकी व्यवस्थाके प्रधीन हूं व्यवस्थाहीनांका बना कि व्यवस्थाहीनोंको

२२ प्राप्त करूं। में दुब्बलोंके लिये दुब्बलसा बना कि दुब्बलोंको प्राप्त करूं. में सभोंके लिये सब कुछ बना हूं कि मैं श्रवश्य कई २३ एकको बचाऊं। धीर यही मैं सुसमाचारके कारण करता हूं कि

मैं उसका भागी हो जाऊं।

२४ क्या तुम नहीं जानते हो कि अलाड़ेमें दौड़नेहारे सबही दौड़ते हैं परन्तु जीतनेका फळ एकही पाता है . तुम वैसेही दौड़ी

२४ कि तुम प्राप्त करें। श्रीर हर एक छड़नेहारा सब बातोंमें संयमी रहता है. सो वे तो नाशमान मुकुट परन्तु हम छोग श्रविनाशी

२६ युकुट लेनेका ऐसे रहते हैं। मैं भी तो ऐसा दौड़ता हूं जैसा बिन दुवधासे दौड़ता मैं ऐसा नहीं सुष्टि छड़ता हूं जैसा बयारकी

२७ पीटता हुम्रा लड़ता। परन्तु में अपने देहको ताड़ना करके बशमें लाता हूं ऐसा न हो कि में श्रीरोंको उपदेश देके श्रापही किसी रीतिसे निकृष्ट बन्तुं।

[ इस्रायेलियोंके दृशान्तसे करिन्थियोंको चिताना । ]

हे भाइयो में नहीं चाहता हूं कि तुम इससे अनजान रहो कि हमारे पितर लोग सब मेघके नीचे थे और सब र समुद्रके बीचमें थे गमे । और समेांको मेघमें और समुद्रमें मूसाके र सम्बन्धका बपतिसमा दिया गया । और समेांने एकही आत्मिक भोजन खाया । और समेांने एकही आत्मिक पानी पिया क्योंकि वे उस आत्मिक पञ्चैतसे जो उनके पीछे पीछे चलता था पीते थे र और वह पञ्चैत सीष्ट था । परन्त ईश्वर उनमेंके अधिक लोगोंसे

श्रीर वह पर्बंत सीष्ट था। परन्तु ईश्वर उनमेंके श्रधिक छोगोंसे प्रसन्न नहीं था क्योंकि वे जंगलमें मारे पड़े। यह बातें हमारे बिये दशन्त हुई इसलिये कि जैसे उन्होंने लालच किया तैसे हम

 लोग बुरी बस्तुओंके लालची न होवें। श्रीर न तुम मूर्त्तिपूजक होश्रा जैसे उन्होंमेंसे कितने थे जैसा लिखा है लोग खाने श्रीर पीनेको बैठे श्रीर खेलनेका उठे। श्रीर न हम ब्यमिचार करें जैस

चितानिके कारण लिखी गई जिनके आगे जगतके अन्त समय पहुंचे हैं। इसलिये जो समक्षता है कि में खड़ा हूं सो सचेत रहे १२ कि गिर न पड़े। तुमपर कोई परीचा नहीं पड़ी है केवल ऐसी १३ कि गिर न पड़े। तुमपर कोई परीचा नहीं पड़ी है केवल ऐसी १३ केसी मनुष्यका हुआ करती है और ईश्वर विश्वासयोग्य है जो तुम्हें तुम्हारे सामर्थ्यके बाहर परीचित होने न देगा परन्तु परीचाके साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। पर यह सब बातें जो उनपर पड़ीं दृष्टान्त थीं श्रीर वे हमारी परीचा किई श्रीर सांपोंसे नास किये गये। श्रीर न कुड़कुड़ाश्री जैसा उन्होंसेंसे कितने कुड़कुड़ाये श्रीर नासकसे नास किये गये। उन्होंमेंसे कितनोंने व्यभिचार किया श्रीर एक दिनमें तेईस सहस्र निरे। श्रीर न हम खीष्टकी परीचा करें जैसा इन्होंमेंसे कितनोंबे 40 adi O

इस कारण हे मेरे प्यारो सूर्त्तिपूजासे बचे रहो। मैं जैसा १४,१४ इदिमानेसी बोळता हूं. जो मैं कहता हूं उसे तुम विचार करो। वह धन्यवादका कटारा जिसके अपर हम धन्यवाद करते १६ हैं क्या खिटके लोहूकी संगति नहीं हैं. वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं क्या खिटके देहकी संगति नहीं है। एक रोटी हैं इस-१७ लिये हम जो बहुत हैं एक देह हैं क्योंकि हम सब उस एक रोटीके भागी होते हैं। शारीरिक इलायेळका देखों। क्या खिदाने के १८ खानेहारे बेदीके साभी नहीं हैं। तो मैं क्या कहता हूं. क्या यह १६ कि मूर्ति कुछ हैं। क्या विवान करते हैं। कि मूर्ति कुछ हैं। क्या विवान करते हैं सो २० वहीं प्र यह कि देवपूजक लोग जो कुछ बिल्दान करते हैं सो २० [ मूरतिंको चढ़ावेने भागी हानेका निषेध।]

हैश्वरके आगे नहीं पर भूतोंके आगे बिलदान करते हैं और मैं नहीं चाहता हूं कि तुम भूतोंके साभी हो जाओ तुम प्रभुके कटोरे और भूतोंके कटोरे दोनोंसे नहीं पी सकते हो। तुम प्रभुकी मेज और भूतोंकी मेज दोनोंके भागी नहीं हो सकते हो। अथवा क्या हम प्रभुको छेड़ते हैं. क्या हम उससे अधिक साकिमान हैं। N

श्रपना लाभ न हुं हे परन्तु हर एक जन दूसरेका लाभ हुं है। जा २४ सब कुछ मेरे लिये उचित है परन्तु सब कुछ लाभका नहीं है. सब कुछ मेरे लिये उचित है परन्तु सब कुछ नहीं सुधारता है। कोई [ भाइयोंको सुधारनेको लिये निज अधिकारको छोड़ना चाहिये।]

कुछ मांसकी हाटमें विकता है सा खात्रा श्रीर विवेकके कारण २६ कुछ मत पूछो . क्योंकि पृथ्वी श्रीर उसकी सारी संपत्ति परमे-२७ धरकी है। श्रीर यदि श्रविश्वासियोंमेंसे कोई तुम्हें नेवता देवे

श्रीर तुम्हें जानेकी इच्छा होय ती जो कुछ तुम्हारे श्रागे रखा

२८ जाय सो खात्रो श्रीर विवेकके कारण कुछ मत पूछी। परन्तु यदि कोई तुमसे कहे यह तो सूर्त्तिके आगे बिल किया हआ है तो उसी बतानेहारेके कारण श्रीर बिबेकके कारण मत खाश्री (क्योंकि पृथिवी श्रीर उसकी सारी सम्मति परमेरवरकी है)।

२६ बिनेक जो में कहता हूं स्रो श्रपना नहीं परन्तु उस दूसरेका क्योंकि ३० मेरी निर्वन्धता क्यों दूसरेके बिवेकसे विचार किई जाती है। जो

में धन्यबाद करके आगी होता हूं तो जिसके जपर मैं धन्य ३१ मानता हूं उसके जिये मेरी निन्दा क्यों होती है। सो तुम जी

खावी अथवा पीवी अथवा कोई काम करी ती सब कुछ ईरवरकी

३२ महिमाके लिये करो । न यिहूदियों न यूनानियोंको न ईश्वरकी ३३ मंडलीको ठाकर खिलाओ . जैसा में भी सब बातोंमें सभीकी

प्रसन्न करता हूं श्रीर श्रपना लाभ नहीं परन्त बहतोंका लाभ इंड़ता हूं कि वे त्राण पावें।

१ १ तुम मेरीसी चाल चले। जैसा में खीष्टकीसी चाल चलता हं।

[ पुरुष ग्रीर स्त्रीका कैसा पहिरावा भजनकी सभामें वाहिये।]

हे भाइमा में तुम्हें सराहता हूं कि सब बातोंमें तुम मुक्ते स्मरण करते हो श्रीर ब्यवहारोंको जैसा मैंने तुम्हें ठहरा दिया

तैसाही धारण करते हो। पर मैं चाहता हूं कि तुम जान लेम्रो 3 कि कीष्ट हर एक पुरुषका सिर है श्रीर पुरुष खीका सिर है श्रीर

खीष्टका सिर ईश्वर है। हर एक पुरुष जो सिरपर कुछ त्रोढ़े हुए 8 प्रार्थना करता श्रथवा भविष्यद्वाक्य कहता है अपने सिरका श्रप-

मान करता है। परन्तु हर एक स्त्री जो उवाड़े सिर प्रार्थना करती ofe अथवा भविष्यद्वाक्य कहती है अपने सिरका अपमान करती है

क्योंकि वह मूंडी हुईसे कुछ भिन्न नहीं है। यदि स्त्री सिर न डांके तो बाल भी कटवावे परन्तु यदि बाल कटवाना श्रथवा मुंड-

वाना खीको लजा है तो सिर ढांके । क्योंकि पुरुषको तो सिर

ने हे ह

काम विकास करते हैं कि कि हैं कि कि हैं है है है है। ४१ किन । ज्या कार्या की की विद्या है। अथवा क्या इप है। इतह अप अपने सम्म मिल सह है। है विरोह इन्ह नम हन्प्र ई मिछाइ कि वन्य । एट ई छेवन्य कि । एट 5१ कींफिन । ई प्रमन्तु मिन्नी कि न ग्रीह मिक्षि मिन । वर्गिन १२ शक्त है हिए अधिकार अपने हिर्मुर १६६ । योभी अभूमें ११ वर्ष प्रमुख की पुरवक लिये सुनी नहीं। इसी लिये इतीके कारण १० उ ाणा । एस हो है । और परव बीके किये नहीं समा गया है न १४डू डिम भीड़ प्रमृह कींफि । ई रमडीस किएमु कि कुम इ । एडीम प्राप्ट एक । कप्रवर्द इह की कि इ डिह नहीं है। एक । हिल

मित है क्यों के वाल उसको श्रोहनीक विषे दिया गया ले वेर उसके अनाद्र हैं। प्रन्तु यदि की लेबा बाल रखे ते। १५

क्षित कि कि निरिम् किन्डिम प्रियन्त्रीक कि मिलिस सूप । कु हीरि फिर्फ़ किर्फ़िहाइ कि कि कर

ा क्तान्ड तकण्यकृति कितार भूम । कित्रकट

मिडिम्ह कि वह दि हैकी मेडिबीमें एक है हो हो तह वि हमि इह होने की कि में हैं। वर्ष कुछ है। को है। को है। को है। को है। थ है ग्रेडिस्ट की है । जड़ाउस दिन इंस्ट्रिस सिर्म्ड वाहा ए इस हन्म

मुख्यम् प्रगर हो जाव । सी तुम जो एक स्थानमें एकहे होते हो ? ॰ ि है हे एक एकि कि की किलाएड़ कि अवश्य हैं। ३१ क्रीएम । द्वे 165क निकिए इन्हे कुन्ह मि ग्रिस है निड़ इंस्टी कर्ना

छड़ राष्ट्र . द्वेक राष्ट्र छिमत मिं . वि निष्क नाक्यील इन्छ ई डिन अथवा क्या तुस ह्यव्स्को सहबोको तुच्छ जानते हो आए जिन्ह इत्याला है। बया खाने औए पीनेक लिये तुम्हें घर नहीं है २२ गहिले अपना अपना भीज खा जेता है और एक तो भूखा है दूसरा त यभु भोज सानेक लिये नहीं है। क्योंक सानम हर एक रे

इन की एन्डी प्रांत पह पाया जो मैंने तुम्हें भी लीप हिया कि रहे । द्वें फिड़ाफ़ डिन में . द्वें एफ़ इंस्कृ मिना

४९ डम कि छि । इक ग्रस् । इंकि फ़िर कि मा स्पर ग्रह . इंकि िर्म किता है। विस् रात वह पकड़वाया गाम उसी किया

मेरा देह है जो तुम्हारे लिये तोड़ा जाता है . मेरे स्मरणके लिये २४ यह किया करो। इसी रीतिले उसने बियारीके पीछे कटोरा भी लेके कहा यह कटोरा मेरे लोहूपर नया नियम है . जब जब तुम इसे पीवो तब मेरे स्मरणके लिये यह किया करो।

क्योंकि जब जब तुम यह रोटी खावो और यह कटोरा पीवो २७ तब प्रभुकी मृत्युको जबलों वह न त्रावे प्रचार करते हो ! इस-

लिये जो कोई अनुचित रीतिसे यह रोटी खावे अथवा प्रभुका

२८ कटोरा पीवे सो प्रमुके देह और लोहूके दंडके बाग्य होगा। परन्तु मनुष्य अपनेको परखे और इस रीतिसे यह रोटी खाने और इस

२१ कटोरेसे पीवे। क्योंकि जो अनुचित रीतिसे खाता श्रीर पीता है से।

जब कि प्रभुके देहका विशोष नहीं मानता है तो खाने और पीनसे ३० अपनेपर दंड छाता है। इस हेनुसे तुम्होंमें बहुत जन दुब्बेछ औ ३१ रोगी हैं और बहुतसे सोते हैं। क्येंकि जो हम अपना अपना

३२ विचार करते तो हमारा विचार नहीं किया जाता । परन्तु हमारा विचार जो किया जाता है तो प्रभुसे हम ताड़ना किये जाते हैं

३३ इसलिये कि संसारके संग दंडके योग्य न ठहराये जावें। इसलिये हें मेरे भाइयो जब तुम खानेकी एकट्टे होत्री तब एक दूसरेके

३४ लिये उहरो । परन्तु यदि कोई भूखा हो तो घरमें खाय जिस्ते एकट्ठे होनेसे तुम्हारा दंड न होवे . श्रीर जो कुछ रह गया है जब कभी में तुम्हारे पास श्राऊं तब उसके विषयमें श्राज्ञा देऊंगा।

श्रिनेक प्रकारके दानोंका पवित श्रात्नासे दिया जाना ।

हे भाइयों में नहीं चाहता हूं कि तुम ग्रात्मिक विषयोंमे र शाइया म नहा चाहता हू जिल्ला क्रांत्र के सुम देवपूजक थे और जैसे जैसे सिखामे जाते थे तैसे तैसे गूंगी मूरतोंकी चोर भटक जात ३ थे। इस कारण में तुम्हें बताता हूं कि कोई जो ईश्वरके आत्माएं वोलता है यीशुको स्नापित नहीं कहता है श्रीर कोई यीशुको प्रभ नहीं कह सकता है केवल पवित्र श्रात्मासे।

४,४ बरदान तो बंटे हुए हैं परन्तु आत्मा एकही है । और ६ स्रेवकाइयां बंटी हुई हैं परन्तु प्रभु एकही है। श्रीर कार्य्य बंटे हुए

हैं परन्तु ईश्वर एकही है जो सभोंसे ये सब कार्थ्य करवाता है।

परन्तु एक एक मनुष्यको आत्माका प्रकाश दिया जाता है जिस्ते

अनुसार हर एक मन्ध्यका पृथक पृथक करक बांट देता है। के खब कारने बही एक आस्मा करवाता है और अपने इच्छाके १९ हन्। याषाश्राका अथे त्यातिक शिक्त क्रिक्त जाती है। प्रस्तु १९ शुरू किन्छा श्रीर देशरेक अनेक प्रकारको आया बोहतेकी श्रीर किल्लामार किन्सर गरि किन्छा मनाइक्ष्मीम किन्सर गरि वर्गा करनेक वरदान . फिर दूस्रका आश्रय करने करनेक यात्र १० अस्मिल क्षित कि । के अस्मिल अस्मिल अस्मिल क्षित अस्मिल क्षित । नाती है और दूसरेका उसी आसाके अनुसार ज्ञानकी बात . न हुड़ी जाइ किझीड़ भागाइ कामग्रह किक्य कींपन। यह प्राह

अधिक करके आवश्यक हैं। और देहके जिन अंगोंका हम अति २३ नहीं। परन्तु देहक जो अंग शति दुष्वं हें स्व पहते हैं से। बहुत १९ सर पांनीस नहीं कह सकता है कि सुर्फ तुम्हारा कुछ प्रयोजन कुली प्रीप्त दिन समाधिर कुछ १५६ मिस की ई फिक्छ डक डिन ९९,०९ स्प्रांड होह । इई डिक्य क्लिए हैं गहे छित्रहु हह पर प्रा । रति 38 डिक डई 16 निई एए डिक्यू एए इस डीफ हिन्म । ई एम अनाका और उनमेश एक एकका देहन अपनी इन्छाक अनुसार कि हैं है कि क्या कि है है है है है है कि कि है है कि कि कि कि कि ३१ हु डिंग छोए में इक नाक जीए ग्रीट । ई डिंग एए कड़ई है मुर्गिक छड़ इस कि हैं डिन अंश नहीं हैं नि क्सि इह हुन कार्या 🧚 एए हैं मिं इक होए हीए। एहं छित्रहु हिन्छ है डिह एहं डिक्ट्र ४६ इंड्र क्लिंफ्न । फ़ा मिरुपि । मिराए क्यू वस गृहि । एकी । मिरिपि मिमिन क्य किनेड इहे क्य निभिन धन्हिन पुर हार्न भार नेहिंही लीह भी हैं। क्योंकि हम लेगा क्या खिहुदी क्या चुनानी गेंड है इंड हिक प्रका संस्ति है छिठ्ड में एक हो के हैं हैं द हुन्प्र है सिहड़ कार कार उत्तर है क्य रि ड्रेड कि कीएक 

पर हमाद ग्रामायमान अगाका हसका केछ प्रमायन नहीं है २४ । ई ितार धिकी नामभाभीए कथीय ठड्ड गम्ह निडाभीए शाम नेराद्र समस्य है उनपर हम बहुत आधक आहर रखते हैं और.

परन्तु ईश्वरने देहको मिला लिया है श्रीर जिस श्रंगको घटी थी २४ उसको बहुत श्रिधक श्रादर दिया है . कि देहमें विभेद न होय २६ परन्तु अंग एक दूसरेके लिये एक समान चिन्ता करें। श्रीर यदि एक ग्रंग दुःख पाता है तो सब ग्रंग उसके साथ दुःख पाते हैं अथवा यदि एक अंगकी बड़ाई किई जाती है तो सब अंग उसके २७ साथ श्रानन्द करते हैं। स्रो तुम लोग खीष्टके देह हो श्रीर पृथक

पृथक करके उसके अंग हो।

श्रीर ईश्वरने कितनोंकी मंडलीमें रखा है पहिले प्रेरितोंकी दूसरे भविष्यद्वकात्रोंको तीसरे उपदेशकोंको तब ग्राश्चर्य कम्मोंको तब चंगा करनेके बरदानोंकी और उपकारोंकी और प्रधानताओंकी और २६ ग्रानेक प्रकारकी भाषात्रोंको । क्या सब प्रेरित हैं . क्या सब

भविष्यहक्ता हैं . क्या सब उपदेशक हैं . क्या सब आश्वर्य कर्मी

इं करनेहारे हैं। क्या सभोंको चंगा करनेके बरदान मिले हैं . क्या ३१ सब ग्रनेक भाषा बोलते हैं . क्या सब ग्रर्थ लगाते हैं। परन्तु

श्रच्छे श्रच्छे बरदानेंकी श्रमिलाषा करो श्रीर मैं तुम्हें श्रीर भी एक श्रेष्ठ मार्ग बताता हूं।

## सारे वरदानेंगें प्रेमकी श्रेष्ठता।

जो में मनुष्यों श्रीर स्वर्गदूतोंकी बोलियां बोलूं पर 9 र मुक्समें प्रेम न हो तो में उनडनाता पीतल अथवा कन-२ भनाती आंभ हूं। श्रीर जो में भविष्यद्वाणी बोल सकूं श्रीर सब भेदोंकी श्रीर सब ज्ञानकी समभू श्रीर जी सुके सम्पूर्ण बिष्वास होय यहांलों कि मैं पहाड़ोंकी टाल देजं पर मुक्तमें प्रेम ३ न हो तो मैं कुछ नहीं हूं। श्रीर जो मैं अपनी सारी संपति

कंगालोंकी खिलाजं श्रीर जी में जलाये जानेकी श्रपना देह सोंप दें पर सुक्तमें प्रेम न हा ता सुक्ते कुछ छाभ नहीं है। ग्रेम धीरजवन्त श्री कृषाल है । प्रेम डाह नहीं करता है । प्रेस

४ अपनी बड़ाई नहीं करता है और फूल नहीं जाता है। वह अनरीति नहीं चलता है वह आपस्वार्थी नहीं है वह खिजलाया नहीं जाता ६ है वह बुराईकी चिन्ता नहीं करता है। वह श्रधमर्मसे श्रानन्दित ७ नहीं होता है परन्तु सचाईपर श्रानन्द करता है। वह सब बाते

। इं एक्स हो किया किया है। एक्स हो किया है। एक्स हो । इं एक्स हो है।

न तिर्मे होएणी इपने कि स्मेष के मिर्क मिरक मिर्क मिर्

मनुष्य हुआ हूं तो बारुककी बातें छोड़ हिंहें हैं। हम तो अभी १९ दर्णयमें गूढ़ अधैसा देखते हैं परन्तु तब सावात तहा है तेसाही मंश्रा मात्र जानता हूं परन्तु तब जैसा पहचाना गया हूं तेसाही

पहचानुगा। सी अब विष्यास आया प्रेस में तीनों रहते हैं परन्तु इनसेंसे १३ १६ हैं।

[। १९८७% क्तिनाइत्रव हिलाइध्यवीम विनाइत्रव विनिव्यायाम प्राप्त

अब हे भाइयो जो में तुम्हारे पास अनेक भाषा नोरुता हुआ ह आज तीभी जो में प्रकाश व ज्ञान अथवा भविष्यहाणी वा उपरूष करके तुमस्रे न बोलूं तो सुमस्य तुम्हारा ह्या एतास होगा।

38 क्योंकि जो में अन्य सावासे प्राथिता करू की मेरा आव्या । किछ गारक फि थिए 93 यत कारी। इस कारण जो अन्य भाषा बोले हो। रिक कर इर किनाह इंग्रेस के एसी है कि सहबाद के सिन के स्वापन क्सिंगाष्ट की कर कि मह कि। गरिड़ ग्रिड्रिंग कि है में ग्राड़ि दृष्ट -कि गरि गारे हो में के के के कि हो हो हो हो है। १३ किसी प्रकारकी बोखी निर्धक नहीं है। इसिनिये जो में बोबीका भिमिन्द ग्रीह ग्रिगंड ग्रिकाकि किंगकार नित्नी नाए । एम ९० बुस्ता जायगा क्योंकि तुस बयारसे वात करनेहारे उहरोगे। जगतमें क्लोंक एष्ट बात त करी ती की कारता है हि कि क्लोंक ि सह डिस्ट । गार्क प्राय्ते किंगे केंड्रीड्र किंक्पार निक कि न पहचाना जायगा। क्योंकि तुरही भी यदि आनेश्रय शब्द देवे उकोंक 1ते हैं 151स गणक प्रणपि विवास है है है कि विवेक इम सारेख्न हीए एकि ड्राप्ट निष्ट इंग्रह है किई इवाद कि सि स्मिष्ट

9८ वह दूसरा सुधारा नहीं जाता है। में अपने ईश्वरका धन्य मानता हुन्पर डै फिलास प्रन्ध मिति किस कि है की कि । है 15 डेक प्रम् ए १ धन्य मानने पर क्येंकर आमीन कहेगा वह तो नहीं जानता तू र्क फि डे साएड भिकिछिमिह कि कि इक ड्राइफ्ट मिमगृष्ट ह शिष्ट 16 दिन । गाउंदर नाम भिर निक्री ह ग्राह ग्राह्म नाम से ३६ मिंगार में गारंक का निवास कि छोड़ हो हो गारंक का निवास छाएगाड़ कि . ई गार्फ कि । ई उत्पन्न कि हि हिस हन्त्रम है । हा का है . में

भ किंगिह के कहन अधिक नाहता हूं जिस्ते और किंगिक हां। होंग में फ़िन्ड़क मागाभ फ़ार हां। छड़ाए सड़ मिकिडम हन्ग्रेप 38 । इं 15 श तम समी है अधिक करने अन्य भाषा मार्ग है।

इन्हों फेली कांफ्साहरबाहर इप रंड्रान केली कांफ्साहरबी विक्रीह इड़ करूना और ने इस शितिसे भी मेरी न सुनेगे। स्रो अन्य अन्य ताक भीमिक मद्र ।प्राद्र केछस भाष्म प्रक्रि ।प्राद्र कीप्रदेमकार्क व्यवस्थामें लिखा है कि परमेश्वर कहता है में अन्य भाषा । रिंडि निष्में सिनात कुन्म सिंडि कठाइ

निष्टी प्रम डिम किलि किंगिमि। विष्टि क्रिडिय कि क्रिके

१३ हिन्छ गामें क्य किटोम गिम दी गिम दिन किन के किन के किमी वाहार अभिन्य प्रक्रिक की काम माम का अन्य का अभिन्य हैं गाम कि की कि के महें के कि का कि लिंग मिम मिम का कि मिस का कि मिस का कि मिस का कि मिस का मिस का

ि। एड्रिग्ड किरिक मितिर मृह ताब हर मिल्डम ]

8, दिन्द्रक नाव इन्ट कीर्ष्टि इंद्र पट्ट सिंग्डिश से छि। दिन्ह

ति । अन्न करा सिंह है है। हैं ही एटाए किन्डर से एट उन्स्य है। इंड डिन्पूट संस्ट रिड है सिडाम निस्ति के कु में होए ग्रेंट । ई रिडक । ई । कि कि कि सिंह सिंह । किस्स हो सिंह है।

इह -134ह राइक १४४४ । अथन। सम्बन्ध स्टब्स्स अथन। वर्ष होस् होस् । वर्ष स्टब्स्स होस्

रहा पास पहुचा। याद काइ मनुष्य सावध्यहत्ता अथवा आसमक ३७ जन देख पड़े तो में तुम्हारे पास जो बात जिखता है वह उन्हें जन देख पड़े तो में तुम्हारे आयाप हैं। परन्तु यदि की है।

किने के समस्या है सिंहा के समस्य न कि है समस्य के उन्हें स्था किने स्था किन

शिह है छिड़पहार केप्रमध्ये गिन है इन कि मि छिनप्र । एसति है और किञ्चिम किष्ठप्रदे निर्म की क्ष्राक छड़ हूं डिन प्रपार्क केनाञ्डक क्यि मन्द्र क्ष्मिस क्ष्मिस स्थित स्था है। क्ष्मिस महिल्ल प्राप्त न । एड़ी ड्राफ़ड़ी किंकिनिय किए किन किन किन हिन है हिन है भि भि निर्म कि कि कि विश्व है। से कि कि कि कि कि कि कि कि कि है। छिड़ी किंक्ड्रिय कथीए है फिन्रोंग में द्रेंग डिक्य ड्रेन वित । एड़ी ड्रे इंग्रिज्ञी किंकिए । इंज्या हिंग कि एक कि मिर्ट । एक कि नही 🧚 कि वह गाड़ा गाय और कि धम्मेपुस्तकक अनुसार वह तीसर न्नाहि . १९म किनी क्रिंगिष शामड़ शामहार क्रकामधामाध प्राष्टि की 8 कि हैकी भि एउए रिप्त कि हैड़ी गांध ड्रम्ह डिए रिप्त मिंति। इंड क्षेत्र कोंफि । है एकी छाव्यी एक निम्ह ति हिन . ई ति इं कि एति । वास प्रावस्य कार्य केर्ने हैं मुस्साया हुन होते हैं कि लिए होते हैं कि लिए होते हैं कि लिए होते हैं कि र्हम केंग्रेक छाटी किंग्डिक छाट महा कि छाड़ केंग्रिसी . डि हेड्ड मिर ड् हैं हैं सुनाया जिसे तुसने ग्रहण भी किया जिसमें तुम खड़े र्ने कि है । जातक इस्त आजासमुस इक मि फिड़ाम ई ा दिला कि कि एड्ड रम्पड राष्ट्र एक कि छि कि कि कि । एक एक कि निक्ठी गृष्टि मिनीरे म्हण हुन्

निसे हुरप्र । एड्ड । डेन थिक । छै। एडड्ड प्रमास कि डायहार । कस्म । हुरप्प । डेन निसे थिएति । एकी सार्थीप क्ष्मक कथाए छोसिस न्ह मिं । एम । छै। । एकी सार्थीप । ए गर्स ९स कि नेडायहार क्रम्बड्ड १९ भाष्यि । डेड्ड निस्क ग्राह्म डेडिंग्स । एड्यहा । डेड्ड सड्ड है। एम्

ыр ] Бир ]

क्षित्रम् सी क्रै निक्रम कि गन् रात्र ग्राप्त किन्छ क्षित्रम ] [ 1 क्रि क्षित्र नाष्ट्रकन्यू

प्रांकित में कि की है तिया है। मुख्य कुम कि ब्रोश कि हुन, प्र की हैं किइक फ़्लॉफ्क कर क्यू हैक फ़्सित ति है। 135 कि मुं हैं डिक क्यूक्स क्यूक्स होए। ई डिक स्वायंत्रक्त वार्क्स हैं कि है। 135 कि डिक ब्रोश कि मुद्धि। है। 135 कि डिक मुख्य कि है। हमारा उपदेश व्यर्थ है श्रीर तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। श्रीर १४ हम ईश्वरके विषयमें ऋठे साची भी ठहरते हैं क्योंकि हमने ईश्वरपर साची दिई कि उसने खीष्टको जिला उठाया पर यदि मृतक नहीं जी उठते हैं तो उसने उसके नहीं उठाया। क्योंकि १६ यदि मृतक नहीं जी उठते हैं तो खीष्ट भी नहीं जी उठा है। श्रीर १७ जो खीष्ट नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है तुम श्रवलों श्रपने पापेंमें पड़े हो। तब वे भी जो खीष्टमें सो गये हैं नष्ट हुए १८ हैं। जो खीष्टपर केवल इसी जीवनलों हमारी श्राशा है तो १६ सब मनुष्योंसे हम लोग श्रधिक श्रभागे हैं।

पर अब तो सीष्ट सृतकोंसंसे जी उठा है श्रीर उन्होंका जो सी २० गये हैं पहिला फल हुन्ना है। क्योंकि जब कि मनुष्यके द्वारासे २१ मृत्यु हुई मनुष्यके द्वारासे मृतकोंका पुनरूथान भी होगा । क्येांकि २२ जैसा ग्राइममें सब लोग मरते हैं तैसाही खीष्टमें सब लोग जिलाये जायेंगे। परन्तु हर एक अपने अपने पदके अनुसार जिलाया २३ जायगा खीष्ट पहिला फल तब खीष्टके लोग उसके ग्रानेपर। पीछे जब वह राज्यको ईश्वर ग्रर्थात पिताके हाथ सोंपेगा जब २४ वह सारी प्रधानता श्रीर सारा श्रधिकार श्री पराक्रम लीप करेगा तव अन्त होगा । क्येंकि जबलें। वह सब शत्रुश्चोंको अपने चरणें। २४ तले न करले तबलों राज्य करना उसको श्रवश्य है। पिछ्छा २६ शत्रु जो लोप किया जायगा मृत्यु है। क्योंकि (लिखा है) उसने २७ सब कुछ उसके चरणोंतले करके उसके श्रधीन किया परन्तु जब वह कहेगा कि सब कुछ अधीन किया गया है तब प्रगट है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन किया वह आप नहीं अधीन हुआ। श्रीर जब सब कुछ उसके श्रधीन किया जायगा तब पुत्र श्राप २८ भी उसके श्रधीन होगा जिसने सब कुछ उसके श्रधीन किया जिस्तें ईश्वर सभोंमें सब कुछ होय। नहीं तो जो स्तकोंके लिये २६ बपतिसमा लेते हैं सो क्या करेंगे यदि मृतक निश्चय नहीं जी उठते हैं तो वे क्यों मृतकों के लिये बपतिसमा लेते हैं। हम भी क्यों ३० हर घड़ी जोखिसमें रहते हैं। तुम्हारे विषयमें स्त्रीष्ट यीशु हमारे ३१ प्रभुमें जो बड़ाई में करता हूं उस बड़ाईकी सोंह में प्रतिदिन मरता हूं। जो मनुष्यकी रीतिपर में इफिसमें वनपशुत्रोंसे छड़ा तो ३२

। हुं 15इक क्रमील क्षिड़ कि इस हैं . ई क्रीए पाप सत करो क्योंकि कितने हैं जो ईश्वरको नहीं जानते र्ड मार मेली रूपिम्ड । ई तिहामन्नी किछान खिन्ह ताम्से पिट्ट ४ इ . क्षिण हम । क्षिप्त रम होड़ी की हिए क्षि होए मड़ इड़ क्षिए रि है रिटर कि डिन किए डीफ . एड माछ एक क्षेप्र

88 वह प्राणिक देह बोया जाता है आस्मिक देह उठाया जाती । ई काल एएउट नड़ीस व्यसास ई काल एएक नड़ीस किछ्ट अनाद्र सहित बाया जाता है तेज सहित उठाया जाता है. 8३ वह नाश्यसान बोया जाता है शबिनाशी वराया जाता है। वह . गार्ग के मिर नाथक ए कोकाइ कि में है। है किया मेर्ग है एक इ एगि कुए फिल्फि कीरिक है गृष्टि कि कि ग्रीति ग्रीह है ग्रीह कि १३ प्रियोगिर के इंदिन और है। सुस्येका तेन और है बन्द्रमाका प्रक्षि के प्रक्षि कि । कांक्र्र किमाण्ड हन्प्र के क्रिक्षित प्राष्ट्र हैं भि इई क्सिंग्छ । ई प्राष्ट्र क्लिंग्डिंग ई प्राष्ट्र क्लिंग्छि ०४ है परन्तु सनुष्योंका श्रारि और है पशुआंका श्रारि और है मद-३६ अपनी अपनी सुनि । हर एक शरीर एकही प्रकारका यारीर नहीं किल्लिक अनुसार उसकी सूनि कर होता है और हर एक जीनक इन दाना चाह गहें हा वाह और किसी अलाजका। परन्तु है अर अपनी क्य 19नी है पर है विश्व किया वहीं बाता है परन्तु है है। एक ३७ यदि मर् न जाय तो जिलाया नहीं जाता है। बीर तू जो कुछ फि है। जिक् कि इन्हें कि क्रिक्स है। ई जिए रूप डुई एकि गृष्टि डुई ई 65E कि मिति। मिकी काफ कत्र गार्डिक द्वांक हन्त्र पर [ मलम आह त्रीर किलायनकम् मिलमास् ]

कि है । है इह कम्ज़ीए क्यू गृष्टि है इह क्रागीए क्यू . ई १८

श्रांक ई कांड्रमी कि ई भिर हे भिर्ध पर भिर्म कांड्रमी इह । ई हृष न्य भिष्टि । महिला मनुष्य यथिनीसे मिहिका था . हुसरा मनुष्य स्वाम किसीए कि इन कि के किया प्राप्त के इन स्पर्भ है हिन रिडीप ३६ पिछला शाइम जीवनदायक आस्मा है। पर जो आसिक है भीहै भी है कि पहिला मनुष्य आदम जीवता प्राणी हुआ.

नेसे हमने उसका रूप जो मिहोका था घारण किया है तेस उस अह । इ भिग्नाम क्या है मि है मि है अप स्वाग्नाम है। श्री

न्ह नाश्मान अबिनाशको पहिन कि नेश पह मरनहार अमर्-इर दी ई छप्रहार क्रींफि । फिलार किइड गार्क मड़ ग्रीह क्यिंक क्रिड इन विश्वाकि त्राहर होहर निष्या स्वापनी स्वापन । विश्वास मंत्र विद्वा तुरहोक समय च्या भरम परक मारतेह वहने सड़ क्लि मेरे विराह कि हिस सब की है। ति कि इस कि ड्रेस हैं और न निनाश अनिनाशका अधिकारी होता है। देखी में १९ किका रई डिक शिकधीय काम्पार काम्पड़ द्वाकि कि छोम की द्व खानासीका रूप भी घारण करेंगे। पर हे साइयो में यह कहता १०

किन के नार वह मरनहार असरताको पहिन लेगा तब वह वचन ताको पहिन खेवे। श्रीर जब यह नायामान श्रविनायाको पहिन १४

इ. १५ कि हो हो हो है पर बोर का है । इंद के हो हो हो है नी लिखा हुआ है कि जयमें सृत्यु निगली गहे पूरा है। जायगा।

न् की किनात हुए गृष्टि डिड़ अपल गृष्टि इंड फिड़ाफ ग्रेष्ट के कि ा है 159क उन्हार मंडे सागड़ करिया है। अपन प्राप्त है। ७५ ज्ञार पापका बरु छन्। है। प्रकार हे प्राप्त है भाग कर

1 1年1元 कड़ 15म समाक कप्रय है डिन थिए मारीए ।ग्रह्म संप्रय

ि पण्टेन विषयमे पावलकी आचा ।

वाचम् । के जावे। पर जो मेरा भी जाना होनत हो छ। का के पढ़ें वन्हें में चिहियां देके भेजूंगा कि तुम्हारा हान मिं इन्ह क्ष उगाह जाय । श्रीर जब में पहुंचुंगा तब जा कोई तुम्ह अन्छे देख ku पास एकहा कर रखे ऐसा न हो कि जब में आज तब चन्हें मनुष्य जो कुछ उसकी सम्पामम बढ़ती दिहे जाय सिहं अपने तेसा तुस भी करें।। हर अध्वारेक पहिंवे दिन तुससेसे हर एक १६ वस्तु वस्तुक विषयमें जो पवित्र कोगों के जिये उद्दाया है है

। मामम किकिए। एड्रम्ड किस्ड। एक किला सामा

की तार्डाक भिर प्रसम विश्व काइका समय भी कार्डा कि जब में साकिदानियासे होके निकल चुकू तब तम्हारे पास १

[95: 6-28]

तुस्र जिधर कहीं मेरा जाना होय उधर मुस्ने कुछ दूरतों पहुंचावे।।
७ क्येंकि में तुम्हें श्रव मार्गमें चळते चळते देखने नहीं चाहता हूं
पर श्राशा रखता हूं कि यदि प्रभु ऐसा होने देवे तो कुछ दिन
८ तुम्हारे यहां ठहर जांडें। परन्तु पॅतिकेष्टतों में हिस्समें रहूंगा।
१ क्येंकि एक बहा श्रीर कार्स्य बीरय हार मेरे लिये खुळा है श्रीर ıs

ब्बीद तिमोथिय आवे तो देखें। कि वह तुरहारे यहां निभेय रहे क्योंकि जैसा में प्रमुका कार्य्य करता हूं तैसा वह भी करता है। ११ सो कोई उसे तुच्छ न जाने परन्तु उसका कुशाउसे आगे पहुंचाओं कि वह मेरे पास आवे क्योंकि में भाइयोंके संगउसकी बाट देखता। १२ हूं। भाई भएएखोके विषयमें यह है कि मैंने उससे बहुत विनती किई कि माइयोंके संग तुम्हारे पास जाय पर उसका इस समयमें पावेगा तब जानेकी कुछ भी इच्छा न थी परन्तु जब श्रवसर जायगा ।

12 जागते रही . बिश्वासमें हद रहा . पुरुषार्थ करो . बळवन्त 18,14 होओ । तुम्हारे सब कम्मै प्रेससे किये जायें । और हे भाइयो में तुमसे यह बिनती करता हूं तुम स्तिफानके घरानेका जानते हो कि शाखायाका पहिला फळ है और उन्होंने अपने तई पित्रेत्र 1६ लोगोंकी सेवकाईके खिये ठहराया है । तुम ऐसोंके और हर एक मतुष्यके अधीन हो जो सहक्रमी औ परिश्रम करनेहारा है । कि इन्होंने तुरहारी घटीको पूरी किई है। क्योंकि उन्होंने मेरे श्रीर तुरहारे सनको सुख दिया है इसिक्ये ऐसोंको माना। श्राशियाकी मंडिलयोंकी श्रोरसे तुमको नमस्कार अक्टा श्रोर

प्रिस्कीत्याका थीर उनके घरमेकी मंडलीका तुससे प्रभुमें बहुत 07

२० बहुत नमस्कार । सब भाई होगोंका तुमसे नमस्कार . एक दूसरेको २१ पवित्र चूमा बेके नमस्कार करो । सुभ पाव तका घपने हाथका २२ बिखा हुआ नमस्कार । यदि कोई प्रभु यीशु सीष्टको प्यार न २३ करे तो सापित हो . मारानाथा ( अर्थात प्रभु आता है )। प्रभु २७ यीशु स्रोष्टका अनुभह तुम्हारे संग होय । स्रोष्ट यीशुमें मेरा प्रेम तुम सभोंके संग होवे ! झामीन ॥

## करिन्थियोंको पावल प्रेरितकी दसरी पत्री।

[ पत्नीका स्नामाष । ]

पावल जो ईश्वरकी इच्छासे यीध्य खीष्टका प्रोरेत है और भाई तिमोधिय ईश्वरकी मंडलीको जो करिन्थमें है उन सब पवित्र लोगोंके संग जो सारे श्राखाया देशमें हैं - तुम्हें हमारे पिता ईश्वर श्रोर प्रभ्व पीध्य खीष्टसे श्रनुग्रह श्रोर शांति मिले।

[ दु:सोंने गांति दिये जानेको लिये ईश्वरका धन्यवाद करना । ]

हमारे मु र्याष्ट्र खीष्ट्रके पिता ईंश्वरका जो दयाका पिता श्रीर

के लिये है। श्रीर तुम्हारे विषयमें हमारी श्राशा दढ़ है क्योंकि जानते हैं कि तुस जैसे दुःखोंके तैसे शांतिके भी भागी हो। हो भाइयो हम नहीं चाहते हैं कि तुस हमारे उस इशके विषयमें अनजान रहो जो श्राशियामें हमको हुआ कि सामर्थ्यसे श्रीक हमपर श्रसन्त भार पड़ा यहांलों कि प्राया बचानेका भी दान बहुतोंके द्वारासे हमें मिलेगा उसके कारण बहुत लोग हमारे लिमे घन्यवाद करें। कि हमारा भरोसा श्रपनेपर न होय परन्तु ईश्वरपर जो सृतकोंको जिलाता है। उसने हमें ऐसी बड़ी सृत्युसे बचाया श्रोर बचाता है. उसपर हमने श्राशा रखी है कि वह फिर भी बचावेगा. कि तुस भी हमारे लिये प्रार्थना करके सहायता करोगे जिस्तें जो बर-हमें उपाय न रहा। बरन हम श्राप सृत्युकी श्राज्ञा श्रपनेमें पा चुके थे 60

u

6

100

तुस विश्वासिसे खड़े हो। कींफिन हैं कथाइस केइनमाक शाइनह कुनप्र है गड़िनफ़ हैं। इस्प्र २४ करिन्य नहीं गया। यह नहीं कि हम तुसपर विष्वासके निष्यमें राध पर साची बढ़ता हूं कि मैंने तुमपर द्या केई का अब रहें इ सनमें पनित्र आस्पाका बयाना दिया है। परन्तु में देश्वरको अपने र्ह्णामिक मड़ ग्राप्ट डे इंडी विय एक प्रमान हमारी . ई प्रमाई वि डे ९९ गुम्हारे संग लीधमें हह करता है और जिसने हमें आभिषेक किया मेड़ कि ग्राह । धरेड अपर दासड़ी मिड़िक्स को है । है । हो हो है । निमार मिरिड गृष्टि रेड मिरिड रेड मिरिड गृष्टिश किर्म्य की एक ०६ । ए डि इं में भेर भा था न डिन कि इं इं एट में में नि राइम्ह छात्र क्रिक्शोसिहों हिं कारुषि हिं रेम होष्ट छात्र हो हो १६ गण हां औ नहीं न था। क्योंके द्रेष्ट्रका पुत्र पीयु सीष्ट निस्का 1इक भिर्म विष्यास्थाग्य साची है कि हमारा बचन जो तुमसे कहा । विद्व दिन दिन ग्रीह है दिन कि कि है । एक ग्राम्ही किहे अथवा में जो विचार करता है क्या श्रीरके अनुसार इतका का है। हिस हिस्से के अपने विकास का निया है। हिस्से मास आफ विम्हों विद्वितियों के अप कार कार कार है। इन्हें माफिनिइकीाम उमी गर्डि त्यार काफिनाईकीाम केडि छिछाए प्राइम्ह शह किसी नाइ प्रें रिसरे दुम्ह निम्ते काह साप भाइपह किडीए ३१ की एए 15ड़ान में छिलेंग्रेस छड़ ग्रन्थि। हैं भि सड़ फिली ग्राइस्त ५६ फिली कि है के किया है किया बहाई करने हैं है उसी सीतिस तुसने कुछ कुछ हमाको भी माना है कि जिस रीतिसे प्रसु 1956 . पिनाम भिर छिन्ना की है । छानिम के ह गृष्टि हि भिर 88 श्रीर कुछ नहीं लिखते हैं केवल वह जो तुम पढ़ते अथवा मानते भाग केंद्रम् हे व्यवस्थ अवस्था था। क्योंकि हम तुम्हार का प्रमा की सीयाई औा सबाई सहित यारीरिक ज्ञानके अनुसार नहीं फ़ारि क्र्इरहे गड़कार ।गामड़ रिड़फ राइम्ह रिप्त ग्रिक क्र सितारक की किए हमारी बड़ाई यह है अथित हमारे मनकी क्रीफ़ 99 [पावसका कार्ट्यमे न जानेका हेत वणन करना।]

र्स की 101933 द्विए संप्रकृति शाउनकु रिकी निपष्ट निसे कुन्छ्य इन्हु सि कि कीर्षिक। 11क्टाफ न र्काड़ छ।इन्ह छ।ए रूनेह प्रसी 🍃 🦻 उदास करूं तो फिर मुभे आनिन्द्रित करनेहारा कौन है केवल वह जो मुभसे उदास किया जाता है। श्रीर मैंने यही बात तुम्हारे पास इसलिये लिखी कि आनेपर मुभे उनकी श्रोरसे शोक न होय जिनकी श्रोरसे उचित था कि मैं शानिन्द्रित होता क्योंकि मैं तुम सभोंका भरोसा रखता हूं कि मेरा शानन्द तुम सभोंका शानन्द है। बड़े छेश श्रीर मनके कप्टसे मैंने बहुत रो रोके तम्हारे पास लिखा इसलिये नहीं कि तुम्हें शोक होय पर इसलिये कि तुम उस प्रेमको जान लेशो जो मैं तुम्हारी श्रीर बहुत श्रिषक करके रखता हूं।

परन्तु किसीने यदि शोक दिलाया है तो सुक्षे नहीं पर में कहुत भार न देजं इसिलये कहता हूं कुछ कुछ तुम सभोंकी शोक दिलाया है। ऐसे जनके लिये यह दंड जो भाइयोंमेंसे अधिक दिलागोंने दिया बहुत है। इसिलये इसके दिक्द तुम्हें और भी चाहिये कि उसे चमा करो और शांति देओ न हो कि ऐसा मनुष्य अत्यन्त शोकमें इब जाय। इस कारण में तुमसे दिनती करता हूं कि उसकी अपने प्रेमका प्रमाण देओ। क्योंकि मैंने इस हेतुसे हिला भी कि तुम्हारी परीचा लेके जानं कि तुम सब बातोंमें आज्ञाकारी होते हो कि नहीं। जिसका तुम कुछ चमा करते हो १० में भी चमा करता हूं क्योंकि मैंने भी यदि कुछ चमा किया है तो जिसको चमा किया है उसको तुम्हारे कारण खीएके साचात चमा किया है . कि शैतानका हमपर दांव न चले क्योंकि हम ११ उसकी जुगतों से अज्ञान नहीं हैं।

जब मैं खीष्टका सुसमाचार प्रचार करनेकी त्रीत्रामें श्राया १२ श्रीर प्रभुके कामका एक द्वार मेरे लिये खुठा था . तब मैंने १३ श्रपने भाई तीतसको जो नहीं पाया तो मेरे मनको चैन न मिठा परन्तु उनसे बिदा होके मैं माकिदोनियाको गया।

प्रिरितोंकी सेवकाईकी रीति खीर उसके फल।

परन्तु ईश्वरका धन्यवाद होय जो सदा खीष्टमें हमारी जय १४ क्रवाता है ग्रीर उसके ज्ञानका सुगन्ध हमारे द्वारासे हर स्थानमें फैलाता है। क्योंकि हम ईश्वरको उनमें जो त्राण पाते हैं ग्रीर १४ उनमें भी जो नाश होते हैं खीष्टके सुगन्ध हैं. इनको हम मृत्युके १६ जिये मृत्युके गन्ध हैं पर उनको जीवनके जिये जीवनके गन्ध हैं.

१७ श्रीर इस कामके याग्य कौन है। क्योंकि हम उन बहुतोंके समान नहीं हैं जो ईश्वरके बचनमें मिलावट करनेहारे हैं परन्तु जैसे समान समाईसे बोलनेहारे परन्तु जैसे ईश्वरकी श्रोरसे बोलनेहारे तैसे ईश्वरके सन्मुख खीष्टकी बातें बोलते हैं।

कितनेंको तैसा क्या हमेंका भी प्रशंसाकी पत्रियां तुम्हारे पास क्या हम फिर अपनी प्रशंसा करने लगे हैं अथवा जैसा

र ठानेका अथवा तुम्हारे पाससे ले जानेका प्रमोजन है। तुम हमारी पत्री हो जो। हमारे इदयमें लिखी गई है और सब मुज्यांसे पहाचानी था पढ़ी जाती है। क्यांकि तुम प्रसाच देख पड़ते हो कि लिएकी पत्री हो जिसके विषयमें हमने सेवकाई किई थार जो सियाहीसे नहीं परन्तु जीवते ईरवरके आत्मासे पत्थरकी पिटयाओं पर नहीं परन्तु हावजी मांसरूपी पटियोपर लिखी गई है। ४,४ हमें ईश्वरकी और लिएको द्वारासे प्रसाही भरोसा है. यह नहीं कि हम जैसे अपनी औरसे किसी बातका विचार आपसे द करनेके योग्य हैं परन्तु हमारी पोग्यता ईश्वरसे होती हैं. जिसके हमें नये वियमके सेवक होनेके थोग्य भी किया लेखके सेवक नहीं परन्तु आत्माके क्योंकि लेख मारता है परन्तु आत्मा किछाता है। उमें यदि सरकते थे. तो आत्माकी सेवकाई और भी और पत्थरोंमें खोदी हुई थी तेजामय हुई यहांलों कि स्ताके मुंहके तेजके कारण जो लेप होने कर सकते थे. तो आत्माकी सेवकाई और भी तेजामय क्यों ६ न होगी। क्योंकि यदि इंडकी आजाकी सेवकाई पुक तेज थी तो १० बहुत अधिक करके धर्मकी खेवकाई तेजमें उससे अष्ठ है। और जो तेजोमय कहा गया था था भी हस करके अर्थात इस अधिक जो योग था था था भी हम करके अर्थात इस अधिक करके धर्मकी खेवकाई तेजमें उससे अष्ठ है। और तेजके कारण कुछ तेजोसय न ठहरा। क्योंकि यदि वह जो लोप होनेहारा था तेजवन्त था तो बहुत श्रधिक करके यह जो बना रहेगा तेजोमय है।

सो ऐसी श्राशा रखनेसे हम बहुत बोळके बात करते हैं. श्रीर ऐसे नहीं जैसा मूसा अपने मुंहपर परदा डाळता था कि इस्रायेळके सन्तान उस बोप होनेहारे विषयके अन्तपर दृष्टि न करें। बरन उनकी बुद्धि सन्द हुई क्योंकि श्राजळों पुराने नियमके

। ई नार ठेउड़ में एक मिर के प्राप्त के उसी का के प्राप्त है। ज्याई मह प्रभक्त किय के के के के के किय हुए माने अथित इ क्षेप्र मह ग्रीह । ई 16धन्धिनो वित है। मगर विस्प वित १ द ा । मार्स कि ध्रम । व्यापा नाया । वस के विकास । पही जाती है उनके हुद्यपर परदा पड़ा है। परन्तु जब वह प्रसुकी १६ १९ कारमु कि।एम कहा कि हा ए अप । ई । हा एकी पार्क मुक् कुर की ई 1555 धुर नहीं है 1537 पड़ी खुरता है कि वह

गुप्त यहनेका कारण हिन्निक किराधाम् एष्ट नण्ड किई। हुर किनिरीय

। एडि ए। क्य होफिट किना है कि अह है अप हो क्ष्रीक स्थिय क्ष्रियम वसका कि इश्वरका का पिरुड़ क्रियोश स्रोधिक ई डिक कियर नीकि मिम्रोकधन्छ की इकी एताए निम्ही प्रहर्ड जीए अपनेकी यीथुक कार्यण तुम्हारे दास कहते हैं । क्योंकि हम अपनेको नहीं परन्तु लीष्ट यीथुका प्रस् करके प्रचार करने हैं निसके तुनमानारकी ज्योति उनपर प्रकाश न होय। क्योंकि 🥀 ई रामिताय किर्मु है कि की है है की थिएं छोड़ किंधिन नाइकाए नेप्रवर्द्ध क्राएमं एड की ई एउए एड मिड्निका. ई निई 8 क्र हमारा धुसमाचार की कुस भी है ति उन्होंपर गुस है का नामा इ । ई रिड प्राप्तम मेरकिं नेपह शिष्ट कुम्पड़े किक्किं क्रिक्स क्य रड़ फ़िर्क उापर किल्ल स्वल्त स्वल्क उगर करने हर एक कुर्फ़र्ड़ न र्ड िरुष्ट छिड़ार्फ्ट न कागा किमिक छए काच्छ रूप इस कारण जब कि उस देगार में हैं कि स्तार पड़े हैं। • इस कार से कि से मिली हैं हम कार पड़े हैं।

विनका नाना प्रकारका इत्य बहाना।

नाय । क्योंकि हम जो जीते हैं सदा योशक कार्या सृत्यु भोगनेका १ १ जिये फिरते हैं कि यीथुका जीवन भी हमारे देहमें प्रगर किया जाते हैं पर नाश नहीं होते। हम निस प्रभु पीशुका मर्ग देहमें १० धारुति . जाह डिंग्न मिछ प्र है जाह शिष्ठा . डिंग्न एएक्नी स्टब्धा क्रुग पाने हैं पर सक्वेभे नहीं हैं . दुवधामें हैं पर 3 मज । डिम भिर्गाष्ट गिरामड ग्रांष रेडठ किश्चप्रंड ड्रीकधीए = क्षियमास की इंकिसी मिंग्निक करियों में कीएम्स इस हुन्स् 3

किना कामडीम किम्प्ड किंड कहा बहुत है किन है। है किन है। है किन है। इन्हें इस क्रोंकि । गर्रक इंड्र गिष्ट निष्ट एमं राइन्ह कारुति ५९ जिसने यस वीशुका जिला उठावा सी हमें भी वीशुक हारा की ई िमार कीएक . ई पिर ठिड़िक फिड़ीएड़ ई िम्स मार्कि है १९ किया इसिलिये बोला जब कि हमें मिला है हम भी इ करता है। परन्तु विष्वासका वही आसा जैसा है। पर है मैंने १३ प्राट किया जाथ। से स्यु हमाम तर्का चावन वान्त्र संगुरा अहम साम साम हामडे पिर महार वाहर का है शाह मांसे

। एक राज्ञ कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म

हुन्प्र हैं छिनाए एमही एएउ कींप्र हैं हिएक छिई किंपिएही प्रद्राह क्रिक्स हिंग विविधिन विषये विविधिन विविधि क्रिक क्रिक क्रिक्ट नह कारक कथाए छिक्छाए जाम जनक वाहिक कारिक कारक १० नया होता जाता है। क्योंकि हसारे क्याका च्या भरका हरुका मनुष्यत्व नाश भी होता है तौभी भीतरी सनुष्यत्व दिनप्र हिन विनन्ता पीछ महा सुख करनेकी आया रखना।

हम जानते हैं कि जो हमारा ध्राथबीपरका डरासा घर गिराया । ई छिला विषय निस् है।

एड़ कींफ़ि हैं रिज़िक पृट्ठ कि छिमिक हैं सिर्फ एड़ कि मड़ हि 8 । फिलार राए डिन फिन मड़ एड़ नेडीए की ५ड़ठ डि 1सर्थ कि । ई न्हिक ड्र क्षेर अपना वह बासा जो खगीय है अपरसे पहिनमे की ठाउसा इ हिर हेरड़क मड़ मिर्ड एड़ कीफिन। है मिरछ एट फाएडफिन एएडू इ ह नाय तो ईव्यर्स एक भवन हमें मिठा है जो बिन हाथका बनाया

किता मिरे में हे मेरे जिस्ते होते । और जिसने हमें इसी बातक क्रिन्निक की ई त्रिक व्हिन्ड किर्निडी में भिर्मे हन्द्र हिर किर्ने 155

जानते हैं कि जबलों देहमें एहते हैं तबलों प्रभसे अलग होते हैं। इए गृष्टि ई रिष्टांक एकार । इस एड़ हि । ई एफ़्री कि हि । इस जिये तैयार किया है छी ईष्यर है जिसने हमें पवित्र आसाका

मेड्रे की ई निड़ाम कथीए डिफ गृष्टि ई निष्क एड़ास मड़ धिलीस्ड्र 🖚 । ई फिड समाल्यी कुर्प हिंह सिम्भेड़ एक मड़ क्लिंकि ध

। इंग्र एमं केम्प्र काई एउस

इस कारण हम चाहें संग रहते हुए चाहें अलग होते हुए उसकी प्रसन्नता योग्य होतेकी चेष्टा करते हैं। क्योंकि हम सभोंका कीष्टके विचार आसनके आगे प्रगट किया जाना आवश्य है जिस्ते श्रनुसार देहके द्वारा किये हुएका फल पाने। हर एक जन क्या भला काम क्या बरा जो कुछ किया है। उसके

## िनिलापकी सेवकाईका वर्णन जी ईश्वरने सुसमाचारके पचरकोंको सेंपी हैं।]

सा प्रमुका भय मानके हम मनुष्योंको समक्षाते हैं पर ईश्वरके ११ आगे हम प्रान्त होते हैं और मुक्षे भरोसा है कि तुम्होंके मनमें भी प्रगट हुए हैं। क्योंकि हम तुम्हारे पास फिर अपनी प्रशंसा १२ करते हैं सो नहीं परन्तु तुम्हें हमारे विषयमें बड़ाई करनेका कारण देते हैं कि जो लोग हृद्यपर नहीं परन्तु रूपपर वसंड करते हैं उनके विरुद्ध बड़ाई करनेकी जारह तुम्हें मिले। क्योंकि हम नाहें १३ कि विरुद्ध बड़ाई करनेकी जगह तुम्हें मिले। क्योंकि हम नाहें १३ के विरुद्ध हों तो ईरवरके लिये बेसुध हैं नाहें सुबुद्धि हों तो तुम्हारे किये सुबुद्धि हैं।

खिष्का प्रेम हमें वश कर लेता है क्योंकि हमने यह बिचार १४ किया कि यदि समोंके लिये एक मरा तो वे सब मूए . श्रार वह १४ समोंके लिये इस कारण मरा कि जो जीवते हैं सो श्रव श्रप ते लिये न जीवें परन्तु जसके लिये जो उनके निमत्त मरा श्रीर जी उठा। सो हम श्रवसे किसीको शरीरके श्रनुसार करके नहीं सम-१४ भते हैं श्रीर यदि हम सीष्टको शरीरके श्रनुसार करके नहीं सम-१४ भते हैं श्रीर यदि हम सीष्टको शरीरके श्रनुसार करके समभते ते तेमी श्रव उसको नहीं ऐसा समभते हैं। सो यदि कोई खोष्टमें १७ होय तो नहीं सिष्ट हैं. पिछली बातें वीत गई हैं देलो सब बातें वहीं हुई हैं।

हमोंको सेांप दिया। सेा हम खीटकी सन्ती दूत हैं माना ईरवर हमारे द्वारा उपदेश करता है. हम खीटकी सन्ती बिनती करते हमें अपने साथ भिला लिया थार मिलापकी सेवकाई हमें दिई. अर्थात कि ईरवर जगतके लोगोंके श्रपराध उनपर न लगाके क्षीष्टमें जगतको श्रपने साथ मिला लेता था श्रीर मिलापका बचन श्रीर सब बाते ईंग्वरकी श्रीरसे हैं जिसने बीग्र लीष्टके द्वारा १८

किएट एक नाकनाइ छिपाप कि कींप्रिक । ग्रह्माक छिएकी छिएछड़े हैं १९ । निव स्मिष्ट कंप्रहार्ड्ड सड़ सिएट की ायानव पाप फिछी प्राप्तड़ सिएट

ि उनका हुः ह मिए। हासहर सक्त र आहा सामिस हः हा । [ 1 है सहस् सिराम्हे की हैं हिंह णामप

करते हैं ऐसे हैं जैसा हमाए पास कुछ नहीं है तोभी सब कुछ सदा आनन्द करते हैं कारियों के पेरी हैं परन्तु बहुतोंको धनवान हुनप्र है छिए कांछाइट . है जिल धिकी डिल जाड ग्रांड है छिए ०१ कांस्डू धकी ामड़ात डै निनित किन्न गृष्टि है भिन्न कांस्डू निमम हैं किए किए मिक्ति हैं किए किएह किए ए हैं हिन्छ मिक्ति है त्या निराद्रस् अपयम् औ। सुयम्भि कि सर्मानेहार्रोके ऐसे हैं म्हास . मिरिमध्ये क्रिक्स प्राप्त क्रिक्स है न किम्मक क्ष्मिस अस्ति होक्किस इस्से सिक्सि किम् क्रियों भिनात भारत्या अपनास करनेस अपनास मिन्डर निगात में इ मर्राप माइकग्रह मिड्रुपड़िक मिलाम गाम . मिडक्सं माठह्माड़ ۶ 8 पर दोष न स्वाया जाय . परन्तु जेले हेश्वरके सेवक तेले हर -ड़े। कार्य भट्ट की डें नारुको डिंग अकरि हक्ट छिता है। सिकी मड़ ई अभी वह ग्रुभ काठ है देखी अभी वह निस्तारका दिन है। किर्ड . एकी ग्रकपट १५६ मिन्डी कंगान्त्रनी ग्रीह किस १६६ मिछाक मष्टि रिमें है 15इक इह कीफिन । फिक न एड्स एष्ट्र किइए ९ 🎤 निह के के के हैं कि के प्रकार है सिम्के हैं कि के हैं कि कि की हैं

ाई है हो । एडड़ 1914 ई 1818 श्रांट भिड़्या इसे 1914 इ कियोगिक ई १९ डिशंड्या हुन्प्र ई डिन 16कंप्त मिपिड़ इंग्हु । ई 1825 होगान्स्र ९९ किंक्ड्ड रुप्ट 19िट किंस्कु मिपिड़ इंग्हु 1 ई 1825 मिण्युक: 15-18 ६९ । किंद्रि हिमीत्स्र मिप्ट की दूं 1818 । उड़िह डिगिट्ट किंपिड़ समप्ट कींपिक्ट कि मियुट्ट निमित्र एमें क्रिंकिगाङ्गिह हम ६९

कितीप्ति थाम केगकथनए ग्रन्थि है तिमाम एमिनक किस्प्रेप्ट ग्रन्थि ई तीसमम निक किड़ीस एमं केशायधीबी ग्रन्थि। तीएमं निक ५९ ग्रन्थि। एएम एमिनक किसिशयथी थाम किसिशयथील एडएए ३९ रित सत्त कीएम ई धन्द्रम्भ एमिनक किन्द्रनीम केग्रन्थे। एमं कितिभूम

। इ 15इक प्रथमिय नामक्तीप्रका न? मिई फ़िहीए ग़िह हरू र्भ मह ग़िह ग़िह किमी छाड़का है ग़िह . गारंजक एउस इस्ते मिं कि कि कि तम किएक अद्वार ग्रीह किड़ि इसिनिये प्रमश्यर कहता है उनके बीचमेंसे निकला और अलग ९७ । विक्रि पिछ देम ह श्राहर एए ड्रे अहरू है किए में अहि गान्ने से मिल्ह ग्राहि ग्राम्भेड सिन्ह मि ।इक नेप्रहाई ग्रिमें डि प्रजीम केप्रहाई निवित

हिड्छ ताम किर्मिशाम्बर्धार की छाँछहन्त्रीक तिम्ही किर्णाप

। इक माम गतहाम कपूर

। कुक साप कि। तर्राक्ष क्रिक्र क्षेत्र हम अपनेको शारीह और आस्माकी सब सबीनतासे गुद्ध कि स्वारा जब कि यह प्रतियाप हम भिष्मी है आत्री

[। गर्ना इन्नाह किल किल एको एको एको एक हिला है हिला है

हमें यहण कर्। हमने न किसीसे अन्याय किया न किसीकी

सहस बहुत है तुम्हारे विषयम सुन्ने बहाई करनेकी जगह बहुत रिम अहि शिड़्य । ई शर्फि किनिक एमें शड़यह अहि नेप्र एमें भाइन ए मड़ की 1मर्ग हि मिनम शामड़ मह की है। ड़क मिगाए निर्म कीएक द्वानड़क डिम किनापड़र मिडि में। गाफ किमिकी न ह्याम्बी

। हु 175क इन्हास क्षांस हिक्छीए गृष्टि द्वाणा रम छितोए में मध्यानी कारत बार राम है

हीयह र्नाइर्न्ड होंग़ किंग्नि हुन्प । यथ प्रम रिप्ति इह भुरद्वाह . कि तिए एड्ड भिराकर तरमा मड़ रूप रिक्रमी दिन निर्वे कुछ 2 क्रिपुर द्वामड़ कि कि मार साफनीईकीय छड़ कर कींफ़िक

। ।एड्र क्रिजानास्य क्रिडा मिं की किंद्रिए द्वाप नीरिए मिल्पनी माइन पृत्व निहक सिमड जाहामान कामाप्रमुद्ध भाइनह भिक्ती रेम ग्रीह पाठकी शहनह हि ाएठाठ भिड़म् हे मेरह करक छही भि भिहींगर छह प्रम डिहा सिनाइ क्सिर रुप्टि न हैही होग्रि कामेंड सिनाह किस्ति निप्रवर्ड

न नीष्ठण में भिर्मत गणाउड़ी काहर ड्रेस्ट भिष्टि पर नेम कि कींग्रिक

-एड़ हुन,प एकी काहि निमह की डिंग कियी एड़ हूं 15% इन्नाष्ट में भिष्ट । एगऊड़ी कि काष्टि इंग्छ भिष्ठ किंग्ड होए छहक द्रीह निक्षिप सर की दूं 15छई मिं . दूं 1515 हुए डिन इस 1ए 1515 हुए

क्षेत्र के अपने हुन हैं हैं स्वयंत्र के अपने हुन हैं हैं स्वयंत्र के अपने हैं हैं से अपने से

ा एन क्षेत्र के प्रत्ये की साध्ये के प्रत्ये कि स्वापन कि स्वापन कि स्वापन कि स्वापन के स्वापन

ड़िंग किएक की . डैं। एए। एडी मॉर्फणीडम किएफतीहकीाम े ड्र तिहमीड़ाड़म किल्ट शिंह ड्रैकिटील किज्जनाय केल्ट माजीप कीएक। एडड्र उपस न्छ कालागड़च किल्ट मिता इट कॉर्सड़ हड्ड हिंग्डिमाभ ऑह ९४६ व्यमाभ निष्य हे की ड्रे 105 चिपस

तिसा नहां परन्तु उन्होंने अपने तह पहिले प्रभुक़ो तब हेध्वरकी कि किए गायाह किस अहि गेहि . फूंक फड़ार किसी किस कि ड्राकन्त्र कि किनी क्लिंगि हिन्ते गृष्टि किनाइ प्रद मड़ की हि ४ ६९क किम्बी काम्म ठड्डब मेड ग्राप्ट . ध गाणी भिडिगाप कथीए

के जैसा असने आरंभ कथा था तेसा तुम्हों हस अनुयहक इकी किन्छी सिस्ति निमड़ की किंड़क । एड़ी किंमड़ सिख्टड़

क क्र कि प्राप्त । कि क्र

इ पि क्रीएम । इं राज्य किलो किला है। क्यों के विकास है। इसी श्राप्ट गुराक करिनक का कार्राष्ट्र हुन्प्रम दिन प्रम होति कि।साष्ट न में। छाड़ फिड़क फिड़क कि में में में कि है पि है किइंग गिड्य समर्थ दाइयह ग्रह ग्रियड कि मिलम ग्रेम हि सिनाइ गृह मिन्छ कि मिन्नाक्ष्मि निष्य मिन्न कुए ५३ मिन् छुन्।

भिर किन्हा हुन्प्र दिन केवल कर्क भारत है। तर्ही स्पर्ट कि है। ०१ फिली ब्राइस्त बह कीरिक हूं 15ई हमाग्रम में सिता कह जाई 1 किये तिहर मिछ । हा इस का एक उसकी दिहर की है। है। है। है। हमार् प्रस् चीश खीहका अनुप्रह जानते हो कि वह जो धनी था

९१ छाए कछति कि ते हैं किई प्राफ्र किनम छिताह हीए कीएक । इन्हे कि काम का हा हम हो। हो है। ाछक पि हि। हि किहम दे। देन प्रकार कि हो। आरम आरम कर बुके। हो। अब करनेकी भी समान्नि १९

इं! मुस्टि निक्ति कि दि दिन कि कि भिन्न है है। है क्याप है है। नहीं है उसके अनुसार नहीं परन्तु को जिसके पास है उसके अनु-

११ । अर्छ। । अर्छ । छाड़ । बढ़ती उन्होंकी घरतीमें काम आब हसिलिक कि उनकी बहती भी ४१ फिड़म्ह संभ्रम नामंत्र छड़ शिहमस हन्। किसी एव किसह

शह क्रिप्ति कम वह होने हाइनहा स्माह हाइन स्व वही वह भेष थोड़ा संचय किया उसका कुछ घटा नहा। है जिसने बहुत संचय किया उसका कुछ उसरा नहीं और जिसने

इसके संग उस भाईका भेजा है जिसकी प्रशास प्रसमाचारक यतवान होके वह अपनी इच्छासे तुम्हारे पास गया है। और हमने १८ १ होए नम हैकी एउस किन्छी उह नेप्तर की . है किन में एउड़

38 विषयमें सब मंडलियों में होती है। श्रीर केवल इतना नहीं परन्तु वह मंडलियों से ठहराया भी गया कि इस श्रनुश्रहके कर्मिके लिये जिसकी सेवकाई हमसे किई जाती है हमारे संग चले जिस्तें प्रभुकी महिमा श्रीर तुम्हारे मनकी तैयारी प्रगट किई रे जाय। हम इस बातमें चौकस रहते हैं कि इस श्रधिकाई के विषयमें जिसकी सेवकाई हमसे किई जाती है कोई हमपर दोष २१ न लगावे। क्यों कि जो बातें केवल प्रभुके श्रागे नहीं परन्तु २२ मनुष्यों के श्रागे भी भली हैं हम उनकी चिन्ता करते हैं। श्रीर हमने उनके संग श्रपने भाई को भेजा है जिसको हमने बारबार बहुत बातों में परख के यत्नवान पाया है पर श्रव तुमपर जो बड़ा २३ भरोसा है उसके कारण बहुत श्रधिक बलवान पाया है। यदि तीतसकी पृत्री जाय तो वह मेरा साथी श्रीर तुम्हारे लिये सह-कम्मी है श्रथवा हमारे भाई लोग हों तो वे मंडलियों के दूत श्रीर श्रथ लीएकी महिमा हैं। सो उन्हें मंडलियों के सन्मुख श्रपने प्रेमका श्रीर तुम्हारे विषयमें हमारे बड़ाई करनेका प्रमाण दिखाश्रो।

पित्र लोग के लिये जो सेवकाई तिसके विषयमें तुम्हारे पास लिखना सुके अवश्य नहीं है। क्योंिक में तुम्हारे मनकी तैयारीको जानता हूं जिसके लिये में तुम्हारे बिषयमें माकि-दोनिमेंके आगे बड़ाई करता हूं कि आखायाके लोग बरस दिनसे तैयार हुए हैं और तुम्हारे अनुरागने बहुतोंको हिसका दिलाया है। परन्तु मेंने भाइयोंको इसलिये भेजा है कि तुम्हारे विषयमें जो हमने बड़ाई किई है सो इस बातमें ब्यर्थ न ठहरे अर्थात कि अत्ता मैंने कहा तैसे तुम तैयार हो रहो . ऐसा न हो कि यदि कोई माकिदोनी लोग मेरे संग आके तुम्हें तैयार न पावें तो क्या जानें इस निर्भय बड़ाई करनेमें हम न कहें तुम लिजत होत्रो पर समक्षा कि वे आगोसे तुम्हारे पास जावें और तुम्हारी उदारताका फल जिसका सन्देश आगे दिया गया था आगे से सिद्ध करें कि यह लोमके नहीं परन्तु उदारताके फल जे ऐसा तैयार होवे। इसलिये मेंने भाइयोंसे हमती करना अवश्य समक्षा कि वे आगोसे तुम्हारे पास जावें और तुम्हारी उदारताका फल जिसका सन्देश आगे दिया गया था आगे से सिद्ध करें कि यह लोमके नहीं परन्तु उदारताके फल के ऐसा तैयार होवे। इसलिये मेंने भाइयोंसे हमती से सिद्ध करें कि यह लोमके नहीं परन्तु उदारताके फल के ऐसा तैयार होवे।

७ भी और जो उदारतासे बोता है सो उदारतासे छवेगा भी। हर

अकृत्य दीवक विसे अन्यवाद होते । क्छड ाक्राकर्ड । हैं किक अपर मिहीम किछ्टे पिर छिहेरक उसके कारण तुम्हारी ठाठसा करने हुए तुम्हारे जिये प्राथेना बाद करते हैं। और देशवरका असम्ब असमह में तुमपर है 98 सहायता क्रनेसे तुम्हारी बढ़ारताके जिये हेरवरका गुणाच-किर्मित गृष्टि किन्ह गृष्टि मिन्नी कातनिविष्ट सह रिंड निर्म ग्रकतिहे कित्र प्रमाण केने तुम की खीषके सुसमाचारके अधीग होका बहुत 'अलवादांक हारासे उसरती भी है। क्योंकि ने इस सेव- १३ कंप्रकाई हुन्प्र ई किएक फ्रिए किंपिडीड किंगिरिक हिनी कहन 9 हे विनवान किये जावे। क्योंक इस उपकारको सवकाई न 99 प्रकारकी उद्गत्ताके लिये जो हमारे हारा ईश्वरका धव्यवाद कर-११ वस मिनाव पड़ पत की . ईक कथीय किंग्निय कैम्पय राइम्ह ज़िंह के किन्छिल कि । प्राइम्ह गृहि हैं इस् मि है । प्राइम्ह ए । उत् हता है। जो बोनहारिका होन और भोजनक हिन । है। नेसा निसा है उसने नियश्या उसने कंगालों किया है। । छाई ध्यमास तड्डा फिन्नी कमाक छन्छ कम रह इंस्त ग्रीह इंस् बातमें और हर समयमें सब कुद्ध जो। शवश्य होय तुम्हारे पास सब प्रकारका अनुप्रह तुम्हें अधिकाईसे हे सकता है किसने हर न रहपूर्ट प्राप्टि। ई राज्य प्राप्त राक्त्री इन्हिं प्रेणह प्रहाई की कि हि एक जन जैसा सनमें ठाने तैसा दान करे कुढ़ कुढ़के अथवा दवावसे

## [ पावलका अपने अधिकारका वर्णन करना । ]

हुन्पप डूं निई मिंडेस्ट रिमास प्राड्स्ट कि एकाप हिन में
किखा किसा हैं निरुक स्वास प्राड्स्ट किखा किसा हैं निरुक स्वास प्राड्स्ट किखा किसा हैं निरुक स्वास प्राड्स्ट किसा के सुरुक्ट हैं। में इ निरुक्ट किसा के प्राड्स्ट किसा हैं। निरुक्ट निरुक्ट स्वास स्वास हैं। निरुक्ट किसा प्राड्स्ट के उन्तर्भ से निरुक्ट किसा हैं। निरुक्ट मिंडे निरुक्ट किसा हैं। निरुक्ट किसा हैं। में किसा किसा हैं। में किसा

जंची वातको जो ईश्वरके ज्ञानके बिरुद्ध उठती है खंडन करते हैं श्रीर हर एक भावनाको खिष्टकी श्राज्ञाकारी करनेके लिये बन्दी ६ कर लेते हैं. श्रीर तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा श्राज्ञापालन पूरा हो जाय तब हर एक श्राज्ञालंघनका दंड देवें।

क्या तुम जो कुछ सन्मुख है उसीको देखते हो . यदि कोई अपनेमें भरोसा रखता है कि वह खीष्टका है तो आपही फिर यह समभे कि जैसा वह खीष्टका है तेसे हम छोग भी खीष्टके हैं।
 न्योंकि जो में हमारे उस अधिकारके विषयमें जिसे प्रभुने तुम्हें नाश करनेके लिये नहीं परन्तु सुधारनेके लिये हमें दिया है कुछ

१ अधिक करके भी बड़ाई करूं तो लिजत न हूंगा। पर यह न होने

१० कि मैं ऐसा देख पडूं कि तुम्हें पत्रियोंसे डराता हूं। क्योंकि वह कहता है उसकी पत्रियां तो भारी थ्रा प्रवल हैं परन्तु साचातसें

११ उसका देह दुर्ब्बल श्रीर उसका वचन तुन्छ है। ऐसा मनुष्य यह समक्षे कि हम लोग तुम्हारे पीछे पत्रियोंके द्वारा बचनमें जैसे हैं तुम्हारे साम्ने भी कर्ममें वैसेही होंगे।

१२ क्योंकि हमें साहस नहीं है कि जो छोग श्रपनी प्रशंसा करते हैं उनमेंसे कितनोंके संग श्रपनेको गिने श्रथवा श्रपनेको उनसे मिछाके देखें परन्तु वे श्रपनेको श्रपनेसे श्राप नापते हुए श्रीर

श्रुपनेको श्रपनेसे मिलाके देखते हुए ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं। हम तो परिमाखके बाहर बड़ाई नहीं करेंगे परन्तु जो परिमाखदंड ईश्वरने हमें बांट दिया है कि तुम्हों तक भी पहुंचे उसके नापके

१४ अनुसार बड़ाई करेंगे। क्योंकि हम तुम्हों तक नहीं पहुंचते परन्तु अपनेकी सिवानेके बाहर पसारते हैं ऐसा नहीं है क्योंकि खीष्टका

अस् सुसमाचार प्रचार करनेमें हम तुम्होंतक भी पहुंच चुके हैं। श्रीर हम परिमाणके बाहर दूसरोंके परिश्रमके विषयमें बड़ाई नहीं करते हैं परन्तु हमें भरोसा है कि ज्यों ज्यों तुम्हारा बिश्वास बढ़ जाय खों हमें अपने परिमाणके श्रनुसार तुम्हारे द्वारा श्रधिक

१६ अधिक बढ़ाये जायेंगे. कि हम तुम्हारे देशसे आगे बढ़के सुसमाचार प्रचार करें और यह नहीं कि हम दूसरोंके परिमाणके

१७ भीतर तैयार किई हुई बस्तुत्र्योंके विषयमें बड़ाई करें । पर जो १८ बड़ाई करे सा प्रभुके विषयमें बड़ाई करे। क्यांकि जो श्रपत्ती

ई 163क सूर ासंप्र किसकी हुन्छ दिन हैं 163क 183ए दि वही प्रदूष प्रमा हैं।

ा नगुर कितिशिद हुन आहे हुई किनिश्च नाम कामा है।

शिक्ष विक्र किस कि में की कि । शिक्ष कि । कि विक्रे शिक्ष कि । शिक्ष के । शिक्

१३ क्योंकि ऐसे लोग भूठे प्रेरित हैं छलका कार्य्य करनेहारे खिष्टके
१४ प्रेरितोंका रूप धरनेहारे । श्रीर यह कुछ श्रचंभेकी बात नहीं क्योंकि
१४ शैतान श्राप भी ज्यातिके दूतका रूप धरता है । सो यदि उसके सेवक भी धर्मके सेवकोंकासा रूप धरें तो कुछ बड़ी बात नहीं है . पर उनका श्रन्त उनके कर्मोंके श्रनुसार होगा ।

[ पावलका अपने दु:खां ग्रीर दुव्बलतामें बढ़ाई करना ।]

१६ में फिर कहता हूं कोई सुभे मूर्ज न समभे और नहीं तो यदि मूर्ज जानके तौभी सुभे प्रहण करें। कि थोड़ासा में भी बड़ाई १७ करूं। में जो बोलता हूं उसको प्रभुकी श्राज्ञाके श्रनुसार नहीं १८ परन्तु इस निर्भय बड़ाई करनेमें जैसे मूर्जतासे बोलता हूं। जब

१८ परन्तु इस निर्भय बड़ाई करनेमें जैसे मुर्खतासे बोलता हूं। जब कि बहुत लोग शरीरके अनुसार बड़ाई करते हैं में भी बड़ाई

१६ करूंगा। तुम तो बुद्धिमान होके श्रानन्द्से मूर्खींकी सह लेते

२० हो। क्योंकि यदि कोई तुम्हें दास बनाता है यदि कोई खा जाता है यदि कोई ले लेता है यदि कोई अपना बड़ापन करता है यदि

२१ कोई तुम्हारे मुंह पर थपेड़ा मारता है तो तुम सह लेते हो। इस अनादरकी रीतिपर में कहता हूं माना कि हम दुब्बंछ थे । परन्तु जिस बातमें कोई साहस करता है मैं मूर्खतासे कहता हूं में भी

साहस करता हूं।

२२ क्या वे इबी लोग हैं. मैं भी हूं. क्या वे इस्तयेली हैं. मैं २३ भी हूं. क्या वे इबाहीमके वंश हैं. मैं भी हूं। क्या वे स्तिष्टके सेवक हैं. मैं बुद्धिहीनसा बोळता हूं उनसे बढ़कर मैं बहुत अधिक परिश्रम करनेसे श्री अत्यन्त मार खानेसे श्री बन्दीगृहमें बहुत अधिक पड़नेसे श्री मृत्युलों बारंबार पहुंचनेसे स्तिष्टका २४ सेवक ठहरा। पांच बार मैंने यिहूदियोंके हाथसे उन्तालीस उन्तालीस

२४ क्षेत्रक ठहरा। पाच बार मनायहाद्यांक हाथस उन्तालीस उन्तालीस २४ कोड़े खाये। तीन बार मैंने बेत खाई एक बार पत्थरवाह किया गया

तीन बार जहाज जिनपर में चढ़ा था टूट गये एक रात दिन मैंने २६ समुद्रमें काटा । नदियोंकी श्रनेक जोखिम डाक्क्योंकी श्रनेक जोखिम श्रपने बोगोंस श्रनेक जोखिम श्रन्यदेशियोंसे श्रनेक जोखिम नगरमें श्रनेक जोखिम जंगलमें श्रनेक जोखिम समुद्रमें श्रनेक जोखिम मूठे भाइयोंमें श्रनेक जोखिम इन सब जोखिमों सहित बार

२७ वार यात्रा करनेसे • श्रीर परिश्रम श्री क्रेशसे बार बार

जागते रहनेसे भूख श्री प्याससे बार वार उपवास करनेसे जाड़े श्री नंगाईसे में खीष्टका खेवक ठहरा । श्रीर श्रीर रम्बातोंको छोड़के यह भीड़ जो प्रतिदिन सुभापर पड़ती है अर्थात सब मंडिलियोंकी चिन्ता । कौन दुर्बेळ हे श्रीर में दुर्बेळ २६ नहीं हूं कौन ठेकर खाता है श्रीर में नहीं जळता हूं । यदि २० बड़ाई करना श्रवस्य है तो में श्रपनी दुर्बेळताकी बातोंपर बड़ाई करंगा। हमारे प्रशु यीश्र खीष्टका पिता ईश्वर जो सर्बेदा धन्य २१ है जानता है कि में भूठ नहीं बोळता हूं। दमेसकमें श्रिरता ३२ राजाकी श्रीरसे जो श्रध्यच था सो सुभे पकड़नेकी इच्छासे दमे-सिकेयोंके नगर पर पहरा दिळाता था। श्रीर में खिड़की देके ३३ टेकरेमें भीत परसे ळटकाया गया श्रीर उसके हाथसे बच निकळा।

पावलका स्वर्गलेक्समें चढ़ा लिया जाना और पीछे संकट पाना।

१ वड़ाई करना मेरे लिये अच्छा तो नहीं है . मैं प्रभुके दर्शनां और प्रकाशोंका वर्णन करूंगा । मैं सीष्टमें एक २ मजुष्यको जानता हूं कि चौदह वरस हुए क्या देह सहित मैं नहीं जानता हूं क्या देह रहित में नहीं जानता हूं ईश्वर जानता है ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्गलों उठा लिया गया। में ऐसे मनुष्यको ३ जानता हूं क्या देह सहित क्या देह रहित में नहीं जानता हूं ईश्वर जानता है . कि स्वर्गलोकपर उठा लिया गया और ४ अकथ्य बातें सुनीं जिनके बोलनेका सामर्थ्य मनुष्यको नहीं है। ऐसे मनुष्यके विषयमें मैं बड़ाई करूंगा परन्तु श्रपने विषयमें १ बड़ाई न करूंगा केवल श्रपनी दुर्ब्बलाश्रोंपर । क्योंकि यदि मैं ६ बड़ाई करनेकी इच्छा करूंगा तो मूर्ख न हूंगा क्योंकि सत्य बालूंगा परन्तु में रुक जाता हूं ऐसा न हो कि कोई जो कुछ वह देखता है कि में हूं अथवा सुमले सुनता है उससे सुमको कुड़ बड़ा समभे । श्रीर जिस्तें मैं प्रकाशोंकी अधिकाईसे अभिमानी न ७ हों जाऊं इसलिये शरीरमें एक कांटा माना सुक्ते घृष्ये मारनेका शैतानका एक दूत सुभे दिया गया कि में श्रभिमानी ने हो जाऊं। इस बातपर मैंने प्रभुसे तीन बार बिनती किई कि मुमसे यह दूर प किया जाय । श्रीर उसने सुकले कहा मेरा श्रनुग्रह तेरे लिये बस ह

। हुं निन्नज्ञ कि हुं ज्ञिक्ट्र मि कि की फि हुं क्रिम शिंडिक्छे कि भिन्नि के सिर्म के ९० खीहका सामध्य मुभ्तप्र आ बसे। इस कार्षा में खीहके जिले की गान्ज्रक द्वाइक सम्प्रकी कड़िहां हा छव है । मिर संज्ञाह क्रीष्ट में ाम . है । काई इसी मानऊ इन्ह कियास 19म की फिन ई

[ मार्नान्ययोको किर सम्भाना ।

गान्त्रक दिश किंगिए शहरत मिहननाष्ट नीष्ट है फिर्ति है यहाय में जितना तुम्हें अधिक प्यार करता हूं उतना थोड़ा प्यार् हुन्। फूक क्रमछं किछी कांकड़क ाननी राजाम प्रम किछी काननी ५१ ाठाम कड़रू की ई डिंग्ट किनिंग्ट की एम हूँ 15 डाम कि डिस्ट 9P डिक किलीयम शिइस्ट में कींग्रिक गाउँ न प्राप्त प्रमित्त में श्रिक हुं ९४ वसा कीनिया । देखी में तीलशे बार तुम्हारे पास आनेको तैयार हितिह इप रिस . एड़ी दिन भार भारत हिया . मेरी यह अनीति रुह्क थि उस छिंकिछिछ गृष्टि गृष्टि मह मिछली थि छा । छिन्दि हु । शिर मिल्ही सिमिक व्यक्षाह कि मिल कहर कि डिन्ही किस क्रोडि क्राक्ष क्रम मिक्कि ग्रेडिंग फ्रम्ड क्रिमीर । 12 रेडिंग १९ इह सिताब फिकी छोंठिरीए इंब इनस्रक्ष नह मिति हूं डिन इक् मि मिष्ठम कीएक कि ए इंकी मिडिस्त एमाप्र दिस की 12 कि है ११ में बड़ाई करनेमें मुख बना हूं तुमने सुमत्से ऐसा करवाथा

क्षिया . क्या हम क्ष्म महासाध मह । एक। छिमछ इन्ह एक छाछि निष्ठति । छन । तह । एए कछ । किई। ए ब्राह्म हेकी किम्बी सिमिक्त निर्मा । एकी सिमक् इन्ह एक मार्क निर्म ১१ भिष्ठाइ किछड़ की तिकछ इक किसिकी छेमिन्छ । स्थि भाए ड्राइन्ह् हिंदे ड्रेन्की 11 एक । १ इकप फिरुक ड्रेन्क कार्ड नहान हिंदे [ की ड्रें ए हिड़को किति . । छाड छिन स्मांक प्राप्त हों माई । एए छि

। गाम्हार । इस् हिन । या स्था।

[। मीाम कितिम तत्री ए उत्तरमा आहे एईम्ट ]

डूं 1593 में कींफ़ । ईं 5ड़ार्क किने कंत्राधप्त राउनत ताब कर ०९ हिएक के इप के िकार मिड़िक स्माप्त कार्य है कि के उत्तर किए क्या तुम समभ्य हो कि हम तुम्हा भूत । एक रूमी

में फीट रंगए किए न इंस्तु काष्ट में नाह एक की इ ह । एस् केडान डिम मह । छिट रंगा । एस् छस्तु में प्रिंड हैं । एडान किडान डिम मह । छिट रंगा । एस् छस्तु छस्तु । एक् की . डि किडान डिम इस्तु । एस् । छिड़ इंक्ष्म प्रेड । हम्म स्टिंड । इस्तु मेर्स्ट । छस्तु । छस्तु

े इस क्रिंग राइम्ह मि प्रमाक छड़ । कि र्नाइ इसी राइम्ह नीयह ई तव हम आवन्द करते हैं औए हम इस बातकी प्राथेना भी करते हैं परन्तु स्रायक निमित्त । जब हम हुन्बंछ हैं पर तुम बलवन्त हो ह न रिकार एक डिम इक्ट इक्टी काप्राप्त मड़ की फिम । विडि कि विडि विधि देख पड़ परन्तु इसालिये कि तुस सुक्स करें। इस बर्न निश्चक कि तम की दें कि तम कि कि सम करा इसिलिय नहीं के हम खरे. ए निर्धार डिफ स्प्रिक्ट में किए। हैं डिफ बक्त मड़ की गिनिक मह के की ई एसिए एस प्रम ए । दि छक्ती मह रि डिन ई मिडिस्ह इक्षि शिंक की 1ई किनाक्रम रहा तक्रिय सुरा पर वाय है। कि वीश निवारी। अपनेका पर्खी कि बिथ्वासमें हो कि नहीं अपनेका १ ामें केमर मिष्यमाम केम्बई मीह मिड्नि छन्म ई ठावन समर मिर मड़ . ई गिरि मिष्यमाम क्रिक्ट मिरि गिरा किया गिर पर्न्य तुन्होंमें सामधी है। क्योंकि यहा हु बुब्बरुतासे क्यापर 8 इ डिंग रुक्ट र्गार भाउन है। दे हिंद माना प्रक्रिश है। इ कंडीक किमह । गार्डाई हिम कि काप भाष मास्त है कि कि की है । तिष्ठाती बाद स्नाप कांगिक बार ग्राष्ट्र ग्राप्ट गाय । एकी प्राप्त शिड़न्ही छाए कांगिक कर इंपि कडीए ग्रिड़क्त ग्राष्टि इं किहन मिलाइ प्रक पिछड़ निमान प्राइन । सिर्म मिह । किह डिक नित्त गृष्टि हिं. डूं ह्याप्ट साप शड़महु में ग्राव फ़िस्ति ड्रम् हु किंडीप मिं। पिष्टारू ड्राएडर हाव कुए रड़ संड्रम् कांप्रकाश हु ह

ग्रामुक्ट कंगकथीय सर संसु हंगम ग्रंडम्ह की हूं रामक हिं। संसु फिली कंप्रायमु हुन्प्रम डिल फिली केप्रेय प्राप्त निस्प भिष्टी

देया है कड़ाईस कुछ क्र्या न पड़े।

र शांतिका ईश्वर तुम्हारे संग होगा। एक दूसरेको पवित्र चूमा लेके १,१४ नमस्कार करो। सब पवित्र लोगोंका तुमस्ये नमस्कार। प्रभु वीशु खीष्टका अनुग्रह श्रोर ईश्वरका प्रेम श्रोर पवित्र श्रात्माकी वीशु खीष्टका अनुभह और ईंश्वरका प्रेम अन्तमें हे भाइया यह कहता हूं कि जात्रा शांत होत्रो एकही मन रखा मिले संगति तुम सभोके साथ रहे। श्रामीन॥ श्रानन्दित रही सुधर

# गलातियोंको पावल प्रोरतकी पत्नी

ि पत्नीका श्वामाच ।]

्र परन्तु बिशु स्नीष्टके द्वारासे और ईंप्यर पिताके द्वारासे जिसने उसको मृतकोंमेंसे उठाया प्रोरित हैं. श्रोर सब भाई लोग जो मेरे द संग हैं गढ़ातियाकी मंडिलमेंको. तुम्हें श्रनुप्रह श्रोर ग्रांति ह ईंप्यर पिता श्रीर हमारे प्रभु बीशु सीष्टसे मिले. जिसने अपनेको ह हमारे पापोंके लिये दिया कि हमें इस बर्नामा बुरे संसारसे बचावे हमारे पिता ईंप्यरकी इच्छाके श्रनुसार. जिसका गुष्णाचुबाद र सदा सर्वेदा होवे. श्रामीत। पावळ जो न मनुष्योंकी श्रोरसे श्रीर न मनुष्यके द्वारासे

गिलातियोंने सत्य मतसे प्तिर जानेका उलहना। पावलमा यह बताना

कि मैंने सुममाषार मनुष्यते नहीं परन्तु ईश्वरते पाया।

es हो। झीर वह तो दूसरा सुसमाचार नहीं है पर केवळ कितने ए ठोग हैं जो तुम्हें ब्याकुळ करते हैं और स्नाष्टके सुसमाचारको बह्ळ डाळने चाहते हैं। परन्तु यदि हमभी श्रथवा स्वगंसे एक इत्राभी डस सुसमाचारमें भिक्न जो हमने तुमको सुनाया दूसरा सुसमाचार तुम्हें सुनावे तो स्नापित होवे। जैसा हमने पहिले कहा है तैसा में श्रव भी फिर कहता है कि जिसको तुमने प्रहले किया उससे मिन्न यदि कोई तुम्हें दूसरा सुसमाचार सुनाता है तो सापित होवे। क्योंकि में श्रव क्या मनुष्योंको अधवा ईश्वरको हे भाइयो में उस सुसमाचारके विषयमें जो मैंने प्रचार किया जो में श्रब भी मनुष्योंको प्रसन्न करतातो लीष्टका दास न होता। में अचंभा करता हूं कि जिसने तुम्हें क्षीष्टके अनुग्रहके द्वारा बुळाया उससे तुम ऐसे शीच् श्रीरही सुसमाचारकी श्रार फिरे जाते मनाता है. अधवा क्या में मनुष्योंको प्रसन्न करने चाहता है

तुम्हें जनाता हूं कि वह मनुष्यके मतके श्रनुसार नहीं है। क्योंकि मैंने भी उतको मनुष्यकी श्रोरसे नहीं पाया श्रीर न में सिखाया

गया परन्तु योश्च सीष्टके प्रकाश करनेके द्वारासे पाया।

नकए में। एक कि एसे निषट कि किसिकी ग्रिष्ट किस 🄰 9 नाब चोद्ह बरसके पीछे में बयाबाक साझ हिस्स किस् 1 Thop इ प्रचार करता है। और मेरे निषयमें उन्होंने हैं अर्रका गुणानुबाद जिस बिष्यासको आगे नाश करता था उसीका अब सुसमाचार हि एक प्रतास कि की कि की है हिन्स अन्य है। इस हिं हैं डिन एन्द्रीप तकपळ ईम कि म्डिकि कि किर्मिक्री हम किएन्ड्रिकी 59, 79 किसके मिलिक में सुरिया और किसिकिया देश किस । पद । हुं 15% हिं देत हैं 15 के में हमा के कर हैं १० केवल प्रसके साई वाक्वको। में तुम्हारे पास को बाते जिखता विक विक कि कि कि कि हिंदी हिन्द्र हिन्द्र । 1 हुए नहीं इस्प 38 हेड़र किसड प्रक्षि कार मिलाएकिश किन्छक उस विप्रतिनी में इति विरुश्न के प्रमुद्र होते हैं। इस स्था वास के के वर्ष क श्राह . फिकी कि एसाउप एसे कड़ाक कि छोस किस छन्छ ०१ कर जिल्ले में अन्बर्शियोगेंसे उसका सुसमाचार प्रचार करूं तब अस्य हिन्द्र है । इंट्रें बिन्द्र का अपह है है । इंट्रें विकास कि कि कि कि कि कि कि कि क्षित मुक्त प्रकी एक भिड़िक्षा कानास हिम क्षम किस किम्हर्ट् हुन्मा । एक मारक मह कथील मड्ड सम्मडी क्रिंगड्रनम्ड ५१ क्यसके थे जिहुदीय मतम अधिक बढ़ गाया कि में अपने पुर्खीक १६६ कि लिसिंड नड्ड कार्ड रिपष्ट ग्राप्ट . एए । तरक छान छट ४६ ज़िल एवं 1515 है कि है कि कि है कि कि कि कि है कि है कि है कि है कि है कि कि लाप्ट करान कि छिम सिहम प्रिकृति की लिंग है है 13:33-5:41 । किंकितारुक 385

र विधान हम मिल हैं हैं कि बेनको किपके हुए आये थे। इनक क कार हो। है माह कार्या हुआ में वारीस अपिस कार्रिश के कार्र है। आहे हम विवाध कार्या है कि कि कार्या कार्या है। अ या दीभी उसके खतना किने जानेकी माज़ा न दिई गई। और यह हे अथवा होड़ा था। परन्तु तीतस भ कि मि हं संग था खड़ा ह हूं फिड़िह एड छिति कि में कि दि ह छिछ। शाम स मिलाक्य इन्ह हैं उसको मेंने उन्हें सुनाया पर जो बड़े सममें जाते थे उन्हें शक् अनुसार गया और जो नुसमानार में अन्यहोशियोमें प्रचार

दिथे इस कारण कि हम श्रन्थदेशियों के पास श्रीर वे श्राप खतना किये हुश्रों के पास जावें। केवल यह चाहा कि हम कंगालों की १० सुध खें श्रीर यहीं काम करनेमें मैंने तो यत्न भी किया। श्रीर जब उन्होंने उस श्रनुभहको जो सुक्षे दिया गया था जान लिया तब बन्होंने सुभको श्रीर वर्णबाको संगतिके दिने हाथ जो लोग बड़े समक्षे जाते थे उन्होंने मुक्ते कुछ नहीं बताया।
परन्तु इसके विरुद्ध जब बाक्कब श्रीर कैंका श्रीर योहनने जो खंभे ७
समक्षे जाते थे देखा कि जैसा खतना किये हुन्नोंके लिये सुसमाचार पितरको सोंपा गया तैसा खतनाहीनोंके लिये मुक्ते सोंपा
गया . क्योंकि जिसने पितरसे खतना किये हुश्रोंमंकी प्रीरेताईका द
कार्य्य करवाया तिसने मुक्तसे भी श्रन्यदेशियोमं कार्य्य करवाया . बशमें हम एक घड़ी भी अधीन नहीं रहें इस लिये कि सुसमाचा-रकी सण्चाई तुम्हारे पास बनी रहे। फिर जो लोग कुछ बड़े समभे जाते थे ने जैसे थे तैसे थे सुभे कुछ काम नहीं ईश्वर किसी सुनुष्यका पच्पात नहीं करता है उनसे मैंने कुछ नहीं पाया क्योंकि

पापी लोग नहीं . यह जानके कि मनुष्य ब्यवस्थाके कम्मोंसे नहीं पर केवल पीछ खोष्टके विश्वासके द्वारासे धन्मों ठहराया जाता मारे हटके अपनेको अलग रखता था। श्रोर उसके संग दूसरे शा खूदियोंने भी कपट किया यहांलों कि बर्णवा भी उनके कपटसे खूदियोंने भी कपट किया यहांलों कि बर्णवा भी उनके कपटसे बहकाया गया। परन्तु जब मैंने देखा कि वे सुसमाचारकी सचाई श्र पर सीधे नहीं चलते हैं तब मैंने सभांके सामने पितरसे कहा कि जो तू यिहूदी होके अन्यदेशियोंकी रीतिपर चलता है और यिहू-हीय मतपर नहीं तो तू शन्यदेशियोंको यिहूदीय मतपर क्यों हीय मतपर क्यों चलता है। हम जो जन्मके यिहूदी हैं और अन्यदेशियोंमें के श्र चलता है। हम जो जन्मके यिहूदी हैं और अन्यदेशियोंमें के श्र चलता है। हम जो जन्मके यिहूदी हैं और अन्यदेशियोंमें के श्र चलता है। हम जो जन्मके यिहूदी हैं और अन्यदेशियोंमें के श्र चलता है। हम जो जन्मके यिहूदी हैं और अन्यदेशियोंमें के श्र चलता है। हम जो जन्मके यिहूदी हैं और अन्यदेशियोंमें के श्र चलता है। हम जो जन्मके यहादी हैं और अन्यदेशियोंमें के श्र चलता है। हम जो जन्मके पिहूदी हैं और अन्यदेशियोंमें के श्र चलता है। खाता था परन्तु जब वे आये तब खतना किये हुए लोगोंके डरके परन्तु जब पितर श्रन्तेखियामें श्राया तब मेंने साचात उसका साम्ना किया इसिक्षिये कि दोषी ठहराया गया था। क्योंकि कितने स्रोगोंके बाकूबके पासलें श्रानेके पहिले वह श्रन्यदेशियोंके साथ कर्मोंसे नहीं पर कीष्टके बिश्वाससे धर्मी ठहरें इस कारण कि अवस्थाके कर्मोंसे कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहराया जायगा। है हमने भी खीष्ट यीश्चपर बिश्वास किया कि हम • यवस्थाके

pur uş işfiya əv isfin birşə îluu üşlə şle yiv ve iş ə niştî. Ş səbü ispiv ve in çşə iliv üğü işə tirbi işə iliv ilu ilu ili ş ininə yalı ispir şle ile şiyti fü yə in səlüyə ze ininş saispir ili ş iliyayız sə iliyə inin yafıyaz ş iliyə iliyə ili iliyə iliyə

हिन प्रेम किन्ना है स्वास्त है है। एसी प्रोम किनेपड़ केरी ऐस १९ श्री कि है कि है कि स्वास्त है। कि स्वास्त है कि स्वास्त श्री कि है। कि है कि स्वास्त है। कि स्वास्त कार्यकार

[इस सतमा प्रमाण कि व्यवस्थाने द्वायाने ताण हो नहीं सकता व्यवस्थाना

[ 1 ई माम्हम लिड्डिक माममीक

ह मि । किंगप सिशाह्य गरिज क्रियं इस सेमर्स की गयास पाट अस्ट है स्रोफ्राह्य गरें क्सिड़ाह्य ग्रिप्टिं हैं क्सिड़ाह्य कस्रोह्य किंग्स् । ईं तिग्र

निस्त क्षेत्र कारा हो। विश्वासक हाराख हक्षेत्र । संप्रमित कामगर इक् गिर की ग्राह इंड्रेग ग्रांगिहीड्य संस्थित 8? अभि भीषाह किमोडाहड़ की गरह मिलीमड़ उछ। ई मिगीस क्योंकि लिखा है हर एक जन जो काउपर रुडकापा जाता है निवस्थाक सापसे छुड़ाया कि वह हमारे लाभ सामित बना इश मिंड क्इ मार्ड न्डिकि। गार्गिक छिल्ट छि ईक न्छाए हाइ ड्रष्ट जिया।। पर ब्यवस्था विश्वास संबन्ध देह । है परन्तु मा मनुष्य १९ नित्त मिम्प्र भिमाब्यकी कींप्रिक ई उपर ताक कुछ ई 1त्राव्य सिम्प्र ११ डिम इकि डिफ क्रिम्ड्रे मिग़ाइ काम्प्रमञ्ज हन्ग्म। ई त्रिमास है छिड़ा डिन तिन प्रकट किनेंग्र मिछ। यह है है छिछ। खापबश है क्योंकि लिखा है हर् एक जन जो ब्यवस्थाकी पुरतकर्म ०१ लाम हे ई किरुकार क्षीमक कालकार गरिक नित्ती कीएक

। ई एम्डी लागड़ काह्मीए किसड़ाहड़ लिह ना नेप्रकास होता है तो फिर प्रतिसास नहीं है . परन है अबर्न न नहीं है पेसा कि प्रतिशक्त क्य के हैं। क्योंकि यदि आध-जिम इंडू की मुरम भी ती मार कि ग्रह कि विस्त की हैं इंड भिगाह भिन्न केडिक निरम्हे सकति कि है। एडक ड्रम ७९ में प्र । ई ड्रिक ड्राफ़ . विश्वे र्फ़ मिए में किया है कि हुन प्रमणि कांत्रहरू कि किलाएं है रात्रक डिम इह . हार हुई ३१ किए क्सि क्सि किस्डा हु गाएकिए रुकी। ई राउई राउसी मिछ्ड भी ला हढ़ किया गया है कोई राल नहीं देता है और न ह महाक्रम के अनुरुव की है। छिड़क रिमिश कि कि मन्द्रम है

इ ह क्रिक्स । हास प्रस्ति हिर्मित्र हेर क्रिक्स आकर्ष है। इंकी एस्तिप विष्या इसावय कि वीशु क्षिक विश्वस्का कर विष्य वस्त्र हात होता। परन्तु धस्तुहत्तक समाध्या वात वर्ष इड क्रक प्रस्ति कि किकार नाजा की कि इही एड़क्क कि हीए कींकि 13 म 19. 5 इक्नि कारामतार किन्छ । १९०० इंस्किस्य एकका नहीं है। है। है पर्न है हन्द्र है । ता क्या र ०,१९ । है। हैकी फ्रम्किन सिषाड़ काष्ट्रस्य । प्राड़ किंत्र डेह प्रि हिंहै गहें भी न आया तबला अपराधीक कारण वह भी दिहै गई 38 फिनिए किसिटी एवं उठ छिन्छ. ई किएक एक एक हा

शक्ष प्रमहिंड उपए कि युकी कैमाक्ष्मी एड किडीए कैमाह कैसाक्ष्मी भिष्म इ एक्टिक्ट कि । किडिए एड किसी इन्ह सिंग्ड्डिए किएक्टिक्ट ४९ सिम्म किसाब्प्ही मड हैंनेकी हिल्हिए रिज्डीस की ई हैड्ड केस्प्रि

[। माइड्ड हण्ड लाम्बड कालेडिमाइने क्षित्र हुए भूम]

मह दूं राज्यक तिल्ली सिमह मिं फिड़ाम है। ई रहकी मार्श्नीम फिली दृश

रूप न बन जाय तबलों में फिर प्रसवकीसी पीड़ उठाता हूं. में बाहता कि अब तुम्हारे संग होता और अपनी बोली बदलता क्योंकि तुम्हारे विषयमें सुक्षे सन्देह होता है। तुम्हारे संग रहूं केवल उसी समय किई जाय सो नहीं परन्तु सदा किई जाय। हे मेरे बालको जिनके लिये जबलों तुम्होंमें खोष्टका प्रहण किया। तो वह तुम्हारी घन्यता कैसी थी . क्योंकि में तुम्हारा खाची हूं कि जो हो सकता तो तुम अपनी अपनी अंखें विकालके मुक्को देते। सा क्या तुमसे सख बोलनेसे में तुम्हारा विकालके मुक्को देते। सा क्या तुमसे सख बोलनेसे में तुम्हारा वैरी हुआ हूं। वे भजी शीतिसे तुम्हारे श्रीभेलाषी नहीं होते हैं परन्तु तुम्हें निकलवाया चाहते हैं जिस्ते तुम उनके श्रीभेलाषी होओ। पर अच्छा है कि भली बातमें तुम्हारी अभिलाषा जिल समय में मैंने शरीरकी दुर्ब्बलताके कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया । श्रोर मेरी परीचाको जो मेरे शरीरमें थी तुमने तुच्छ नहीं जाना न विज्ञ किया प्रन्तु जैसे ईश्वरके हुतको जैसे सीष्ट्र थीधको तैसेही सुमको मेरे समान हो जान्नो क्योंकि में भी तुम्हारे समान हुआ हूं. तुमसे मेरी कुछ हानि नहीं हुई। पर तुम जानते हो कि पहिलो 96 NO 20

श्रीतज्ञाके द्वारासे जन्मा। यह बातें दृष्टान्तके लिये कही जाती हैं क्योंकि यह क्षियां दे। नियम हैं एक तो सीनई पठबंतसे जो दास होनेके लिये छड़के जनता है सोई हाजिश है। क्योंकि हाजिशका शर्थ अरब में सीनई पठबंत हैं श्रीर बह यिक्शलीमके तुल्य जो श्रव है निनी जाती है श्रीर अपने बालकों समेत दासी होती है। तुम जो ब्यवस्थाके बरामें हुआ चाहते हो सुभक्षे कहो क्या तुस्र ब्यवस्थाकी नहीं सुनते हो। क्योंकि लिखा है कि इबाहीसके दे। पुत्र हुए एक तो दासीक्षे और एक तो निबन्ध कीले। परन्तु जो दासीक्षे हुआ सो सरीरके अनुसार जन्मा पर जो निबन्ध कीले हुआ सो परन्तु अपरकी चिरूयलीम निबन्ध हे और वह हम सभोंकी माता है। क्योंकि लिखा है हे बांक जो नहीं जनती है आनिन्दत हो तू जो प्रसवकी पीड़ नहीं उठाती है अंचे शक्स पुकार क्योंकि जिस खोंको स्वामी है उसके छड़कोंसे अनाथके छड़के थार भी बहुत हैं। पर हे भाइयो हम लोग इसहाककी रीतिपर प्रतिचाके [इबाहीनको दे। पुत्रीको ब्लान्ति ब्यवस्थाका ग्रीर सुनमाचारका दृष्टान्त ।] AJ Se 6 25

२६ सन्तान हैं। परन्तु जैसा उस समयमें जो शरीरके अनुसार जन्मा सो उसको जो श्रात्माके श्रनुसार जन्मा सताता था वैसाही श्रव ३० भी होता है। परन्तु धर्म्मपुस्तक क्या कहती हैं दासीको श्रीर उसके पुत्रको निकाल दे क्योंकि दासीका पुत्र निबन्ध खीके पुत्रके ३१ संग श्रधिकारी न होगा। सो हे भाइयो हम दासीके नहीं परन्तु निबन्ध खीके सन्तान हैं।

> उस निर्वन्थतामें दृढ़ रङ्नेका उपदेश जिस करके ख़ी हुने ] हमें निर्वन्थ किया ।]

सो उस निर्वन्धतामें जिस करके खीष्टने हमें निर्वन्ध किया है दह रहा और दासत्वके जूएमें फिर मत जोते जाओ। देखी में पावल तुमसे कहता हूं कि जो तुम्हारा खतना किया जाय तो सिष्ट से तुम्हें कुछ लाभ न होगा। फिर भी में साची दे हर एक मनुष्यसे जिसका खतना किया जाता है कहता हूं कि सारी ब्यवन्ध स्थाको प्री करना उसको अवस्य है। तुममेंसे जो जो ब्यवस्थाके अनुसार धम्मी ठहराये जाते हो सो सीष्टसे अष्ट हुए हो. तुम अनुग्रहसे पतित हुए हो। क्योंकि पवित्र आत्मासे हम लोग विश्वाससे धम्मेकी आशाकी बाट जोहते हैं। क्योंकि सीष्ट बीश्चमें न खतना न खतनाहीन होना कुछ काम आता है परन्तु विश्वास जो प्रेमके द्वारासे कार्यकारी होता है।

जुम भली रीतिसे दौड़ते थे. किसने तुम्हें रोका कि सलको मन माना। यह मनावना तुम्हारे बुलानेहारे की श्रोरसे नहीं है। १,१० थोड़ासा खमीर सारे पिंडको खमीर कर डालता है। मैं प्रभुपर तुम्हारे विषयमें भरोसा रखता हूं कि तुम्हारी कोई दूसरी मित न होगी पर जो तुम्हें न्याकुल करता है कोई हो वह १९ इसका दंड भोगेगा। पर हे भाइया जो मैं श्रव भी खतनेका उप-

देश करता हूं तो क्यों फिर सताबा जाता हूं . तब कूशकी ठोकर १२ तो जाती रही । मैं चाहता हूं कि जो तुम्हें गड़बड़ाते हैं सो श्रपने

ही का काट डालते।

[ शरीर के कर्म ग्रीर ग्रात्नाका फल।]

9३ क्योंकि हे भाइमा तुम लोग निर्वन्ध होनेको बुलाय गये केवल इस निर्वन्धतासे शरीरके लिये गैं। मत पकड़े। परन्तु प्रेमसे एक

३९ 1ई न जिसम सड़। भि छह प्राप्तहार कामग्राप्ट की ई निकि प्राप्त भेर -हाइ कामजार मड़ कि । ई । छा वह प्रमुख हम भारत हो है । है 89 रिमार क्रम्प्ट क्रियेश र्रोड़क्ट हैं मिर्फ क्ष्यिक कि । है डिम इस्की इंद्र कामाक छेष्ट्र छिष्ट । एक्टिक इति . मध्ये । वि । तहा साहा साहद्री इंछिम । एकु एग्रीड शिरुमी इन्हाइ मर्र ई इष्ट रुत । कामग्रह पुर काम करनेहर हे जवर के कारण का है। वा हो । वा है िक्ष की 11थ ाइक भिर गिष्ट निर्म 11भि इं 115इक निर्गाह किमत मि मिष्मिही किनड़ . मिस्क ग्राष्टि ग्राष्टि भ्रिम् किनड़ ग्राष्टि ।इतिह ।उतिह हुवी क्रीय विवाद विरोध कुपन्थ . टाह नग्हिसा मतवालपन औ ? ? अधुद्ता जुनपन . सूनियुता होना औ। नाना भांतिक शत्रता नेर २० ३१ प्राप्तिक नमानीहरुप्र हैं के छि हैं उपर सिस्क क्रिकीय । डि Se रिक्र साम्र काष्प्रवास्त्र कि दिविष्ट कारा काम्प्राप्त मह कि क्रिम्प । किए क किएक किए इंग्रह किएक कि मह की फिलीएड़ ई निप्रक घरिका रुएरप्र मिर्ड के प्रक्रि के किर्म कर्मिय कि मिराइ थ१ ग्रन्थि इन्हे कामग्राप्त । एकार किर्मिष्ट कींफिन । फिर्फ़ न छिष्ट छितीर भिकी एमछाछ किप्रीय सह कि कि प्राप्त कामग्रह इह के एक क्सरें नाश ह फिले जाश है १६ छक़ि कि क्षिक कि कि डि. हो कि कि कि कि कि कि कि अथित इससे कि तू अपने पड़ोसीको अपने समान प्रेम कर । परन्त १४ इसरेक् दास बना। क्योंक सारी ब्यवस्था एकही वातमें पूरी होति है १४

इंडिलिए अहि मिनातनी एईम्स क्षित्रक नाम क्षम्तीह

नाने जो एक इसरेके। छेड़े और एक इसरेसे डाह करें।

[। प्राष्ट्रम किनिम मज़ीम

निम सिंग से माइका मिंग अप किकी किकी कि सिंग है है सिंग सिंग के सिंग कि सिंग क

 अच्छी बस्तुश्रोंसें सिखानेहारेकी सहायता करे। धोखा भत खाश्रो हैरवरले ठट्टा नहीं किया जाता है क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है है उसकी छवेगा भी। क्योंकि जो श्रपने शरीरके लिथे बोता है सो शरीरके वियो बोता है सो शरीरले बिगाश छवेगा परन्तु जो श्राह्माके लिये बोता है सो अपनाही बोक्स उठावेगा । जो बचनकी शिचा पाता है सी समस्त आत्मासे अनन्त जीवन लवेगा। पर सुकर्भ्स करनेमें हम कातर न होवें क्योंकि जो हमारा बल न घटे तो ठीक समयमें लवेगे। इस-

लिये जैता हमें अवसर मिळता है हम सब लोगोंले पर निज करके बिरवासके घरानेसे भठाई करें।

देखें। मैंने कैसी बड़ी पत्री तुम्हारे पास अपने हाथसे लिखी १२ हैं। जितने छोग धरीएमें अच्छा रूप दिखाने चाहते हैं वेही तुम्हारे खतना किये जानेकी हड़ आज्ञा देते हैं केवळ इसीलिये कि वे इसीलिये कि वे इसीलिये कि कि वे खीइके क्रशके कारण् सताये न जावें। क्योंकि वे भी जिनका परन्तु तुम्हारे खतना किये जानेकी इच्छा इसिलिये करते हैं कि तुम्हारे शरीरके विषयमें बड़ाई करें। पर सुक्सरे ऐसा न होने कि किसी और बातके निषयमें बड़ाई करूं केनळ हमारे प्रसु यिद्य विषक्षे केश केनळ हमारे प्रसु यिद्य विषक्षे केश केनळ हमारे प्रसु यिद्य विषक्षे केश के केनळ हमारे जेस के केश पर चढ़ाया गया है और में जगतके लेखे। क्योंकि खीष्ट यिद्यमें न खतना न खतनाहीन होना कुछ है परन्तु नई स्रष्टि। श्रोर जितने ठोग इस निधसे चळेंगे उन्होंपर श्रीर ईश्वरके इस्नामेली लोगपर कल्याचा श्रीर दया होने। श्रन तो कोई सुक्ते दुःख न देने क्योंकि मैं प्रसु विश्वके चिन्ह श्रपने देहमें लिये फिरता हूं। हे भाइयो खतना किया जाता है आप व्यवस्थाका पालन नहीं करते हैं हमारे प्रभु यीश्च स्रीष्टका श्रनुप्रह तुम्हारे श्रात्माके श्रामान ॥ हाव

## इफिसियोंको पावल प्रेरितकी पत्नी।

### पत्नीका ग्रामाप ।

पावल जो ईरवरकी इच्छासे थीश लीष्टका प्रेरित है जन पवित्र श्रीर खीष्ट यीशुमें बिरवासी लोगोंको जो इकिसमें हैं . तुम्हें हमारे पिता ईरवर श्रीर प्रभु यीशु खीष्टले श्रनुप्रह श्रीर शांति मिले ।

िर्देश्वरके अनुमहका श्रीर योगुके विश्वासियोंके आविकारका वर्णन ।

हमारे प्रभ यीशु खीष्टके पिता ईश्बरका धन्यबाद होय जिसने खीष्टमें हमेंाको स्वर्गीय स्थानांमें सब प्रकारकी ग्रात्मिक ग्राशीससे श्राशीस दिई है . जैसा उसने उसमें जगतकी उत्पत्तिके श्रागे हमें चन लिया कि हम प्रेमसे उसके सन्मुख पवित्र श्री निर्देख होवें • श्रीर अपनी इच्छाकी सुमतिके अनुसार हमें श्रागेले उहराया कि यीश खीष्टके द्वारासे हम उसके लेपालक होवें . इसलिये कि उसके अनुमहकी महिमाकी स्तुति किई जाय जिस करके उसने हमें उस प्यारेमें श्रनुग्रह पात्र किया . जिसमें उसके लेाहूके द्वारासे हमें उद्धार अर्थात अपराधोंका मोचन ईरवरके अनुप्रहके धनके श्रनुसार मिलता है। श्रीर उसने समस्त ज्ञान श्री बुद्धि सहित हमपर यह अनुग्रह श्रधिकाईसे किया . कि उसने श्रपनी इच्छाका भेद अपनी उस सुमतिके अनुसार हमें बताया जो उसने समयोंकी पूर्णताका कार्य्य निवाहने निमित्त अपनेमें ठानी थी . अर्थात कि जो कुछ स्वर्गमें है श्रीर जो कुछ पृथिवीपर है सब कुछ वह खीष्टमें संग्रह करेगा . हां उसीमें जिसमें हम उसीकी मनसासे जो अपनी ११ इच्छाके मतके अनुसार सब कार्य्य करता है ग्रागेसे ठहराये जाके श्रिधिकारके लिये चुने गये भी . इसलिये कि उसकी महिमाकी स्तुति १२ हमारे द्वारासे किई जाय जिन्होंने त्रागे खीष्टपर भरोसा रखा था. जिसपर तुमने भी सत्यताका बचन श्रर्थात श्रपने त्राग्एका सुसमाचार १३ सनके भरोसा रखा श्रीर जिसमें तुमने बिश्वास करके प्रतिज्ञाके श्चातमा श्रधीत पवित्र आत्माकी छाप भी पाई . जो मोल लिये १४

ही क्षेत्र उद्वासकी हमारे अधिकारका वयाना है इस कारण कि हैस्सरकी महिमाकी स्त्रीति हैकी शिक्ष

### [। गन्धाप किलगप किल किकिमीलाइ]

। इ फ्रिए इ कि मार्ग के कि मार्ग कि कि कि होशह है इह । कसह किड़ का एड़ी क्षक । छह है है अथि है -हुम्क हम रिहा में से अधी निया की ए उसे मंद्रकी की अधि वस्तु-कुछ कार जाता है अपने दिही है । । । अप कुछ मिकालिंग हुन्। मिकालि एड़ छहके हा कि उपल क्माह क्य एड ग्रह प्रमान कार्मा अहि किसार्ग गृहि शक्षाह गृहि गिर्माय क्त्रमान मिनिए भीतिक प्रहि. क्षाटि लिमिकिन कित्र कित का रिकी १ द सम्बन्धि के अस क्षा कर के अनुसार है जो अस्त क्षा कि के विषय किएए ड्राप्ति . र्ड किन ड्रीकिटीहि इन्छिष किथिमाम किएए र्ड हिएक ०९ छ। इस क्षेत्र कि अहि है। इस कि कि अप है। कि विश्व है। -धार कसर मांगिर्क हिम ग्राहर है एक ग्राप्ट किउड़ाक है किसर तेजस्बी पिता है तुम्हें अपनी पहचानमें ज्ञान औ। प्रकाशका जास्मा कि रहर के किड़िक स्थित स्था रामड़ की . है 154क फ्रामर ड्रेस्ट थर सिंहानथाय तिम अपर के हिंदी है और अपनी प्राथिनाश्रोमें भाइम्छ . किन्छ प्राधासमायन हुई मिडिश्च मध कि शिलिह स्वीप ३१ ११ इस कार्यसे में भी प्रभ् वीशुपर को बिव्यास और सब

[ । इ छाषड़ किञ्चर है रम ज़िन छोम्न आम हाम हाम हाम हाम हा

। छम् सिन्छ मड़ की ामाम्डेट मिलाह निम्मुड इन्ही मान हम उसके बनाये हुए हैं जो खोष्ट ग्रियम अच्छे कम्मीके लिये सज 0 १,3 की फिन । फेन इसे इसे की 1ई हा एडू डिन मिसिस्ट इए । ई हमा है और यह तुम्हारी आर्स नहीं हुआ ईष्यरका दान न एति । एउन्हे । एतु किस्ताव्यकी सिद्धारमुख्य कीयिक । हास्कृति का कुषा करनेसे वह अनिहारे समधीत अपने अनुमहका शकु e प्रमम्ड संप्रिक्षि डिक्नि की किलीएड़ . प्राय्के सिंगिए श्रीपक्ष 1913म छ छेड़ एहार की एमा छहा। एमें के छोड़ में इ डिहार है का सु

िक्या खतना किये हुए क्या खतनाहोन सब विद्वासी लीगीका योज्

्। गानां किए

। ई ाठछमी माकधार ।किन्छेप साप काठमी मामजार कृ न् निर्मित्र मुत्रमात्राह क्लाया। क्योंक उसके द्वारा हम हमात्राह 08 उकती कि इन्ह गृहि थि रह कि इस्हें काहर नेसर गृहि । हारूसी भिष्ठप्रदे छेड़ेई क्य किर्मिह छाड़ काष्ट्रक छट केष्क हान क्रायक ३९ किंगिह प्राप्त अप प्रक्रिक करक करने किंग्स अपूर्व किंग्स किंगस क सिरिए इंट जिस्ते हो । उसी । छहा सिरी हो सिर्क करक था छ १९ कि। क्रिमिन मिरि हें होशि संबन्धि आहार क्रिमिन क्रिमिन कर वही हमारा मिला है जिसने होनांका एक किया और रकावरी 8? कींफिन। डिमार फिकी उकति एगड़ केब्राफ केब्रीक थे पूर्व गिल कि इर मह संस्थित और हरवर रहित थे। पर अब तो खोष्ट मीश में है मित्राप्त श्रीह कि मिशम क्षिमिल विकासी का श्रीह कि गृह कि समबसे खोष्ट्से अलग थे और इसामेलकी प्रवाक पदले नियारे बाले कहावते हैं उनसे खतनाहीन कहे जाते हो. तुम लोग उस १२ निनम किनि मुड्ड फिकी कथाड़ सिरीरेए गिक कि गृहि है गिर्ह १९ - फन्छ मेग्रीए कि मह संध्यम हन्यू की रिक एम्सन विज्ञासड़

१९ कंडह एमं क्य ानड़ है। मिमि मिमि , ई डिपाइ शक्ति पुरीर मुक्रम किर्निक क्रिक्त हि कार किसी ग्रीमिली उपवर्त किसिल क्रिक्त हो करा है। ०९ किर्पाय प्राक्षि . 1 ई किनाप्रत कप्रतप्त है गिष्टि सिमानपूर पीराने किर्पाति 30 हिम क्रम किरोग किरोग मिर्ट किरोग में किरोग कि

। दि होत है की णीमनी एक क्य किनीड एमा विभाग है। कामग्रह भि मह समिति . ई किल किल इंडिस स्टीए प्रमूप ९९

्र इस बड़े मेहका वयाम जिले पावल प्रचार करता था।

। ई फ़्रांस एगड़क्त इक की कि वह काम सेन्ड है निंड केंस् 3 ई हैं। इसिखिये में बिनती करता हूं कि जो अनेक इस वुम्हारे बिये िछमा मित्राह केमाहरही क्षमह माक्ष्वीक किनास उक्की संप्रहरूकी 9 र खोछ योग्र हमारे ममने पूरी किन . जिसमें हमारे प्राप्त और 9 १ होड़ प्रगर केहिं जाय . उस सनातन इन्छाके अनुसार जो इसने किमाक्य ानान किम्हर्ड भागड़ किकिस प्रांधिताकशिक गृष्टि नियम किसीनाए हिमान हार की किलाए । एस कुक का 1918 ०१ किंग्रिक क्षि नेसने वाह सुर स्ट्रीय संस्था है । एक प्रमाहिन किइम सह की जेक हाष्ट्रीकए रुगिम्स गृष्टि . जेक ग्रान्य ग्रानाम 3 नहीं विकास क्षा के में अन्यदेशियों में खोहके खास्य धनका सुस-नुष्ट इस इं 151ई भि हैरीई नीह हिम्मीमिक हिम हम फि मिर न ध्यके कारधके अनुसार दिया गना उस सुसमाचारका सेवक हुआ। ध्यार में हेश्बरक अन्यहके दानके अन्सार जो सुन्ने उसके साम-। ई गिगममे काल्तीय किर्ग्य हुर्ग्य कहें गिक्य ग्रीह गिक्यिह ति है . अथित कि शिष्टी सुसमाचारक द्वाराह अन्यदेशी की प्राप्त किए । एकी उपपर प्रगासिक इपन्हीस कि किमि स्वीप कार्य सन्तानका ऐसा नहीं बताया गया था जैसा अब वह आत्मास क् मेरा चान बुफ सकते हो है कि ने हैं होए साम हो हो है मंद्रभ के बाक कि कि कि मह सिमिरी . हूं कि हि कि कि कि कि अधीत कि प्रकाशसे उसने सुरके भेड़ बताया जैसा में आगे हंचेप इ जिये सुक्त दिया गया उसके मंद्रारीपनका समाचार तुमने सुना. हाइक्ट काशक काश्य वंध्या हूं. मा कि ईश्यरका मा यत्रप्त त्रहार डाकि केला कांक्षित्रकार मह कि उना में प्रजाक कीमड़

[। 1677 इाएम्प किरिटिम्र राष्ट्रि किए। किए। विकास हिले किएमीमाड

9६ नाम राता है . कि वह तुरह अपनी महिमाने धनके अन-११ हुरने देशक साहित स्वास्त स्वास्त हिल्ली . इं १०कर में ११ निमार निमार कातमी केन्नीक एति एर निमान गुरम कीतिक से १९

। क्षिक कि के कि 3? ई क्रें हमात् कि मिल किएर केडिक ग्रेस किए कीए कि नम्ह याम क्रांगिक क्रिया वस सव विभाव है। एक है। एक है। एक है। न हो। हो। कि है। हो। जिस्से के हो हो। है। है। है। है। है। नुस्त हुड़ पित्र वस जी प्रमा प्रमा विद्वारी जड़ बन्धी हुड़े भी ७१ मि।पाड कमान्डि डिक्स को • किन्नि क्रिक्स काम क्रिक्स मिन्नि । - हाम हिर्हास क्षेत्र अध्या कास्त्राह कास्त्र की हुई द्राह ग्राप्त

। निमाए . वांड्र ।इंब्विस अनी डि्री विशे मिटिस गाड्र श्राय स्वाय स्वाय स्वयं स्वयं है . इसीय विद्याल हो स्वाय स्वयं है । सब बातास अधिक हो हम जो कुछ मांगत अथवा ब्रुफत है उससे उसका जो उस सामध्यक अनुसार जो हमीसे काष्ट्र करता है २०

[शनताई और नेतना उपरेग ।]

ट्र कि। एक हुन कि। सार्थ कि। कि। कि। हो। कि हो। कि हो। कि हो। इ सिमर नडीस कारि और नडीस तसन महित सीर सारित है। . किंच कांच कार्ष केंग्रह मां कार्य एक प्राप्त केंग्रह किंद्र किंग्रह कहीय करीय कर्मिक कार्य कार्य केंग्रह किंद्र की द्वान्त्रक किन्नी समह द्वास्थ्र किन क्रमूप कि में भि

। फिक किए किएनेक । कुर्

जैसे तुम अपनी बुराहरको एकही आयामें बुराय पन तैसेही 8

मध्यमें और तुस सभोमें है। इसिए गृष्टि क्रिया समोका कि एकी क्षित में हिल्ली के हैं कर समोज़ १ -िमिन क्य मार्का क्य एए क्य प्राप्त क्य गृहि है है क्य

न -रिक्ष्ट मिर्ह । इस रिम्ह इस की है । एडक इस मिली एड़े। । एति । एड़ी भ्रिणामिंगि कनाइ केड्रिक क्लिक्य एड मिमिमड ड्रायहार कुन्त्रम

9 १ क्रींगिर हिम नेस्ट डिकि. इंग्रेम डियामरीप कडीड कि। निष्टु किशीर ग्रीह मार दि म पर्नम १३ कर ग्रीह मंद्रम म छि। एक प्र किनात कह ए कंप्रवर्ड ग्रीह किमान्यन गिर्छ नम मड़ छिन्छ गया कि सब कुछ पूर्ण करे। और उसने यह हान कि अथित १९ ०१ कि इह प्रमूट लिए का कि है है। हो हो हो हो हो । ए कि 11 हो । मिनिष्य कें कि वह पहिले पृथ्वीक के शिष्ट है हिए हैं कि जिन की स्थान सि की बांध ले गया और सनुष्योंका हान हिये। इस बातका कि चढा ह

पूर्णताने कार्या सेवकाईक कम्मक किये औ सिष्टि देहके सुधारने-

अतयका सिवार्। प्रमिष्ट उन की ई 151इंग विक्र जाता है देहके। बढ़ाता है कि वह काप्रंप्ट क्यू रड़ कि ग्रास्ट्राप्ट क्यूंब सह शागड़ करांग शिक्यूं कुछनुरूप कुछ कुड़ कि ठार रामें कुछ गृष्टि केडह रामें कुछ डुई राग्नास हिस्सी . शुक्ति होशिष्ट है असी कि होस है कि है ई क्सि सिंहाइ ३१ हम युट्ट िकड शितमा समिर हन्म . ांड शिक भागनी प्रथट ५१ चतुराईके द्वारा उपदेशको हर एक नयारसे छहराते और इधर किन्धांक त्राम् किसार आहे काविधाक किमिक प्रमा कि हो न १४ रखदाले और उपदेशक करके दिया . इसिलिये कि हम अब बाहक क्रिक और कितनोको सुसमाचार प्रचारक कर्क और कितनोकी कि इक्ष्ये । किनिनिकी कि करक त्रिय किनिनिकी • फिन कि है?

पुरान मन्यातका वतार रखने और नम्यात पहिन नेनेका वपदेय ।

न्होसप्रस कि दिक्क सनुस्त संस्कृत सनुस्त स्वाद्य है। है । अर्थ होता है। होता है। होता है। है। है। है। है। है। है। की . ई हे इस मेशुरि एस का का मेशिय मेशिय मेशिय है है . कि नमह की ई एए कि . ई एको छोए हिंह छेठी। एड़ किडी हु कि सब प्रकारका अशुद्ध कम्म कारासिका के का का का का कि ई एफ़ी गाँछ किम्प्रहा है हि मिष्ट किडि छड़ा। इस मिडिन्ह ग्राप्ट ३१ , हैं गृह फिकी ज़ाएमी मिननिक काम्यहै न ग्राप्ट है हुई गिएमीए जो उनमें है और उनके सनकी कठारताके कारण उनकी बुद्धि १८ अपने सनकी अनर्थ शीतिपर चलते हैं. कि उस अज्ञानताके कार्या ार्क तिष्ठ्रकार गृष्टि गृष्टि कि विषय में के के कि कि कि की है 153क एड्मर ठाजाए कस्प्र गर्डि है 153क डम में 1रि ।

महि समा शिष्टि छात्र है समा के इध्य है कि एक छो। २४ अपने मनक आस्मिक स्वभावसे नये होते ताथी. और नये मनुष्य-

। 1याः क्षि सार्वा ।

निम कि कि कि कि मिला है इस मार के मिल कि कि कि कि कि कि कि ज़िह , विद्वि क स्प्रिय प्रम कि हो हो है है है । जिस हो हो हो हो है है फ़िक छिक । ई एएं क्रिएड़ कप एिछ एड कीएम एक छि छिए ३५ वृश् इस कारण स्टब्स हुर करके हुर एक अपने पहासीके साथ

तिसे तुम भी एक इसरेकी सुमा करो। ाफकी ामछ इंस्तु मिछी छे नेप्रहर्ड किंत गृष्टि हिर्मा एक हि समस्त बरभाव समेत तुमस् हुर हिन्हें जाय। श्राह आपसमें इपाह है प्रकारको कहनाहर और फीय ग्रेस क्षेत्र के किन्द्र पड़ इहा । फ़िक नाम भाइट ड्राए ड्रेडी माह किना किन्ही किना हु प • इ - मिट्ट भिम्नि कि। कामग्रह हिम कामग्रह ग्रीह । किमी इपहार किंदि मुखार्नक विये अच्छा है। सेहं सुहस किकन कि उससे सुननेहा-कहा कि डित है काष्रवास । अर्थ देह कार्य किकने न छिड़ों प्राइस्ट 39 तन ब्राह्म होक । विद्ये साप एट इन्हें किर्निड़ डॉब छिट । है तक

किछनाम् करक नाइक्षां भीर काइन मिल करकई किनेम फेक्री र्जासड़ शिक्ष किया सह हिसड़े भी हंबाहे स्वाह है। ह प्राप्ति , फिडि मिमाम्हार क्षेत्रहरू है। किकिला प्राप्त मि

। एड़ी एमि एकी किमा

अथवा अशुद्ध जनको अथवा बोभी सनुष्यको जो सुनिष्यक हैं मुना जाय। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिवारीको १ अथवा रहेका नाम कि यह वात साहती नहीं परन्तु धन्यवाद्ही व किया जाय , और न निर्वामताका न मुढ्ताकी बातचीतका ४ मीहिन्ही पिर मान ।कारकि ।अथवा खासका भी तुन्हींम इ किराइम्बाष्ट कि कोंगिक क्रिक्त की छिए की छिए

छिति किंग्रहरू के प्राक की मन्द्र की फिन के न । छोड़ छिति। इ कि इरह है हिक । है डिंग भक्ति है । के हिस है । के हिस है अपने हैं

न . दि जिएकीह मिसूय कह रूप है ग्राक्रयनह गिष्ट मह कीएिह

9 दिक्तार पिर पन्डल इन्ह है हार दिने छन्ह समूह मनक कि कीफ़ि ११ रुक्नमि क्राक्षप्रहे गृष्टि। है । जनास । एक किएए की निप्रम भारत है। है। है। है। स्थताम आस्माका प्राप्त है। है। है। 3 किग्रक्ष वस क्रीएक । निष्ट द्वान क्रिनानम क्रीएक

ई 1तार 1फकी डाम्स इक् रि कीएम ई तार फेकी डाम्स छिताकि बात है। परन्तु सब कम्म जब उनपर होप दिया जाता है तब १३

१३ मिड मिड के स्टिस के स्टिस का क्या वह स्टिस है। है। अपने स्टिस के स्टिस

किती . डि तिरु प्रस्ति विकास क्षेत्र के कि ते कि ते कि ते कि कि ते कि त

ि। एईपड दिले किलिएड ग्रह्मि छाड़ तर्घ ।तिमी घठपू ग्राह्मि कि

कि। कि। कि। हि कि एक एक एक एक । है कि एक है। है कि एक है। ज़िक्ष किंग्रिशोम किछर ही एए हैं एक केड़ है किछर मड़ कीएक। ई ० इ गराह को है कि वे सिरा यसका में स्वाप में हिल्ला है। इस है ाछरे किछड इन्द्रम एकी डिन इंडे छड़ारीए रिपह फिक रिफिकी कीएक । ई 1त्रक प्राष्ट किन्प्रह कि ई 1त्रक प्राष्ट किन्छ ३९ ि कि कि कि काफ नामा के इंट्रे निमाह निमाह कि कि निपष्ट एक्य की ई तिलीह डिड्रें। विड्रे गिरिनी कि स्वीप तिससी नड़ कलक अथवा सुरी अथवा ऐसी कोई बस्त भी न होवे प्रन्तु मिरुक्त ईक रड़ा किडम कड़ी।क्ष्म गिष्ट नेपह छेट इन छिर्मी एड . फुंक इतिए एक अह किनामें किल गार् अह कि विशेष करें . 1छड़ी मेंछ फिड़ा कैछड़ किमेण और अपने होया हैया . हेष्ट्रिक एक हो है। है देख अपनी अपनी कि कि है। इंद १६ निधिष्ट किसि छिपों भी हर बाता अपने अपने कि है कि इन निधिष्ट केड्रिक किड्रोस छिट्ट मिनि है किक्प्राप्त किड्रेड कि इह । है 89 इसे कि मिर एक्ट मिर्ट है इसी कि छिट में खिला सिर्ट की सिर । द्विर निधर कीमाइन नेपह नेपह स्प्रेस के प्रमान कामीन रही।

। गिंड हु कुए रिट्ट है प्रिक्ष गिर्फेड छिसी सिक्षि रिम्पेड क्रेड्ड 15ड़ेक स्प्रमित्त किथिडोंसे प्रिक्ष क्रिडीक ति सि क्रिप्ट ई 1ड़ेड ड्रिस ड्रिप्ट ड्रिप्ट ड्रिप्ट ड्रिप्ट ड्रिप्ट

भय माने। हूं। पर तुस भी एक एक करके हर एक अपनी अपनी खिको अपने समान प्यार करो और खीको उचित है कि स्वामीका श्रपनी खीका

श्रादर कर कि यह प्रतिज्ञा सिहत पहिली श्राज्ञा है. जिस्तें तेरा भला हो श्रोर तू भूमिपर बहुत दिन जीवे। श्रोर हे पिताश्रो श्रपने श्रपने लड़कांसे कोध मत करवाश्रो परन्तु प्रभुकी शिचा श्रीर चितावनी सहित उनका प्रतिपालन करो। हे लड़को प्रभुमें अपने अपने माता पिताकी आज्ञा भानो क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिताका

कि जो कुछ हर एक सर्वेष्य सला करेगा इसीका फल वह चाहे दास हो चाहे निवन्ध ही प्रभुक्षे पावेगा। श्रोर हे स्वामिया तुस उन्होंसे वैसाही करो श्रोर धमकी मत दिया करे। क्योंकि जानते हो श्राचा माना । श्रोर मनुष्योंको प्रसंश करनेहारोंकी नाई मह देखी सेवा मत करो परन्तु स्त्रीष्टके दासोंकी नाई अन्तःकरणसे ईश्वरकी इच्छापर चलो . श्रोर सुभतिसे सेवा करो माना तुम हे दासी जो लोग शारीरके श्रनुसार तुम्हारे स्वासी हैं डरते श्रीर कांपते हुए श्रपने सनकी सीधाईसे जैसे सिष्टको तैसे उनकी कि स्वर्गमें तुम्हारा भी स्वामी है और उसके यहां पचपात नहीं है। मनुष्योंकी नहीं परन्तु प्रभुकी सेवा करते हो . क्योंकि जानते हो

पिन्मेकी लड़ाई धर्मिक इधियारींसे लड़ने खीर प्रार्थना झरने का चपदेग।

श्चनतमें हे मेरे भाइया यह कहता हूं कि प्रमुमें श्रार उसकी शक्तिके प्रभावमें बलवन्त हो रहा। ईश्वरके सम्पूर्ण हथियार बांध बेन्त्रो जिस्तें तुम शैतानकी अगुतोंके साम्हने खड़े रह सके। श्रीर सब कुछ पूरा करके खड़े रह सके। सो श्रपनी कमर सचा-ईसे कसके श्रीर धन्मेकी भिल्लम पहिनके श्रीर पांनेमें मिला-पके सुसमाचारकी तैयारिके जूते पहिनके खड़े रहा। श्रीर सभेंकि श्रीर श्राकारामेंकी दुष्टताकी श्रात्मिक सेनासे। इस कारणसे ईंश्वरके संपूर्ण हथियार ले लेश्वो कि तुम बरे दिनमें साम्हना कर सके। क्योंकि हमारा यह युद्ध लोहू और मांससे नहीं है परन्तु प्रधानीसे और अधिकारियोंसे और इस संसारके अधकारके महाराजाओंसे 20 AU AU 20

अपर विश्वासकी ढाल लेखो जिससे तुम उस दुष्टके सब ब्रिक्स

१७ वार्णोंको बुक्ता सकीगे । श्रीर त्राणका टोप लेखोँ श्रीर श्रात्माका १८ खङ्ग जो ईश्वरका बचन है । श्रीर सब प्रकारकी प्रार्थना श्रीर बिनतीसे हर समय श्रात्मामें प्रार्थना किया करे। श्रीर इसीके निमित्त समस्त स्थिरता सहित श्रीर सब पवित्र लेगोंके लिये बिनती करते

१६ हुए जागते रहें। । श्रीर मेरे लिये भी बिनती करो कि मुक्ते श्रपना मुंह खोलनेके समय बोलनेका सामर्थ्य दिया जाय कि मैं साहससे सुसमाचारका भेद बताऊं जिसके लिये मैं जंजीरसे बंधा हुश्रा २० हुत हूं. श्रीर कि मैं उसके विषयमें साहससे बात करूं जैसा

मुक्ते बोलना उचित है। [पत्नीकी समाप्ति।]

२१ परन्तु इसिवये कि तुम भी मेरी दशा जाना कि मैं कैसा रहता हूं तुखिक जो प्यारा भाई ग्रीर प्रभुमें विश्वासयोग्य सेवक

२२ है तुम्हें सब बातें बतावेगा . कि मैंने उसे इसीके निमित्त तुम्हारे पास भेजा है कि तुम हमारे विषयमें की बातें जाना श्रीर वह तुम्हारे मनको शांति देवे ।

२३ भाइयोंको ईश्वर पितासे श्रीर प्रभु यीशु खीष्टसे शांति श्रीर २४ प्रेम बिरवास सहित मिले। जो हमारे प्रभु यीशु खीष्टसे श्रन्य प्रेम रखते हैं उन समोंपर श्रनुश्रह होवे। श्रामीन।

# । किए कि न्निर्ध क्रहाम क्रिंफिणिकीसी

[ पत्रोका आभाव । ]

। किसी हींग्रह अस्ट्रह स्ट्रिशिक प्रिक्षि प्रस्त गृष्टि गृष्ट्र । तिमा शाम हे निष्ठ । तिमा कि । गृष्ट । शाम । किछिम किंभिस मह है गिक हिने में प्रिक हो। गिर्क स्मिन मिनिनिने हैं छ। केशिक की वीच हिए केशिक होए

इस सभाके लिये यह साचना सुक्ते उनित है इस कार्या कि मेरे अर्रिस किया है सा योश स्त्रिक्क दिनलों उस पूरा करता। जैसे माक छिन्छ माईकी नेमिली की है । छोरिस किस विकाश किहे और 3 । हुं फिरक फिल्हा किंग क्यां सम मह सालेशाय कुण रह निमा किने गरह गिरक इनमास असर असर हुआ निया हुआ नित्य 3 क्रानामा हं . श्रेर तुमने पहिले दिनसे लेके अवलो सुसमानारके 8 में जब जब तुम्हें स्मर्थ करता हूं तब श्रपने हें अव्रक्ता धन्य 3 [। मिल्पायोक विषयने पावलका यन्यवाद क्री प्राथना ।]

मिथाद दुम समाकी ठाठसा करता हूं। श्री में यही प्राथेना 3 स्मीक देखर मेरा साची है कि योशु लीष्ट कीसी कहणासे में म नमें रखता है कि तुम सब मेरे संग अनुप्रहके भागी है।। इस्ते में सिर्माचारक लिये उत्तर और प्रमाण देनेमें में तुम्ह

११ फ़िल्ही रिहाड एप्ट्रिंग मिलिए क्सिक ग्रीह । हिला है उन्हों ग्राष्ट्र दिर उपकर्मा किन्ही केष्ट्रां मह हेर्मा छिर्म किंहि। ०१ श्रृष्टी मह की ांकांड्रफ . शाल ातड़िक क्षीय क्षेत्रीय १० त्रद्वीप किन्नो क्राक्ष हार गर्ष नाह मध छाड़्म्ह की हूं । त्राह्म

। इ किडि होस् अस्य महीम किन्न् हो । हो हो है।

ा गाना । । । ्रावतन क्रियन कारणवे सुवनाचारका आध्य करके प्रवार

९१ कि छिम की तिक उर मह की डूं किड़ार में किड़ाप डूं प्र

१८ बेल्जिका साहस करते हैं। कितने लोग डाह श्रीर बैरके कारण १६ भी श्रीर कितने सुमतिके कारण भी खीएका प्रचार करते हैं। वे तो सरलतों कितने सुमतिके कारण भी खीएका प्रचार करते हैं। वे तो सरलतासे नहीं पर विरोधसे खीएकी कथा सुनाते हैं श्रीर थे तो यह जानके कि पावल सुसमाचारके लिये उत्तर देनेको ठह- श्री या गया है प्रेमले सुनाते हैं। तो क्या हुआ . तौभी हर एक श्रीर साहे बहानासे चाहे सच्चाईसे खीएकी कथा सुनाई जाती है श्रीर में इससे झानन्द करता हूं श्रीर आगन्द कर्ला भी। श्रीर स्वींके में जानता हूं कि इसीसे तुम्हारी प्रार्थनाके द्वारा श्रीर थिए खीएको श्रासाके दानके द्वारा मेरी प्रस्थारा श्रीर भरोसके विश्व खीएको श्रासाके दानके द्वारा मेरी प्रस्थारा श्रीर भरोसके विश्व खीएको श्रासाके दानके द्वारा मेरी प्रस्थारा श्रीर भरोसके दशा हुई है उससे सुसमाचारकी बढ़ती ही निकली है. यहालों कि सारे राजभवनमें श्रोर श्रोर सब लोगोंपर मेरे बंधन प्रगट हुए हैं कि खीटके लिये हैं. श्रीर जो प्रभुमें भाई लोग हैं उनमेंसे बहु-तेरे मेरे बंधनोंसे भरोसा पाके बहुत श्रीधक करके बचनको निभय

श्रनुसार मेरा निस्तार हो जायगा . श्रर्थात यह भरोसा कि में किसी

बातमें लेकित न हूंगा परन्तु खीष्टकी महिमा सब प्रकारके साहसके साथ जैसा हर समयमें तैसा अब भी मेरे देहमें चाहे रा जीवनके द्वारा चाहे स्ट्युके द्वारा प्राट किई जायगी। क्योंकि मेरे र लिये जीना खीष्ट हे और मरना लाभ है। परन्तु यदि शरीर मेरे जीना है यह मेरे लिये कार्यका फल है और में नहीं जानता हूं जीना है यह मेरे लिये कार्यका फल है और में नहीं जानता हूं से क्या जुन लेकेंगा। क्योंकि में इन दो बातोंके सकेतेंमें हूं कि मुक्ते उठ जाने और खीष्टके संग रहनेका अभिलाच है क्योंकि यह समेरे उठ जाने और खीष्टके संग रहनेका अभिलाच है क्योंकि यह शारीर बहुत अच्छा है। परन्तु शरीरमें रहना तुम्हारी बढ़ती और श्रीक आवश्यक है। और मुक्ते इस बातका किश्चय होनेसे मेरे जानता हूं कि में रहूंगा और बिज्ञासमें तुम्हारी बढ़ती और समेरे फिर तुम्हारे पास आनेके द्वारासे मेरे विचयमें खीष्ट यिश्वमें भीरे फिर तुम्हारे पास आनेके द्वारासे मेरे विचयमें खीष्ट यिश्वमें भीरे फिर तुम्हारे पास आनेके द्वारासे मेरे विचयमें खीष्ट यिश्वमें बड़ाई करनेका हेतु तुम्हें श्रधिक होवे।

[ निलाप और ट्रइता श्रीर प्रेम श्रीर नम्नताका उपदेश।]

चाहे श्राके तुम्हें देखूं चाहे तुमसे दूर रहूं तुम्हारे विषयमें यह बात केवल तुम्हारा श्राचरण खीष्टके सुसमाचारके बाग्य होने कि मै

सुन् कि तुम एकही आत्मामें दढ़ रहते हो और एक मनसे सुसमा-चारके किश्वासके लिये मिलके साइस करते हो। और विरोधि- २८ थोंसे तुम्हें किसी बातमें डर नहीं लगता है जो उनके लिये तो बिनाशका प्रमाण परन्तु तुम्हारे लिये निस्तारका प्रमाण है और देखी श्रीर श्रब सुनते हो कि सुक्समें है। दिया गया कि न केवल उसपर विश्वास करो पर उसके लिये दु:ख भी उठावो . कि तुम्हारी वैसीही लड़ाई है जैसी तुमने सुभमें N

एकही प्रेम एकही चित्त एकही मत होय। तुम्हारा कुछ विरोधका अथवा घमंडका मत न होय परन्तु दीनतासे एक दूसरेको अपनेसे वड़ा समभो। हर एक अपने अपने विषयोंको न देखा करे परन्तु सी यदि खिष्टमें कुछ शांति यदि प्रेमसे कुछ समाधान यदि कुछ श्रात्माकी संगति यदि कुछ करुणा श्रोर दया होय-तो मेरे श्रानन्दको पूरा करो कि तुम एकसां मन रखो श्रो तुम्हारा

किया श्रीर सृत्युटों हां क्रूशकी सृत्युटों श्राज्ञाकारी रहा। इस कारण ईश्वरने उसको बहुत उंचा भी किया श्रीर उसको वह नाम दिया जो सब नामोंस ऊर्द हैं. इसिलये कि जो स्वर्गमें श्रीर जो प्रथिवीपर श्रीर जो प्रथिवीके नीचे हैं उन समोंका हर एक हर एक हुसरोंके भी देख लेवे।

तुम्होंमें यही मन होय जो खीष्ट यीशुमें भी था. जिसने ४,६
हैम्बरके रूपमें होके ईम्बरके तुल्य होना डकेती न समभा. परन्तु ७ घुटना यीश्वके नामसे भुकाया जाय . श्रीर हर एक जीभसे मान लिया जाय कि यीश्च खीष्ट ही प्रभु है जिस्ते ईश्वर पिताका गुखा-श्रपने तई हीन करके दासका रूप धारण किया श्रीर मनुष्योंके समान बना श्रीर मनुष्यकेते डौल पर पाया जाके श्रपनेको दीन हैं उन सभोंका हर एक 9 n

चुवाद होय।
सो हे मेरे प्यारो जैसे तुम सदा श्रामाकारी हुए तैसे जब में १२ सो हो मेरे प्यारो जैसे तुम सदा श्रामाकारी हुए तैसे जब में १२ तुम्हारे संग रहूं केवल उस समयमें नहीं परन्तु में जो श्रभी तुमसे हूर हूं बहुत श्रीधेक करके इस समयमें डरते श्रीर कांपते हुए श्रपने श्रामका कार्य्य निवाहो क्योंकि ईश्वरही है जो श्रपनी सुइच्छा निमित्त १३ श्रुक्तिसे इच्छा श्रीर कार्य्य भी करवाता है। सब काम विना कुड़- १४

१४ कुड़ाने श्रीर बिना बिबादसे किया करो . जिसतें तुम निर्दोप श्रीर सूधे बना श्रीर टेढ़े श्रीर हठीले लोगके बीचमें ईश्वरके निष्कलंक १६ पुत्र होश्रो . जिन्होंके बीचमें तुम जीवनका बचन लिये हुए जगतमें ज्योतिधारियोंकी नाई चमकते हो कि मुस्ते खीष्टके दिनमें बड़ाई करनेका हेतु होय कि मैं न वृथा दौड़ा न वृथा परिश्रम १७ किया । बरन जो मैं तुम्हारे बिश्वासके बलिदान श्रीर सेवकाई पर ढाला जाता हूं तौभी मैं श्रानन्दित हूं श्रीर तुम समोंके संग १८ श्रानन्द करता हूं । वैसेही तुम भी श्रानन्दित होश्रो श्रीर मेरे संग श्रानन्द करता हूं । वैसेही तुम भी श्रानन्दित होश्रो श्रीर मेरे संग श्रानन्द करता हूं । वैसेही तुम भी श्रानन्दित होश्रो श्रीर मेरे संग श्रानन्द करता हा ।

### पावलका इपाफ्रादीतका भेजनेका संदेश देना । ]

१६ परन्तु मुक्ते प्रमु यीशुमें भरोसा है कि मैं तिमोथीयको शीघू तुम्हारे पास भेजूंगा जिस्ते मैं भी तुम्हारी दशा जानके ढाढ़स २० पार्ज । क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है जिसका मेरे ऐसा मन है जो २१ सचाईसे तुम्हारे विषयमें चिन्ता करेगा । क्योंकि सब अपनेही २२ अपनेही लिये यल करते हैं खीष्ट यीशुके लिये नहीं । परन्तु उसको तुम परखके जान चुके हो कि जैसा पुत्र पिताके संग तेसे उसने २३ मेरे संग सुसमाचारके लिये सेवा किई । सो मुक्ते भरोसा है कि ज्योंहीं मुक्ते देख पड़ेगा कि मेरी क्या दशा होगी त्योंहीं मैं उसीको २४ तुरन्त भेजूंगा । पर मैं प्रमुमें भरोसा रखता हूं कि मैं भी आपही शीघ्र आजंगा।

२४ परन्तु मैंने इपाऋदीतको जो मेरा भाई श्रीर सहकर्मी श्रीर संगी योद्धा पर तुम्हारा दूत श्रीर श्रावश्यक बातोंमें मेरी सेवा २६ करनेहारा है तुम्हारे पास भेजना श्रवश्य समका । क्योंकि वह तुम सभोंकी ठाठसा करता था श्रीर बहुत उदास हुश्रा इसलिये २७ कि तुमने सुना था कि वह रोगी हुश्रा था । श्रीर वह रोगी तो हुश्रा यहांठों कि मरनेके निकट था परन्तु ईश्वरने उसपर द्या किई श्रीर केवठ उसपर नहीं परन्तु सुक्तपर भी कि सुक्त शोक-

२६ उसे फिर देखके त्रानिदत होत्री त्रीर मेरा शोक घटे। सो उसे प्रभु में सब प्रकारके त्रानन्दले प्रहण करो श्रीर ऐसे जनोंकी श्रादर योग्य समस्तो । क्योंकि खीष्टके कार्य्यं निमित्त वह अपने प्राण्पर ३० जोखिम उठाके मरनेके निकट पहुंचा इसिलये कि मेरी सेवा करनेमें तुम्हारी घटीका पूरी करे ।

[ शारीरिक कर्म्मीपर त्राशा रखनेका निषेध क्रीर यीशुके धर्मका बड़ा ऋभिलाषी होना । ]

अन्तमें हे मेरे भाइया यह कहता हूं कि प्रभुमें आनिन्दत रहा . वही बातें तुम्हारे पास किर लिखनेसे मुम्मे कुछ दुःख नहीं है त्रीर तुम्हें बचाव है। कुत्तोंसे चौकस रहा दुष्ट कम्मेकारियांसे २ चौकस रहा काटे हुत्रोंसे चौकस रहा। क्योंकि खतना किये हुए हम ३ हैं जो श्रात्मासे ईश्वरकी सेवा करते हैं श्रीर खीष्ट यीशुके बिषयमें बड़ाई करते हैं ग्रीर भरोसा शरीरपर नहीं रखते हैं। पर सुभे ती ४ शरीरपर भी भरोसा है . यदि श्रीर कोई शरीरपर भरोसा रखना उचित जानता है मैं श्रीर भी . कि श्राठवें दिनका खतना किया ४ हुत्रा इस्नामेलके बंशका बिन्यामीनके कुलका इबियोंमेंसे इबी हं व्यवस्थाकी कहो तो फरीसी . उद्योगकी कहो तो मंडलीका सता- ६ नेहारा ब्यवस्थामेंके धर्मकी कहा तो निर्दोष हुन्रा । परन्तु जो जो ७ बातें मेरे लेखे लाभ थीं उन्हें मैंने खीष्टके कारण हानि समभी है। हां सचमुच अपने प्रभु खीष्ट बीग्रुके ज्ञानकी श्रेष्ठताके कारण द में सब बातें हानि सममता भी हूं और उसके कारण मैंने सब बस्तुओंकी हानि उठाई श्रीर उन्हें कुड़ासा जानता हूं कि में खीष्टकी प्राप्त करूं . श्रीर उसमें पाया जाऊं ऐसा कि मेरा ६ श्रपना धर्म्म जो व्यवस्थासे है सो नहीं परन्तु वह धर्म्म जो स्रीष्टके विश्वासके द्वारासे है वही धर्म्म जो विश्वासके कारण ईश्वरसे है सुभे होय . जिस्तें में खीष्टकी श्रीर उसके जी उठनेकी शक्तिकी १० श्रीर उसके दुःखोंकी संगतिको जानुं श्रीर उसकी मृत्युके सदश किया जाऊं. जो मैं किसी रीतिसे मृतकोंके जी उठनेका भागी 99 होऊं। यह नहीं कि मैं पा चुका हूं अधवा सिद्ध हो चुका हूं परन्तु १२ में पीछा करता हूं कि कहीं उसका पकड़ लेऊं जिसके निमित्त में भी खीष्ट यीशुस्ते पकड़ा गया।

हे भाइयों में नहीं समकता हूं कि मैंने पकड़ लिया है परन्तु एक १३ काम में करता हूं कि पीछेकी बातें तो भूळता जाता पर श्रागेकी १४ बातोंकी ग्रोर भपटता जाता हूं . श्रीर जपरकी बुलाहट जी कीष्ट यीशुमें ईरवरकी श्रोरखे हैं अंडा देखता हुश्रा उस बुलाहटके

१४ जयफलका पीछा करता हूं। सो हममेंस जितने सिद्ध हैं यही मन रखें श्रीर यदि किसी बातमें तुम्हें श्रीरही मन होय तो ईश्वर यह

१६ भी तुमपर प्रगट करेगा । तौभी जहांळों हम पहुंचे हैं एक ही बिधिसे चळना श्रीर एकही मन रखना चाहिये ।

### [ पारनार्थिक त्रीर लैकिक देनों प्रकारके ननध्योंकी भिन्न भिन्न दशा।

९७ हे भाइमा तुम मिलके मेरीसी बाल चला श्रीर उन्हें देखते रही जा १८ ऐसे चलते हैं जैसे हम तुम्हारे लिये दृष्टान्त हैं। क्योंकि बहुत लोग चलते हैं जिनके विषयमें मैंने बार बार तुमसे कहा है और अब रोता हुआ भी कहता हूं कि वे खीष्टके क्रशके बैरी हैं .

१६ जिनका अन्त बिनाश है जिनका ईश्वर पेट है जो अपनी छज्जापर बड़ाई करते हैं श्रीर पृथिवीपरकी वस्तुश्रोपर मन लगाते हैं।

२० क्योंकि हम तो स्वर्गकी प्रजा हैं जहांसे हम त्राणकर्त्ताकी अर्थात

२१ प्रभ यीशु खीष्टकी बाट भी जोहते हैं . जो उस कार्य्यके अनुसार जिस करके वह सब बस्तुश्रोंको श्रपने बशमें कर सकता है हमारी दीनताईके देहका रूप बद्छ डालेगा कि वह उसके ऐश्वर्स्थके देहके सदश हो जावे।

### जिपरके उपदेशकी समाप्ति।

सो हे मेरे प्यारे श्रीर श्रमिलिबत भाइबी मेरे श्रानन्द श्रीर मुकुट यूंही हे प्यारो प्रभुमें दढ़ रहो।

र में इवोदियासे बिनती करता हूं और सुन्तुखीसे बिनती करता हूं ३ कि वे प्रभमें एकसां मन रखें। श्रीर हे सच्चे संघाती मैं तुमसे भी बिनती करता हूं इन बियोंकी सहायता कर जिन्होंने क्लीमीके साथ भी और मेरे और और सहकम्मियोंके साथ जिनके नाम जीवनकी पुस्तकमें हैं मेरे लंग सुसमाचारके विषयमें मिलके साहस किया। प्रभुमें लदा त्रानन्द करो . मैं फिर कहूंगा त्रानन्द करो ।

४,६ तुम्हारी सृदुता सब मनुष्योंपर प्रगट होने . प्रभु निकट है। किसी

तम्हार् संग होगा। फ़्रम्ड कितांग्र ग्रह फिक फिका होड हिन कि समस ग्रह ग्रह फिस ह गोह हेकी एड्स गोह भी खी से भी खी भी भी है । विस् विन्त है हिन्छ छिड़ कि एक ड्रेक शिंह छिड़ कि ग्राप्ट ड्रेकि है ठाएन हैं जो जो बथारी हैं जो जो शुद्ध हैं जो जो सुहावनी हैं जो जो व्यापिर्शास कि कि की कार साथ कि की है । एडक ड्रम कि । न ई मि जन्छ । तिर्फक ाहर किनम कीर्गिक मह महि छड़े कीर्गिक मिछिष डिकि के इन्ह भिनाह उत्तमभ कि नीग़ष्ट कि कि के इन्हें गृष्टि । हार धानत किन्छड़े नइही शहरत से फिन्ही ग्रहि भागियाय बातमें चिन्ता मत करें। परन्तु हर् एक वातमें धन्यवादके साथ

क्षिपिनिमि किछठ कि रिणराक कारण वह वह क्ष्य किछन किछन ।

। माम् किनि गृहि छिम्। हिन्द

लिसिन हा इस् है एस है । एडाह छत्य इह मि भूप हुं । एडाह ने भी जो सुक्ते आवश्यक था हो। भेजा। यह नहीं कि में दान १७ ३१ कि ग्रन्थि हो कप निमत्त भिष्म मिकिनिरुप्ति कींप्रिक । निडिमत्त रुहदे प्र हेकी क राजधाड़ा हिस मिलडांस फिकी संघणका कर्ने के कि जनि सुसमाचारके अर्भमें जब में मार्किसीमियासे की निमक क्रिय सेरी सहायता किई। जार ह जिल्लामें तुम यह भी १४ सब कुछ कर सकता है। तीयी तमने माठा फिक्ता में इन्ह है। है । छिलाया नाया है। में लिहमें जो सुन्से सामध्ये देता है 9 इ बातामे तुस हनिकी श्रीर भूखा रहनेको भी उमरनेका श्रीर दिख् में दीन होने जानता हूं में उभरने भी जानता हूं में सब्बंत और सब १२ ि केक मिल्फ संसर हूं में एएक सिर्ध की हूं कि ह सि की कि अवसर न था। बह नहीं की में क्रियों के मिष्यम कहता हूं 99 इस्ह अप है भि हरन कारका तुस स्रोत करने भी थे पर तुम्ह सेने प्रभूसे बड़ा श्रानन्द किया कि मेरे लिये होन करनेमें तुम अब १०

इ। श्रीर मेरा ईव्यर अपने धनक अनुसार महिमा सहित सीष्ट १६ मुर्ग में काप थाड़ के ठिडित्रापड़ ड्राफ़ ड्र गिनास किंप्रबंद कि हैं . जो तुस्हारी श्रीएसे आया माना सुनान्य माना आह्य बोठिदान अधिक लाभ होने। पर में सब कुब पा चुका हूं और सुर्फ बहुत 9ट

यीशुमें सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो भएपूर करके देगा।
हमारे पिता ईश्वरका गुणानुबाद सदा सब्बेदा होय . श्रामीत।
क्षीष्ट योशुमें हर एक पवित्र जनको नमस्कार . मेरे संगके
भाई लोगोंका तुमसे नमस्कार। सब पवित्र लोगोंका निज करके
उन्होंका जो कैसरके घरानेके हैं तुमसे नमस्कार। हमारे प्रभु यीशु बीष्टका श्रनुग्रह तुम सभोंके संग होवे। श्रामीन॥

# न्ध्रीष्ट छिन्। किए कि कि

[ माभाषः ।किनिम ]

गृष्टि के नुर्गीय एकप्रिक स्थिति क्षित्रकार क्षित्रकार के राक्ष्य क्षित्रकार क्षत्रकार का क्षत्रकार क्षत्रकार क्षत्रकार का क्षत्रकार क्षत्रकार क्षत्रकार का क्षत्रकार क्षत्रकार क्षत्रकार का क्षत्रकार का क्षत्रकार का क्षत्रकार का क्षत्रकार क्षत्रकार का का क्षत्रकार का का क्षत्रकार का क्षत्रकार का क्षत्रकार का का का क्षत्रका

। तिष्या हिलो कित्छ प्राष्टि झान्न प्रत्यना मियवति किनिस्त्र ।

- हमारिमाल हो से हुए। जो तुम्हा है कि की की हुए। एड मिर्स है। का है। को है। जो ह

जावा यहांलों कि ग्रानन्द्से सकल स्थिरता ग्रीर धीरज दिखाग्री. १२ ग्रीर कि तुम पिताका धन्य माना जिसने हमें पवित्र लोगोंका ग्रिधकार जो ज्योतिमें हैं उस ग्रिधकारके ग्रंशके ग्रेग्य १३ किया . ग्रीर हमें ग्रंधकारके बशर्स छुड़ाके ग्रपने प्रियतम १४ पुत्रके राज्यमें लाया . जिसमें उसके लोहूके द्वारा हमें उद्धार ग्रंथीत पापमोचन मिलता है।

### [ प्रभु यी गुका माहात्म्य । ]

१६ वह तो ग्रहश्य ईश्वरकी प्रतिमा श्रीर सारी सृष्टिपर पहिलौठा है. १६ क्योंकि उससे सब कुछ सृजा गया वह जो स्वर्गमें है श्रीर वह जो पृथिवीपर है दृश्य श्रीर ग्रहश्य क्या सिंहासन क्या प्रभुताएं क्या प्रधानताएं क्या श्रधकार सब कुछ उसके द्वारासे श्रीर उसके लिये १७ सृजा गया है। श्रीर वहीं सबके श्रागे हैं श्रीर सब कुछ उसिसे १८ बना रहता है। श्रीर वहीं देहका श्रथीत मंडलीका सिर है कि वह श्रादि हैं श्रीर मृतकोंमेंसे पहिलौठा जिस्तें सब बातोंमें वहीं १६ प्रधान होय। क्योंकि ईश्वरकी इच्छा थी कि उसमें समस्त पूर्णता २० बास करें. श्रीर कि उसके कृशके लोहूके द्वारासे मिलाप करके उसीके द्वारा सब कुछ चाहे वह जो पृथिवीपर है चाहे वह जो स्वर्गमें है श्रपनेसे मिलावे।

श्रीर तुम्हें जो श्रागे नियारे किये हुए थे श्रीर श्रपनी बुद्धिसे बुरे कम्मींमें रहके वैरी थे उसने श्रभी उसके मांसके देहमें मृत्युके
 इराएं मिला लिया है . कि तुम्हें श्रपने सन्मुख पवित्र श्री निष्कलंक

२३ श्रीर निर्देश खड़ा करें . जो ऐसाही है कि तुम बिश्वासमें नेव दिये हुए दृढ़ रहते हो श्रीर सुसमाचार जो तुमने सुना उसकी श्राशासे हटाये नहीं जाते · वह सुसमाचार जो श्राकाशके नीचेकी सारी सृष्टिमें प्रचार किया गया जिसका मैं पावल सेवक बना।

### [ पावलके दुःसों ग्रीर क्लेशोंका वर्णन जो वह कलस्सीयोंके लिये चठाता था।]

२४ श्रीर में श्रव उन दुः लोंमें जो में तुम्हारे लिये उठाता हूं श्रानन्द करता हूं श्रीर खीष्टके क्रेशोंकी जो घटी है सा उसके देहके लिये २४ श्रथात मंडलीके लिये श्रपने शरीरमें पूरी करता हूं। उस मंडलीका में ईश्वरके भंडारीपनके अनुसार जो तुम्हारे लिये मुक्ते दिया गया सेवक बना कि ईश्वरके बचनको सम्पूर्ण प्रचार करूं • श्रर्थात २६ उस भेदको जो त्रादिसे श्रीर पीढ़ी पीढ़ी गुप्त रहा परन्तु श्रव उसके पवित्र लोगोंपर प्रगट किया गया है . जिन्हें ईश्वरने बताने २७ चाहा कि श्रन्यदेशियोंमें इस भेदकी महिमाका धन क्या है श्रधीत तुम्होंमें खीष्ट जो महिमाकी श्राशा है . जिसे हम प्रचार २८ करते हैं श्रीर हरएक मनुष्यकी चिताते हैं श्रीर समस्त ज्ञानसे हरएक मनुष्यका सिखाते हैं जिस्तें हर एक मनुष्यका खीष्ट यीशुमें सिद्ध करके त्रागे खड़ा करें। त्रीर इसके लिये मैं उसके उस २६ कार्य्यके त्रनुसार जो मुक्तमें सामर्थ्य सहित गुण करता है उद्योग करके परिश्रम भी करता हूं।

क्योंकि में चाहता हूं कि तुम जाने। कि तुम्हारे श्रीर उनके जो लाश्रोदिकेयामें हैं श्रीर जितनोंने शरीरमें मेरा मुह नहीं देखा है सभोंके विषयमें मेरा कितना बड़ा उद्योग होता है . इस- र लिये कि उनके मन शांत होवें श्रीर वे प्रेममें गठ जावें जिस्तें वे ज्ञानके निश्चयका सारा धन प्राप्त करें ग्रीर ईश्वर पिताका ग्रीर खीष्टका भेद पहचानें . जिसमें बुद्धि श्री ज्ञानकी गुप्त सम्पत्ति ३

सबकी सब धरी है।

### स्त्रीष्ट्रमें बने रहनेका उपदेश।

में यह कहता हूं न हो कि कोई तुम्हें फ़ुसलाऊ बातों से घोखा थ देवे। क्योंकि जो में शरीरमें तुमसे दूर रहता हूं तौभी श्रात्मामें ४ तुम्हारे संग हूं श्रीर श्रानन्दसे तुम्हारी रीति विधि श्रीर सीष्टप्र तुम्हारे विश्वासकी स्थिरता देखता हूं। सो तुमने खीष्ट यीशुको ६ प्रभु करके जैसे प्रहण किया वैसे उसीमें चला। ग्रीर उसमें ७ तुम्हारी जड़ बंधी हुई होय श्रीर तुम बनते जाश्रो श्रीर बिश्वासमें जैसे तुम सिखाये गये वैसे दढ़ होते जान्रो श्रीर धन्यबाद करते हुए उसमें बढ़ते जाश्रो।

चौकस रहा कि कोई ऐसा न हो जो तुम्हें उस तत्त्वज्ञान श्रीर द ब्यर्थ धोखेके द्वारासे घर ले जाय जो मनुष्योंके परम्पराई मतके अनुसार और संसारकी आदि शिचाके अनुसार है पर खीएके

ह श्रनुसार नहीं है। क्योंकि उसमें ईश्वरत्वकी सारी पूर्णता सदेह

१० बास करती है। श्रीर उसमें तुम परिपूर्ण हुए हो जो समस्त ११ प्रधानता श्रीर श्रधिकारका सिर है. जिसमें तुमने बिन हाथका

किया हुन्रा खतना भी त्र्रार्थात शारीरिक पापेंके देहके उतारनेमें १२ खीष्टका खतना पाया . श्रीर बपतिसमा बेनेमें उसके संग गाडे

१२ खीष्टका खतना पाया . श्रीर बपतिसमा बेनेमें उसके संग गाड़े गये श्रीर उसीमें ईश्वरके कार्थ्यके बिश्वासके द्वारा जिसने

१३ उसको मृतकोंमेंसे उठाया संगही उठाये भी गये। श्रीर तुम्हें जो श्रपराधोंमें श्रीर श्रपने शारीरकी खतनाहीनतामें मृतक थे उसने उसके संग जिलाया कि उसने तुम्हारे सब श्रपराधोंका जमा

१४ किया . श्रीर विधियोंका लेख जो हमारे बिरुद्ध श्रीर हमसे बिप-रीत था मिटा डाळा श्रीर उसको कीळोंसे क्र्शपर ठोंकके मध्यमेंसे

१४ उटा दिया है . श्रीर प्रधानताश्रीं श्रीर श्रधिकारोंकी सज्जा उतारके कृशपर उनपर जयजयकार करके उन्हें प्रगटमें दिखाया ।

### [निय्या मित श्रीर सांसारिक ज्ञानसे परे रहनेका उपदेश।]

१६ इसिळिये खानेमें अथवा पीनेमें अथवा पर्व्य वा नये चान्द्रके दिन वा बिश्रामके दिनोंके विषयमें कोई तुम्हरा बिचार न करे.

१७ कि यह बातें श्रानेहारी बातोंकी छाया हैं परन्तु देह स्त्रीष्टका है।

१८ कोई जो अपनी इच्छासे दीनताई श्रीर दूतोंकी पूजा करनेहारा होय तुम्हारा प्रतिफल हरण न करे जो उन बातोंमें जिन्हें नहीं देखा है युस जाता है श्रीर श्रपने शारीरिक ज्ञानसे वृथा फुलाया

श्र जाता है . श्रीर सिरको धारण नहीं करता है जिससे सारा देह गांठों श्रीर बंधोंसे उपकार पाके श्रीर एक संग गठके ईश्वरके बढ़ा-

२० वसे बढ़ जाता है। जो तुम स्नीष्टके संग संसारकी त्रादिशिचाकी श्रोर मर गबे तो क्यों जैसे संसारमें जीते हुए उन बिधियों के बशमें हो

२१ जो मनुष्योंकी श्राज्ञाश्रों श्रीर शिचाश्रोंके श्रनुसार हैं . कि मत २२ छू श्रीर न चीख श्रीर न हाथ छगा . बस्तुएं जो काममें छानेसे

२३ सब नाश होनेहारी हैं। ऐसी बिधियां निज इच्छाके अनुसारकी भक्तिसे और दीनतासे और देहको कष्ट देनेसे ज्ञानका नाम तो पाती हैं पर वे कुछ भी आदरके थाग्य नहीं केवल शारीरिक स्वभावका तुस करनेके लिये हैं।

358

्रिहे हे मेरा निसारे हुओंने याय चाल चलनेना उपदेश ।

। गिरिक्त क्ली उग्गर नहीं । मिडीस एमें केलेंड कि मह छिपाया गया है। जब खीह जो इसारा जीवन है प्रगर होगा तब 8 है मिरेहर है एसं केशिक कालि । राहर है है है है है है पृथ्वीपरकी बस्तुश्रीपर नहीं परन्तु ऊपरकी बस्तुश्रीपर सन लगात्रा । र । है। एड । उन्हें साड़ नेड़ी इं केड़ सेड़ सेड़ मान करा। कि। या हम स्थित संग कि उह पि एमें क्योंक मह कि पि

# [। अविनी क्रिक्त कि अकि कि कि

ि। एड्रिम सम्मन्ने क्रिया मार्स मह सम् स कुछ और सभाम है।। लाहीन अन्यभाविषा स्क्यी दास औ। निकन्ध नहीं है परन्तु खीष्ट जाता है। उसमें युनानी औए विहुदी खतना किया हुआ औए खत- १९ अपने स्जनहारके स्पक अनुसार ज्ञान प्राप्त करनेका नया होता १ कि इं एकी नड़ीए दिक्क ग्रन्थ . ईं ग्राह्य अतर है मा है जो वक हमरेले कठ मत बोले कि तुमने पुराने मनुष्यत्वका उसके है । फिन पुर सिह्म निष्ट किला मालिका मह स्टब्स दूर के ।। न कि प्रकि विरोत का में है भि भी है ने सब बात के थे हैं कि भी इत कि निर्म मिन्ड मह कर जिल्हा मिनिक क्रिक्निती . ई फिड्क क्रि है -शिड्रिक नहरू । हाह हाक कि कि कि कि कि कि कि कि है । कि डि श्री कामना श्री कुड्न्छाको श्रीर लोभको जो स्निर्णा है मार र गित्रहरू कि प्राप्तमाय है प्राप्तिय कि किंगि है विश्व किंगि है

भन्य माना कर्।। खीष्टका बचन तुम्होंमे आधिकाहेंसे बसे और १६ महि छाड़ उनम मिरुड़ हाइनह का भि काउह मड़र कु मह कि ५१ किमले नीए किम्बर्ड गृहि। ई घ्रव काम्झिन कि हिल म्हीप बुस्हें बसा किया तेले तस भी करा। एर इन सभाके जपर प्रेमके 18 न्यिकि भिर्म , फिक मिक्न किरिसड़ क्यू रि छाड़ हुई किर्दे वाई इं१ रुगिनकी किलिकी दीए ग्रन्धि किल इस किएसड कप ग्रन्थि . १६६७ दृश द्विष्ट द्वाम किर्मार्गर प्राप्त प्राप्त हिम भट्ट केर केर है मि

कीतों और सननें और आसिक गानिमि समस्त ज्ञान सिहित एक

। निम इन्छ कितिमी कृष्ट्र भागाञ्च किएड पृष्टि फ़िक मिमान किष्ट्रीय भूष माक वर्ष फ़िक मिछ इक् ९७ सनमें प्रसंक आशे गान करों। त्रीर वचनले अथवा कम्मीले जो र्नमृष्ट नेपाह नड़ीस इप्रहृष्ट गृष्टि क्षितान्त्री गृष्टि क्षिप्रमृ

[ 1 एड्म किलो किला के हिला किला है। हिला है । एड्स के किली किला है।

ा रिहां है एस है इस है। किन्ड प्रक्षि फिक प्राप्त किछि किएए किएए विक्यू है। जि निधिष्ट 38 किसा के मेर है। है। इस से हो है। इस अपने अपने स्वासीके

। हाई छाइट ह की ाई म हिएएकी तम किंक्ड्छ ६१ साने क्योंक यह प्रसुक्त आवता है। है पिताओ अपने अपने २० हे छड़को सब बातोमें अपने अपने माता पिताकी आज़ा

३५ वस यस खोषक दास हो। परन्त अचीते करनेहारा जो अचीति कांक्न गिष्टाप कमतीय कांक्काएका महिनप्र की 1ई हिलाक क्रींफिर . प्रिक भिष्रभक्त: जन्म कान्य क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक किन क्रिक्टिम शिर्ट इन्ह कम फिक मह इन्ह कि ग्रन्थि। किम इन्द्र न्हें है सिमा की हो शारी के अनुसार विम्हारे स्वामी है इन

हाइफ गृष्टि क्रपुराफ मिंगिड़ रिपष्ट प्रिमाक इ । इ डिम जाएका गृष्टि गार्काप कल वक्तमती ई ईकी र्निम्ह

। इ फिक्स स्ताम् स्ताम् क्षांक व्याप्त है। कि तुम्हारा भी स्वाप्त

पायना और बुस चलनका चपदेश ।

६ करो। चुन्हारा बचन सदा अनुभ्रह सोहत औ। लोखस स्वादित ए वाहरवाबोंकी अरे बुद्धि ने कि अपन भिष्ठ भार कि कि भिष्ठ भार 8 जिस्ते में जैसा सुभ बेाबाना वनित है विसाही स्पे प्राप्त में . हरू छा ह द्वारा पि प्रधां में क्रांक के छा हं स क्रिक इं की ई रुवि वात करनेका पैसा हार खोल है कि इस की फ़िक मिथाय कि किनी ज़िमड़ एक कमड़ मुस् । डिज़ इ किमास समुद्र छाम कड़ाइक्न्छ गृष्टि डिर फिछ सामिथाय इ

1 26-6:8

। ई हमीर इम्ह होय जिस्तें तुम जाने कि हर एक की किस शिति उत्तर देना

। मामिम किकिम तज्ञी प्रामन्तर । एराक किल्हि किंदिशम मिनिक राहि क्रिके

ने विश्वासियोग्य और प्यारा भाई और तुम्हाभिका है भोजा है. अ एक कमिरितिक में केंद्र। केंद्र शींक प्रमास केंद्र होता है। किसिएमिन राइस्ट इक की ई । हिंद छाए राइस्ट हमीन कि किइ छिड न र्हें की . गिर्फार इंस्त प्रामाय हम गर्म ई साइ गिर्फ़ गर्फ व सिर गृष्टि कहते व्यासिक्षायन से के वास ग्राप्त कि कहा है।

ने यहांका सब समाचार तुम्हें सुनावगे।

१९ ई राज्ञाइक करेपु र्ला खीर गिर्ध र फिर कहाय केट रि हाइ भाई छगता है जिसके विषयमें तुमने आजा पाई • जो वह तुम्हारे अरिस्ताख की मेरा है। इंधुक शिक्ष है कि कि कि कि

कृष है माह तकप्रकि कप हिमाइक कि तरापड़ । है हैडू नींगर कमू स्निमी है मिसकड़ा रीम किनी कास्तार काइयह डिह रूकक इन तीनीका तुमसे नमस्कार . खतना किये हुए खोगोमेंसे

कि किन किन हाह है साध्केशिहार कि किन किन हाह परिपृत्या बने हहा। बनाकि में उसका साक्षी हूं कि तुस्हार निवे 9 ह ज़िल किसी माइन्ड शिल किर्म्य है मह की है तिरक पिडिट मिशिनिक्षाप केकी शाउनक । इस ग्राहि ई । एडक ग्राक्तमान सिक्ष्

38 किम्बाम किमानकिशाहाछ । ग्राक्त्रमन क्रिमत कामहि शहि ई छि हियर्।पिलिसे हैं उसका बड़ा अनुराग है। जुकका जो व्यारा १४

है कसे देखता रह कि तू उसे पूरी करें। सुरू पावलका अपने 9 द थर द्राप समुप्र मेत्र द्राकनम कि दिक भिष्मीक ग्रिक । दिन कि नाम्कड़ी।हाऊ दि मह की गृष्टि छात किए दि सिकिड मे किंकिकीड़ी निहार की दिक एस वह पार देश इप दिस हो है। श्रीह निम्पान हो है उसके सर्वेको मेडलीको नमस्कार । श्रीह निम्पे

गह बुम्हारे लंग होने। आसीन।। -हार ाहिं हम दिलाहे रेम . जनमन हिंद निर्म । क्या न

# थिसलोनिकियोंको पावल प्रेरित की पहिली पत्नी।

### [ पत्रीका ग्रामाष । ]

पावल श्रेंगर सीला श्रोर तिमोथिय थिसलोनिकियोंकी मंडली-को जो ईश्वर पिता श्रोर प्रभु यीशु खीष्टमें है . तुम्हें हमारे पिता ईश्वर श्रीर प्रभु यीशु खीष्टसे श्रनुग्रह श्रीर शांति मिले।

[ िषस्तोनिकियोंके विषयमें पावलका धन्यशः हु ग्रीर उनके सुसमाचार ग्रहण करनेका बसान । ]

हम अपनी प्रार्थनात्रोंमें तुम्हें स्मरण करते हुए नित्य तुम ३ सभोंके विषयमें ईश्वरका धन्य मानते हैं . क्योंकि हम अपने पिता ईश्वरके त्रागे तुम्हारे विश्वासके कार्य्य श्रीर प्रेमके परिश्रमको श्रीर हमारे प्रभ यीशु कीष्टमें त्राशाकी धीरताका निरन्तर स्मरण करते ४ हैं। श्रीर हे भाइयो ईश्वरके प्यारो हम तुम्हारा चुन लिया जाना 🛾 जानते हैं। क्योंकि हमारा सुसमाचार केवल बचनसे नहीं परन्तु सामर्थ्यसे भी और पवित्र आत्मासे और बड़े निरचयसे तुम्हारे पास पहुंचा जैसा तुम जानते हो कि तुम्हारे कारण हम तुम्हों में ६ कैसे बने । श्रीर तुम लोग बड़े क्लेशके बीचमें पवित्र श्रात्माके श्रानन्दसे बचनको प्रहण करके हमोंके श्रीर प्रभक्ते श्रनुगामी बने . यहां छों कि माकिदोनिया श्रीर त्राखायामें के सब बिश्वासियों के म लिये तुम दृष्टान्त हुए। क्योंकि न केवल माकिदोनिया श्रीर आखायामें तुम्हारी ओरसे प्रभुके बचनका ध्वनि फैल गया परन्तु हर एक स्थानमें भी तुम्हारे बिश्वासका जो ईश्वरपर है चर्चा हो ह गया है यहां तों कि हमें कुछ बोलनेका प्रयोजन नहीं है। क्यों कि वे ज्ञाप ही हमारे विषयमें बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा ज्ञाना किस प्रकारका था और तुम क्योंकर सूरतोंसे ईश्वरकी और फिरे १० जिस्तें जीवते श्रीर सच्चे ईश्वरकी सेवा करो . श्रीर स्वर्गसे उसके

। इं । अनिवाले क्रोधिस बचानेहारा है। किष्ट्रिकि त्रीयाह क्रिइ डाइ । ए। उन्हें क्रिक्रिक निम्ह किल्य

ि। तिरि किष्ट्रम्ड किष्ठाम मृष्टि क्षितिनि हिएए।

प्रिमिकी निमेसत की डि निज्य छात्राम कायह हासि मारशीए नामड 3 मह छिड़ाछ ई कींकि । मार का राष्ट्र मह शासड़ की फिलीछड़ साचार नहीं परन्तु अपना अपना प्राण् भी बांट देनको प्रसन्न थे न -एए किन्छ है अनिक हैंग्स पुट्ट किन्क हिन्दे मिड्न मिड डिस्टि । इ ि हिम्पि । इसी एड । किंकि डाइ मिष्ट । हास सिर्ह में इस हिम् थ मड़ मिनिवि शाइनत तुन्त्र । कि नड़ान गड़न ज़ड़ाई शिर्मिड डान मिडिस्ट ड्राप्ट फिल्फ्टिंस मड़ भिर्मित किस्प कि । इंग्लिस केडि तज़ीय हे केडिकि एड मार्क ग्राह्म । है कि ए एक है हि एक प्राप्त है । किया करते हा है किया यह अने हैं है कि के प्रका हो। है कि कि -िछ्छ पिक ि म पड़ कींफिन। है । तिमाम किम्म कार्येड़ कि जयात मेले सनुष्यांका प्रसन्न करते हुए हो। नहीं परन्त हेश्वरका इं हिड़ाई एवं 195 जार वार्ष में जारा सम की है। इंग ४ छेड़े छिन्ह किर्मा है . परन्तु मेरी हैं जिस्ह मेरीह भार सुसमाचार बहुत रगड़े फ्नाड़ेंमें तुम्हें सुनानेको अपने हेंथ्वरसे साहस पाया । क्योंकि हमारा उपदेश न अससे और न अधुद्ध- हे किर्म के कार्य कार्य है है है का कार है है कि स्था मिर्फ ह मिरिहाकी गिष्ट कुरुप । यहाँ था । प्रत्न अग्री किरिहिरीम र है भाइयो तुम्हारे पास हमारे आनेके विषयमें तुस आपही

१९ -इंछ नेप्रह 15मी 19कें की 15 रिनास मह भिर्स । कें मिरानेप्रिनी कि सिक्ष कि 15हिन्न मिक मड़ हि मिन्छन कि कि हिन्ह ०१ की फि फ़ब्ह ग़रू हि ज़िए फ़िक्त मह । एकी ग्राम्प ग्रामामसू किर्षेट्र मिड्नि हुए है जिसक नहीं कि जाए निषड़ किरी किर्न न जास

। ई । हा है इस्टे हे हो है । इस्टी हैं हैं हैं हैं कि कि हैं करह है कि एस वर्षा जो तुर हैं कि हैं कि निर्मा हि एड्रिक प्रकामन किक्य क्य मिडिस्ट मड मिन किंकि

नहीं पर जैसा सनसन है ईष्वका वक्त शहण किया जो तुम्होंमें जब है श्वरंक समाचारका बचन हमसे पाया तब मनुष्योकां बचन इस कारणले इस निरन्तर हैं ज्वरका धन्य भी मानते हैं कि तुमने १३

शिक्ष पिट्टाम के कीएम। ई 1515क पि अपूर (इ 515क साब्द्ध) 12 88 विपान पिट्टाम के का कि 1 है 1816 के 18 की 18 का 18 का 18 कि 18 के 18 के 18 की 18 का 18 की 18 का 18 की 18 की 18 की 18 की 18 का 18 की 18 की 18 की 18 की 18 का 18

क्ति हैं कि किन किन किन किन किन किन किन किन है।

कहते थे कि हमते विका पानि किए। हुआ भी है की ए किए रिगिष्ट किमति पिर का है। देह में हमते मड़ का की हिम। है एड़ ४ न जाय क्षांकि तुस आप जानते हो कि हम इसके जिये उहराये शानमार माहिक मह हैकि निक्ता । किस किनामधर इस् संप्रमि इ किमाह्य ही है। इस्ट्री है किलोक रहने हैं मिनकड़ार ।रामड़ मेग्रामाभार केडिक ग्रीह केम्बरका विकास मार्ग किडिक सुसमायार कि किष्धिासिती प्रक्षि . गाम । इन्ह किना इंदि किनेष्ट सिन 🎾 ९ इस कारबा जब हम और सह न सके तब हमने आथी-१० ज्ञान ३सके आनेपर नहीं हो। तुसता हमारी बहाई और आनन्द हो। क्रिक्ट सुक्ट क्या है . क्या तुम भी हमारे प्रभ् पीय क्रिक्ट १६ श्रीनने हमें रोका । क्योंकि हमारी आया अथवा आनन्द अथवा पुक्र वेर श्री हे की तुरहार पाप आने हि में है कि के १८ बहो आभेरापास यस किया। इसोलेब हमने अथोत सुम पानरुने तुमसे अलग किये जाके बहुत आधिक करके तुम्हारा खुह देखनेका १६० पर हे माइब होने हहक्ये नहीं पर देहम हो करे ा गना है तक्रगनाइ

हंगड़र्नक क्षिप छोती कि की हि न एड़े क्षिप क्रिक्ट 1 दि का रड़े के क्ष्म प्रश्नित ग्राहड़ ग्रेट डेकी क्षिप ग्रिड़्स हु है क्षिप निर्मा के क्ष्मित है क्षिप में क्ष्मित क्ष्मित क्षिप है कि क्ष्मित क्षिप है कि क्ष्मित क्ष्मित क्ष्मित है कि क्ष्मित क्ष्मि

१ है। इस काएबाले जन में श्रीर सह न सका तन तुन्हारा कियास

हमारा पिता हैभ्बर आपड़ी और हमारा मुभ पीछ खीछ १९

90 तिरुप्तक कुण प्रम इसके एए। रिक स्थिति गिम ग्राम अधि गिडिस्स संभ्रति श्रीपट ग्रीप्ट र्डड ड्राकशिक संस्तर श्रीक विशंसक ग्रीप्ट श्रीप्ट श्री क्रियम श्री इस क्रिया है क्रिय है क्रिया है क्रिय है क्रिया है क्रिय है क्रिया है क्रिय है क्रिया है क्रिया है क्रिया है क्रिय है क्रिया है क्रिया है क्रिय है क्रिय है क्रिय है क्रिया है क्रिय है क्रिय है क्रिय ह

अपन सब पावजाक स्मा आनपर पावजताहुम निहाम वार्वण भावजाह में मिर्दा वार्वण भावजा के स्मा भावजा के स्मा भावजा के स्मा भावजा के स्मा मुख्या अन्त मिर्दा भावजा के स्मा मिर्दा भावजा के सम्मा भावजा के सम्म भावजा के सम्म भावजा के सम्मा भावजा के सम्मा भावजा के सम्म भावजा

ाहरूह क्रिमि एको की लाग क्रिक क्या मिट का ड ठिएक ७ रुड़ क्रिम् मुट ई हमीट इंस्ट्रा एएक ख्रिप्ट क्रिक्ट ड्रिप्ट र लिक छिप्ट क्रिम्ट क्रिक्टि स्पर निषड़ की उंड ठिलाट मह कीएक। हिराह इ तीयह ई इम ड्रिट्ड क्रिक्ट के कीएक . 'इंडी इंस्ट्र एडाए लिक ६ उड़े क्रिम्पट की . (इर रिए छिप्राम्पिट घट की फिटिंगि गिड्स्ट्र इंडा क्रिक्ट इंप्ट इंप्ट क्रिक्ट छिप्ट के किराम निष्ट क्रिंट उद्योग क्रिक्ट इंप्ट इंप्ट क्रिक्ट छिप्ट के छिप्ट क्रिंट क्रिक्ट क्रिंट के क्रिंट क्रिक्ट क्रिंट इंप्ट इंप

३ रिठ ए किंद्रीप्त स्पाद देवि सिंगांच छड़ की . सिंग्ट स्थाप छाउड़ाह्र इक छम्म रिपाह स्पाद को किंग्डिस्ट स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप स्य

हमी दिया तुच्छ जानता है।

। हाई न किड़ह किछार किकी ड्रेस्ट प्रदि किन छितीर सर्छ प्रि 3२ अपने हाथाँ कमानका यत करा , जिस्से तुम बाहरबालाकी र्मा केंद्र एक किन किन साम तियह साम करने किन के सिर्म हैंडी । ह्याष्ट डेस्ट निषड़ हिंह गृहि । क्षित हैंड क्षेत्रीह की ईं १ न्त्रक किन्छ। सम्ह एड क्रिडाफ इ हुन्प्प डि कि नेप्क हैकि प्रह किण्डाम छम्र काष्ट्रीडिकीम प्राप्त मह क्रीफ्न । ाई पृड्ड धिम्निता ०१ कंग्रहरड्ड डि गाष्ट मह किन्निक गाष्ट्र किन्निक क्य कीप्टिक क्रांकी माप भाइम्हे में की है डिन नहाध्य इंम्हे मिष्टकी क्मिय छिलास 3

ा नणन प्रतिक किन्जी क्षम्य आहे निक्त कि कि कि

शत इस शीत हम सदा प्रथक संग रहेगे। हो इन बाताले उनके साथ प्रमुखे मिलनेको मोधीम आकाशपर उठा लिए जायेगे एक क्य है जाल हा अहर किति कि एक का । फिरह कि हो ए ए इंछि डैं युक्त मेडिकि कि ग्रिक्त गर्मिक किएक नडीए डिस्ट केने शास महीत ज्या दूतके शब्द महीत और हेभ्यरकी १६ हैं उनके आगे नी से हैं नहीं बढ़ मरेजा। क्वांक कि प्र हार इक कि हो कि हम में की में है कि हम हो है। १५ उसके संग छावेगा । गार्का क्रम प्रभुक्त क्रमक अनुसार तुम्ह हैं किस मेरिक कि कि हैं उन इस्टू हिसे मेरिक कि मार्क कि मेरिक 98 नहीं है शोक करों नियोंकि जो हम निरवास करते हैं कि योश्च डुए हैं अनवान रहा न हो कि तुम और्रोक समान जिन्हें आशा भिष्ट के आहमे में नहीं माहता हूं कि तुस कर के किवास है है

कितार न भड़. डि नान्न किन्दी प्रक्षि नान्न कितीए वस मिट 🛠 अधकारमें नहीं हो कि तुमप्र वह हिन चीरको नाहें आ पड़ें। कि मह मिड्राभ के प्र । फिल दिन मिली मिली हे ग्रीह गाइ ह क्षणं असी गमिन प्रमुख की हैं कि कि का असी कि का हिंग क्षम इक प्रक्रि है छाएक फिड़क गिरु घर कीर्य । है IDIR ह ठी कर्क जानते हो कि जैला शतको नोर तैसाही प्रथका दिन गार मह कीरिक। मार एकि इन्हें छाए भाउन की ई हिंह 🕇 🦻 नक्षिय ब्रेम्ह सम्मिन क्षिप्तम अहि छि।क क्रिया है प्र । क्षिर्ड जीए किंग्रिड क्य

ई मिनि किमा राइनानि कीएन। इर महस्य राष्ट्र सिम इस्स .. डिन कि निष्ठ नामम कीर्गेष्ट मड़ फिलिमड़ । ई क्मक्छक न इ श्रीर मतवाले लोग रातको मतवाले होते हैं। पर हम जो दिनके हैं तो बिश्वास श्रीर प्रेमकी किलम श्रीर टोप श्रर्थात त्राणकी श्राशा पहिनके सचेत रहें। क्योंकि ईश्वरने हमें कोधके लिये नहीं ह पर इसलिये ठहराया कि हम श्रपने प्रभु थीश खीष्टके द्वारासे त्राण प्राप्त करें. जो हमारे लिये मरा कि हम चाहे जागें चाहे सोवें १० एक संग उसके साथ जीवें। इस कारण एक दूसरेकों शांति ११ देशों श्रीर एक दूसरेकों सुधारों जैसे तुम करते भी हो।

ि उपदेशकोंको स्नादर करने त्रीर नाना धर्म्न क्रियास्रोंका उपदेश।

हे भाइयो हम तुमसे बिनती करते हैं कि जो तुम्हें में परिश्रम १२ करते हैं श्रीर प्रभुमें तुमपर अध्यक्तता करते हैं श्रीर तुम्हें चिताते हैं उन्हें पहचान रखो . श्रीर उनके कामके कारण उन्हें श्रतम्ब प्रभक्ते ग्रेय समस्ते . श्रापसमें मिले रहो ।

श्रीर हे भाइया हम तुमसे बिनती करते हैं यनरीतिसे चलने- १४ हारोंका चिताश्रो कायरोंका शांति देशो दुर्व्वलेंका संभालो सभांकी श्रोर धीरजवन्त होश्रो। देखा कि कोई किसील बुराईके १४ बदले बुराई न करे परन्तु सदा एक दूसरेकी श्रोर श्रोर समांकी श्रोर भी भलाईकी चेष्टा करा। सदा श्रानिद्द रहा। निरन्तर १६, १७ प्रार्थना करो। हर बातमें धन्य मानो क्योंकि तुम्हारे विषयमें यही १८ स्विष्ट यीशुमें ईश्वरकी इच्छा है। श्रात्माका निवृत्त मत करो। १६ भविष्यहाणियां तुच्छ मत जानो। सब बातें जांचा श्रच्छीका २०,२१ धर लेश्रो। सब प्रकारकी बुराईसे परे रहा। शांतिका ईश्वर २२, २३ श्रापही तुम्हें सम्पूर्ण पवित्र करे श्रीर तुम्हारा संपूर्ण श्रात्मा श्रीर प्रारा श्रीर देह हमारे प्रभु यीशु खीष्टके श्रानेपर निर्देष रखा जाय। तुम्हारा बुँछानेहारा बिश्वासमेगय है श्रीर वही यह करेगा। २४

[पत्नीकी समाप्ति।]

हे भाइया हमारे लिये प्रार्थना करो। सब भाइयोंका पवित्र २४,२६ चूमा लेके नमस्कार करो। में तुम्हें प्रभुकी किरिया देता हूं कि २७ यह पत्री सब पवित्र भाइयोंका पढ़के सुनाई जाय। हमारे प्रभु २८ यीशु खीष्टका अनुग्रह तुम्हारे संग होवे। आमीन॥

# थिसलोनिकियोंको पावल प्रेरितकी दूसरी पत्नी।

### [ पत्नीका ग्राभाष । ]

पावल श्रीर सीला श्रीर तिमोथिय थिसलोनिकियोंकी मंडलीको जो हमारे पिता ईश्वर श्रीर प्रमु यीश खीटमें २ है . तुम्हें हमारे पिता ईश्वर श्रीर प्रमु यीश खीटसे श्रनुप्रह श्रीर शांति मिले।

[ थिसले।निकियोंने विश्वास ग्री प्रेम ग्री दृढ़ताईने विपयमे पावलादिका धन्यवाद । उनके लिये प्रार्थना । ]

हे भाइयो तुम्हारे विषयमें नित्य ईश्वरका धन्य मानना हमें उचित है जैसा योग्य है क्योंकि तुम्हारा बिश्वास बहुत बढ़ता है और एक दूसरेकी थ्रोर तुम सभोमें हर एकका प्रेम ऋधिक होता अजाता है. यहां लों कि सब उपद्वोंमें जो तुमपर पड़ते हैं श्रीर क्रेशोंमें जो तुम सहते हो तुम्हारा जो धीरज थ्रो बिश्वास है उसके लिये हम श्रापही ईश्वरकी मंडलियोंमें तुम्हारे विषयमें बड़ाई करते हैं।

श्री क्रियं के यथार्थ बिचारका प्रमाण है जिस्ते तुम ईश्वरके राज्यके येग्य गिने जावा जिसके लिये तुम दुःख भी उठाते हो। द क्योंकि यह तो ईश्वरके न्यायके श्रनुसार है कि जो तुम्हें क्लेश ७ देते हैं उन्हें प्रतिफलमें क्लेश देवे . श्रीर तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे संग उस समयमें चैन देवे जिस समय प्रभु यीशु स्वर्गसे म्न अपने सामर्थ्यके दूतोंके संग घषकती श्रागमें प्रगट होगा . श्रीर जो लोग ईश्वरको नहीं जानते हैं श्रीर जो लोग हमारे प्रभु यीशु श्विष्टके सुसमाचारको नहीं मानते हैं उन्हें दंड दंगा . कि वे तो प्रभुके सन्मुखसे श्रीर उसकी शक्तिक तेजकी श्रीरसंउस दिन श्रनन्त १० बिनाशका दंड पावेंगे . जिस दिन वह श्रपने पवित्र लोगोंमें तेजो-

किर्म होएडी फेल्राष्ट मिंगेड्रिक लावश्वी हस गृहि हम कि साहरही क्रम्स्ट ईड़ी क्रिए कि क्रिए हंसड़ की . गुण्हा । गि

११ की ई तिरुक भि मिथेया पंप्रथिन अनुमह अनी मड़ तमीती छड़ किई।छम गृष्टि क्षमाम एगार्ष कंडडाऊह छड़ इंस्तु प्रथ्ये गुर्मा एप तड़ीम क्षिमाम किस्माक क्षमानक्ष्री गृष्टि किल्ड-इंसु गिमि ११ मड़ीम किमान क्खांक खाध सुप ग्रमड़ मांड्स्त किस्से , फ्र क्खांक खाँम प्रथा है क्षमड़ शिमड़े मिड़्स्त प्रमित्त प्रथा श्राह्म

नुसहक स्साय प्रगार किन्नु जाल । स्मिन्न हिन्ने आक्रमा कारा जाए तापपुरवन्त्र प्रगार होनेको मेनिरपद्वाणी

प्रिपुष्टिव अवात विनाशका धुन्नः या विश्व कर्ताहार अस्ति वा प्रिपुष्टिव अवात विनाशका धुन्नः या विश्व कर्ताहारा अस्तिहास पर ता हैश्वर अथवा पूच्य कहावता है अपनेको नाहें वेडके अपनेको हैं यहाँ को नहीं पहुंच्या । । । वेह पहुंच्या वहां का ताह में प्रिप्त कर्षा चुन्हें पहुंच्या । । वेह हैं व्या के अपने के यह स्वा विन्त कर्षा चुन्हें प्रा कर्षा चुन्हें यहां था तव भी में वेह स्वा विन्त कर्षा चुन्हें चित्र कर्षा चुन्हें चित्र कर्षा चुन्हें चित्र कर्षा विन्त कर्षा चुन्हें चित्र चुन्ने च

क्रीफिन । निरंड उपए संप्रमा डिनेप्स उन की ई किर्मए प्रमामिड क्रिका कि जिन है किर्माप स्वाप्त कर अप है किर्म के उन कि उन कि उन कि उन कि उन कि कि कि उन कि कि अप कि अप

सब प्रकारक छठक नाय है इस कार्या के उन्होंने सरवाईक

200 शेमको नहीं महत्य किया कि उनका त्रास होता। श्रीर इस कारससे

ईस्वर उनपर आंतिकी प्रबळ्ता भेजेगा कि वे क्रूउका विश्वास १२ करें . जिस्तें सब लोग जिन्होंने सच्चाईका विश्वास न किया परन्तु अअभ्मेत्रे,प्रसक्त हुए इंडके येग्य उहरें। १३ पर हे भाइयो प्रभुके प्यारो तुम्हारे विषयमें नित्य ईश्वरका प्रन्य मानना हमें उचित है कि ईश्वरने आदिले तुम्हें आत्माकी पवित्रता और सच्चाईके विश्वासके हारा त्राण पानेको जुन १४ लिया . और इसके लिये तुम्हें हमारे सुसमाचारके हारास वुलया जिस्तें तुम हमारे प्रभ योद्य लीएकी सहिमाको प्राप्त करो। १४ हसलिये हे भाइयो हढ़ रही और जो वातें तुमने हमारे चाहें १६ बचनके हारा चाहे पत्रीके हारा सिलीं उन्हें धारण करो। हमारा प्रभु थीं छु खीट आपही और हमारा पिता ईश्वर जिसने हमें त्यार किया और अनुप्रहर्स अनन्त शांति और अच्छी आशा दिई हैं.

# [ का इं एक उपदेश श्रीर शांतिकी वार्ते।]

१७ तुम्हारे धनकी शांति देवे और तुम्हें हर एक अच्छे बचन

कर्ममें खिर करे।

दे करों के प्रमुका बचन जैसा तुम्हारे यहां फेलता है तैसाही र करों के प्रमुका बचन जैसा तुम्हारे यहां फेलता है तैसाही र प्रीप्त फेले और तेजोमय उहरे. और कि हम श्रविचारी और दुध मनुष्येंसे बच जायें क्योंकि विश्वास समोंका नहीं है। ३ परन्तु प्रभु बिरवासबाय है जो तुम्हों स्थिर करेगा और दुधसं ४ बचाये रहेगा। और हम प्रमुमें तुम्हारे विषयमें भरोसा रखते हैं कि जो कुछ हम तुम्हें श्राचा देते हैं उसे तुम करते हो और ४-करोगे भी। प्रभु तो ईश्वरके प्रमुकी और और खीष्टके धीरजकी श्रोर तुम्हारे मनकी श्रग्वाई करे।

उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं चलता है अलग हा जाओ। क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीतिसे हमारे अनुगासी होना उचित है क्योंकि हम तुम्होंसे अनरीतिसे नहीं चले . और सेतकी रोटी किसीके यहाँसे न खाई परन्तु परिश्रम श्रीर इंशले हे भाइया हम तुम्हें खपने प्रभु यीष्ठा खिष्को नामक्षे आज्ञा देते हैं कि हर एक भाईसे जो धनरीतिले चलता है और जो यिचा

रात और दिन कसाते थे कि तुममेंसे किसीपर भार न देवें। यह १ नहीं कि हमें अधिकार नहीं है परन्तु इसिबिये कि अपनेको तुम्हारे कारण दृष्टान्त कर देवें जिस्ते तुम हमारे अनुगामी होओ। क्योंकि १० जब हम तुम्हारे यहां थे तब भी यह आजा तुम्हें देते थे कि यदि कोई कमाने नहीं चाहता है तो खाना भी न खाय। क्योंकि हम १६ सुनते हैं कि कितने लोग तुम्होंमें अनरीतिसे चलते हैं और कुछ कमाते नहीं परन्तु औरॉके काममें हाथ डालते हैं। ऐसोंको हम १६ आजा देते हैं और अपने प्रभु यीशु खीष्टकी औरसे उपदेश करते हैं कि वे चैनसे कमाके अपनीही रोटी खाया करें। और तुम्हें १३ हो हो वे चैनसे कमाके अपनीही रोटी खाया करें। और तुम्हें १३ विकास करें। भाइयो सुकर्क्स करनेमें कातर मत हे। छो । यदि कोई इस पत्रीमें का हमारा बचन नहीं मानता है उसे चीन्ह रखो छौर उसकी समभा परन्तु भाई जानके चिताची। संगति मत करो जिस्तें वह लिजित होय। तौभी उसे बेरीसा मत 20 20 40 10

[ पत्नीकी समाप्ति । ]

सभोंके संग होगे। सुक्ष पावलका अपने हाथका लिखा हुआ नमस्कार जो हर एक पत्रीमें चिन्ह हैं. मैं धूही लिखता हूं। हमारे प्रभु यीश्च लीहका अनुग्रह तुम सभोंके संग होते। आमीन ॥ शांतिका प्रभु श्रापही नित्य तुम्हें सर्वधा शांति देवे . प्रभु तुम 6

# तिमोथियको पावल प्रेरितकी पहिली पत्री।

[ पत्नीका ग्रामाप । ]

पावल जो हमारे त्राण्कर्त्ता ईश्वरकी श्रीर हमारी श्राशा प्रभु वीशु खीष्टकी श्राज्ञाके श्रनुसार वीशु खीष्टका प्रोरित है २ विश्वासमें श्रपने सच्चे पुत्र तिमोथियको . तुक्ते हमारे पिता ईश्वर श्रीर हमारे प्रभु खीष्ट वीशुसे श्रनुग्रह श्रीर द्या श्रीर शांति मिले।

# [ वित्रादियोंका वर्णन ग्रीर व्यवस्थाका ग्रिभिपाय । ]

३ जैसे मैंने माकिदोनियाको जाते हुए तुमसे विनती किई [ तैसे फिर कहता हूं ] कि इक्तिसमें रहिया जिस्तें तू कितनोंको आज्ञा ४ देवे कि स्नान स्नान उपदेश मत किया करो . स्नीर कहानियोंपर श्रीर श्रनन्त बंशावित्योंपर मन मत लगाश्री जिनसे ईश्वरके भंडारीपनका जो बिश्वासके विषयमें है निबाह नहीं होता है ४ परन्तु श्रीर भी बिबाद उत्पन्न होते हैं। धर्माज्ञाका श्रन्त वह प्रेम है जो शुद्ध मनसे और अच्छे बिवेकसे और निष्कपट बिश्वाससे ६ होता है . जिनसे कितने छोग भटकके बकवादकी श्रोर फिर गये ७ हैं . जो व्यवस्थापक हुन्रा चाहते हैं परन्तु न वह बातें वूसते जो वे कहते हैं श्रीर न यह जानते हैं कि कौनसी बातोंके विषयमें द दढ़तासे बोलते हैं। पर हम जानते हैं कि ब्यवस्था यदि कोई उसको विधिके श्रनुसार यह जानके काममें लावे तो श्रच्छी है. कि व्यवस्था धर्मी जनके लिये नहीं ठहराई गई है परन्तु अधर्मी श्री निरंकुश लोगोंके लिये भक्तिहीनों श्री पापियोंके लिये अपवित्र श्रीर श्रशुद्ध लोगोंके लिये पितृवातकों श्री मातृवातकोंके १० लिये · मनुष्यघातकों व्यभिचारियों पुरुषगामियों मनुष्यविक्रइयों मूठों और मूठी किया खानेहारोंके लिये है और यदि दूसरा कोई

सापा गया। कर्मी हो जो खरे उपदेशके विरुद्ध है तो उसके लिये भी हैं. परम- ११ धन्य ईश्वरकी महिमाके सुसमाचारके श्रनुसार जो सुक्ते

श्रीर मैं स्रीष्ट थीश्च हमारे प्रभुका जिसने मुक्ते सामर्थ्य दिया १२ धन्य मानता हूं कि उसने मुक्ते बिश्वास्योग्य समक्ता श्रीर सेवकाईके लिये ठहराया . जो श्रागे निन्दुक श्रीर सतानेहारा १३ श्रीर उपद्रवी था परन्तु मुक्तपर द्या किई गई क्योंकि मैंने श्रविश्वा-स्तामें श्रज्ञानतासे ऐसा किया। श्रीर हमारे प्रभुका श्रन्तुग्रह १४ विश्वासके साथ श्रीर प्रमके साथ जो स्रीष्ट श्रीग्रे हे बहुत श्री-काईसे हुआ। यह बचन विश्वासयोग्य श्रीर सर्वधा प्रतियोग्य १४ है कि स्रीष्ट थीश्च पापियोंको बचानेके लिये जगतमें श्राया जिन्होंमें में सबसे बड़ा हूं। परन्तु सुक्तपर इसी कारणसे द्या किई गई १६ कि क्राक्से श्रिक करके थीश्च खीष्ट समस्त धीरज दिखावे कि यह उन टोगोंके लिये जो उसपर श्रनन्त जीवनके लिये विश्वास करनेवाले थे एक नमूना होवे। सनातन काळके श्रवि- १७ वाशी श्रीर श्रहरूथ राजाको श्रथीत् श्रहत बुद्धिमान ईश्वरको स्रवर्ध राजाको श्रथीत् श्रहत बुद्धिमान ईश्वरको स्त्रा राजाको श्रीर गुणानुवाद होवे . श्रामीन ॥ [ परमेश्वरका बढ़ा अनुम्रह जी प वलपर हुआ तिखका वर्णन । ]

[ तिनाथियका दृड़ताईका डपदेश देना । ]

जहाज सारा गया । इन्होंभेंसे हुसिनई छौर सिकन्दर हैं जिन्हें मैंने शैतानको सोंप दिया कि वे ताड़ना पाके सीखें कि यह श्रामा है पुत्र तिमेथिय में उन भविष्यद्वाधियों अनु-सार जो तेरे विषयमें श्रागेसे किई गई तुमें सोंप इंता हूं कि तू उन्होंकी सहायतासे श्रम्छी छड़ाईका योद्धा होय. श्रीर विश्वासको श्रीर श्रम्छे विवेकको रखे जिसे खागनेसे कित्नोंके विश्वासका निन्दा न करें। 11

[ प्रार्थना करनेका उपदेश ऋषार थीशुक्ते सध्यस्य हिनिका वर्णन ।-]

सो में सबसे पहिले यह उपदेश करता हूं कि बिनती श्री प्रार्थना श्री निवेदन श्री धन्यवाद सब मनुष्येंकि लिये किये बावें. राजाओंके लिये भी श्रीर सभोंके लिये जिनका जंच पद है

श्र अपना अपना जन्म बितानें। क्योंकि यह हमारे त्रायकर्ता ईरवरको ४ अच्छा लगता और भावता है जिसकी इच्छा यह है कि ४ सक्त लगता और भावता है जिसकी इच्छा यह है कि १ सक्त समुद्ध त्राया पाने और सत्यके ज्ञानको पहुंचे । क्योंकि एकही इरवर है और ईरवर और मनुष्योंका एकही मध्यस्थ है श्रथात लीष्ट यीश्र जो मनुष्य है जिसने समेंके उद्धारके दाममें ७ अपनेको दिया । यही उपयुक्त समयमेंकी साची है जिसके लिये में प्रचारक औ प्रोरंत और विश्वास औ सच्चाईमें अन्यदेशियोंका उपदेशक उद्दाया गया . मैं खीष्टमें सत्य कहता हूं में ऋउ नहीं व्यवस्था । बोलता है। इसलिये कि इस विश्राम श्रीर जैनसे सारी भक्ति श्रीर गंभीरतामें

पुष्रपों ग्रीर स्तियोंके ग्राचरणकी विधि।

द सो में चाहता हूं कि हर स्थानमें पुरुष लोग विना क्रोध थी। १ विना बिवाद पवित्र हाथांको उठाके प्रार्थना करें। इसी रीतिसे में चाहता हूं कि खियां भी संकोच और संयमके साथ अपने ताई उस पहिरावनसे जो उनके योग्य है संवारें गून्थे हुए बाल वा सीने अ वा मोतियों से वा बहुमूल्य बखले नहीं परन्तु अच्छे कर्न्मांसे . कि यही उन खियांको जो ईरवरकी उपासनाकी प्रतिचा करती हैं। सी चुपचाप सकल अधीनतासे सीख लेवे। १ सीहता है। सी चुपचाप सकल अधीनतासे सीख लेवे। १ परन्तु में खीको उपदेश करने अथवा पुरुषपर अधिकार रखनेकी १ र परन्तु में खीको उपदेश करने अथवा पुरुषपर अधिकार रखनेकी १ र परन्तु चुपचाप रहनेकी आज्ञा देता हूं। क्योंकि आदम १ परिनु खी छली गई और अपराधित हुई। तौभी जो वे संयम सिहत बिरवास और प्रम और पवित्रतामें रहें तो लड़के जननेमें त्राण पावर्गी।

[ मंडलीके रखवाली आर सेवकींका कैसा स्वभाव आर चरित चाहिये।]

w यह बचन बिध्वासयोग्य है कि यदि कोई मंडलिके रखवा-श्री लेका काम लेने चाहता है तो अच्छे कामकी टालसा करता है। सो उचित है कि रखवाला निर्दोष और एकही खीका स्वामी सचेत औ संयमी और सुशील और अतिथिसेवक औ सिवानेमें निपुण होय. मद्यपानमें आसक्त नहीं और न मरकहा

क्षि प्रसिन्छमी ठामडूछ हुन्।। ।।उन्नेक ड्रीमक न्ति म १ ड्रि किस्स किसी खिन्छ किए। । क्षिमिन १ ड्रीक् शिष्ट भा । ड्रिक्सि निष्ट सिक्सि शिष्ट किस्स सिक्सि

अपनेही वरकी अध्यक्ता करने न जानता है। तो क्योंकर हुंभ्यरकी मेडलीकी रखवाणी करेगा । फिर नवाधाच्य न होय पेसा न हो ह

ण किसर सि गृष्टि । इंग स्टिइं काग्रिक केश्वर सिनासिक की की डिंग । सिर्फ हिंडि जास्त्र मुख्य हों हो। हो। हो। हो।

नाचत है। क बाहरवाजाक यहां पुत्रात हाय दुवा व हो। व

न गिरंगर्ड हिंड प्रथित की ई तत्नीह किंकिन्छे कि विश्व दिल्हे

. रीडिम्स है। एक होते हैं उन्हेम्स होड़ कि स्टिस एड्ड है। एस १९,३ मिर्क के रूप। इंड रीडिम्स संक्रिकी हुए इस कि मिरिस्स होते मारक क्लिकी मिर्कित कि हिस्स होड़ होते हिस्स स्टिस्स स्टिस १९ मार्ड प्राप्ट होड़ शिक्षां की ई तहीड कि सिंहिस सितीरि फिड़। इस

। हमारिसाहरूडी सिंतिह हम गृष्टि मिंहम हुन्प्प डिंह क्रिक्शाहिनाम्छ ९१ निष्ट निष्ट गृष्टि किर्क्ड्रि गृष्टि मिम्छ क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट १९ निष्टिन्ही क्रीक्ट । र्ड धार्डिक एडिस्क एडिस्स क्रिक्टी हिन्स हिस्स

हर निर्मित कीर्स । रंड राड्रिक तत्रक्ष छिती हिन्स किन्छ प्राप २० एटन्स फेन्छ पिए है डिएकी छितीर डिन्स मान एक्स्प्रि । है जिए एड्रिस इंच्डिक स्थिति किस्स्रिक क्ष्मित है।

[। न्हें कियानक कृष्टि ग्रह मामभी हाने होले साम किछ्यानित]

88 रेंहे होष्ट इस कि के अश्या कि कि हो हो हो है । इ

सरवका खंभा थी तब ह कसा वाल चलता डावत है। आर यह प्र मिर्मका खंभा थी तहें के भी के का भेद बढ़ा है कि है क्रिया स्वात स्वार्ट की है विकास स्वाह हुआ आसमामें विद्या प्रचार किया गया स्वात्त्र की के भी अस विश्वास हिया आन आन हो मिर्म में प्रचार किया गया जाता में स्वार्ट कियास किया गया वह सहिमामें वठा लिया गया।

[। णिड्रिष्ण्योम क्रिनिष्ठ उग्म हांष्ट्रण्नीमू

गिर्क क्रिक्स क्रिक्स की ई 153क छाउरम् मजाह हतीप प्रीह प्रगोहासजाह पंजिनामज्ञम प्रीह रिष्टात कड्ड छिसावपूरी इ कड्रमक क्रिजाइन्छिट उक्स न्ह रिष्टात्र न्म प्रगोहाद्यादी दिविहरू

। ई ितार ईकी हिन्म । ए। इ कान्धाप इ काय फेक्क के कार नहीं है। बिला है है कि कर के के के कार हैकी एउँ है और कोई कि एक विस्तु में अन्तवादिक ऐसे इन्ह भाइनिमाम कथाए गृहि मिछि छि। हम कि। एस कि। छि क्रकड़े इन्ही फ़िंह ।हाह किनेड़ा पर सिंह किनाइ शहर फिल इ अनुसार जिनका निज सन हागा हुआ होगा. जो विवाह करनेसे

[ । क्तिमी मिष्रमी किहासकार्क प्राप्त मन्द्र प्राप्त मामस्य किष्यानिता क्लिमाप ]

। प्रक । एक। एका अप । इताह किंकिन मड़ । ई एगड़नामन क्लिमिनमिन ११ ईरवर्षर भरोसा रखा है को सब सबुच्यांका निज करके पिरिश्रम करते हैं और निन्दित भी होते हैं कि हमने जीवते क्तिकि क्षेत्रह एड कीकि । ई क्रमिएडए । इंडेन्स गृहि हमि ०१ ह जीवनकी और श्रानेवालेकी भी प्रतिशा है। यह बचन बिम्बास-किए किए की है ड्रीइफल पिछी कांकाछ छा काप हिंग न साधना कर । क्योंकि देहकी साधना कुछ थोड़िक लिये फलदाई किएड किही किसीम एक हर एर छा एह हिर्मित हक मिले एर हिर्मि इशुष्ट क्रिक्र । है 151ई हमान्यह है हैकी प्राप्त के ग्रि में ग्रिहा ह कि। हिन्द भिर शहर कि। विकार वि छिन्द्र किन्न किन्न करवाने स्तर्भ करवाने स्तर्भ हो । इस्

नकी श्रीर अपने सुननेहारोंका भी बचादेगा। - मिने से से उन के से वा रहे क्यों के वह करने में तु अप--कि कालारी प्रांक्ष संभ्यकी नेयार । वार्ड उत्तर सिंभिन तिरुक रिंत ३१ की डुर । । एक सिन्ड एक । हन्ही कि कि । हड़ । । हड़ र हन्छ। ही ५६ एक एक कि कार कार्य कार्य कार्य कार्य हाथ वाया 98 शिक्राम मन उत्ता। वस बरदानसे जो तुक्तमें हैं में भविष्यु-इ ह हार से एक प्रमाय में से किन्य । यह में किन्य । यह में किन किमिनाव्यन के मानहिना गृहि मिनाव्यन मामगृह मिम् १३० के हैं तेश जवानीको चुच्छ न माने परन्तु बचनमें चलनमें निंडलीमेंकी स्तियों ग्रीर विधवाग्रींसे कैसा व्यवहार किया चाहिये।

बूढेको मत दपट परन्तु उसको जैसे पिता जानके उपदेश दे श्रीर जवानोंका जैसे भाइयोंका . बुढ़ियाश्रोंका जैसे २ मातात्रोंको श्रीर युवतियोंको जैसे बहिनोंको सारी पवित्रतासे उप-देश दे । विधवात्रोंका जो सचसुच विधवा हैं त्रादर कर । परन्तु ३,४ जो किसी बिधवाके लड़के अथवा नाती पाते हों तो वे लोग पहिले अपनेही घरका सन्मान करने और अपने पितरोंका प्रतिफल देनेको सीखें क्योंकि यह ईश्वरको अच्छा लगता श्रीर भावता है। जो सचसुच बिधवा ग्रीर श्रकेली छोड़ी हुई है सो ईश्वरपर भरोसा ४ रखती है और रात दिन बिनती और प्रार्थनामें लगी रहती है। परन्तु जो भाग विळासमें रहती है सो जीतेजी मर गई है। श्रीर ६,७ इन बातोंकी श्राज्ञा दिया कर इसिलये कि वे निर्दोष होवें। परन्तु यदि कोई जन अपने कुटुंबके श्रीर निज करके श्रपने घरानेके प बिये चिन्ता न करे तो वह बिश्वाससे मुकर गया है और अबिश्वा-सीसे भी बरा है। विधवा वही गिनी जाय जिसकी बयस साठ ह बरसके नीचे न हो जो एकही स्वामीकी स्त्री हुई हो . जो सुक- १० स्मींके विषयमें सुख्यात हो यदि उसने लड़कोंको पाला हो यदि श्रतिथि सेवा किई हो यदि पवित्र लोगोंके पात्रोंको धोया हो यदि दुः खियोंका उपकार किया हो यदि हर एक श्रच्छे कामकी चेष्टा किई हो तो गिन्ती में श्रावे। परन्तु जवान विधवाश्रोंकी अलग ११ कर क्योंकि जब वे खीष्टके बिरुद्ध सुख बिलासकी इच्छा करती हैं तब बिवाह करने चाहती हैं. श्रीर दंडके योग्य होती हैं क्योंकि १२ उन्होंने अपने पहिले विश्वासकी तुच्छ जाना है। श्रीर इसके संग १३ वे बेकार रहने श्रीर घर घर फिरनेकी सीखती हैं श्रीर केवल बेकार रहने नहीं परन्तु बकवाही होने और पराये काममें हाथ डालने श्रीर श्रनुचित बातें बालनेको सीखती हैं। इसलिबे में १४ चाहता हूं कि जवान विभवाएं विवाह करें श्रीर लड़के जनें श्री घरवारी करें श्रीर किसी विरोधीका निन्दाके कारण कुछ अव-सर न देवें। क्योंकि अब भी कितनी तो बहकके शैतानके पीछे १४ हो लिई हैं। जो किसी बिश्वासी अथवा बिश्वासिनीके यहां १६ बिधवाएं हों तो वही उनका उपकार करे श्रीर मंडलीपर

भार न दिया जाय जिस्तें वह उन्होंका जो सचयुच विधवा हैं उपकार करे।

[ प्राचीनोंसे कैसा व्यवहार किया चाहिये ग्रीर कितनी ग्रीर बातें ] का उपदेश ।]

३७ जिन प्राचीनोंने श्रच्छी रीतिसे श्रध्यचता किई है सो दूने श्राद्रके योग्य समसे जावें निज करके वे जो उपदेश श्रीर शिचामें ३८ परिश्रम करते हैं। क्योंकि धर्म्मपुस्तक कहती है कि दावनेहारे बैठका मुंह मत बांध श्रीर कि बनिहार श्रपनी बनिके योग्य है। ३६ प्राचीनके बिरुद्ध दो श्रथवा तीन साचियोंकी साची बिना श्रपवा-२० दको श्रहण न करना। पाप करनेहारोंको सभोंके श्रागे समसा दे

२१ इसलिये कि श्रीर लोग भी डर जावें। मैं ईश्वरके श्रीर प्रभु यीशु खीष्टके श्रीर चुने हुए दूतोंके श्रागे दढ़ श्राज्ञा देता हूं कि तू मनकी गांठ न बांधके इन बातोंकी पाळन करे श्रीर कोई काम पन्नपातकी

२२ रीतिसे न करे। किसीपर हाथ शीघ्र न रखना और न दूसरोंके २३ पापेंग्नें भागी होना . अपनेको पवित्र रख। ग्रब जल मत पिया

कर परन्तु अपने उद्रके और अपने बारम्बारके रोगोंके कारण २४ थोड़ासा दाख रस लिया कर। कितने मनुष्योंके पाप प्रत्यच्च हैं और बिचारित होनेका आगोही चलते हैं परन्तु कितनोंके वे पीछे भी २४ हो लेते हैं। वैसे ही कितनोंके सुकर्म्म भी प्रत्यच्च हैं और जो

यौर प्रकारके हैं सो छिप नहीं सकते हैं।

### [दासेंके लिये उपदेश।]

जितने दास जूएके नीचे हैं वे अपने अपने स्वामीका सारे श्रादरके बाग्य समकें जिस्तें ईश्वरके नामकी श्रीर धम्मीपदेश-र की निन्दा न किई जाय । श्रीर जिन्हों के स्वामी विश्वासी जन हों सो उन्हें इसिबिये कि भाई हैं तुच्छ न जानें परन्तु श्रीर भी उनकी सेवा करें क्योंकि वे जो इस भलाईके भागी होते हैं विश्वासी श्रीर प्यारे हैं . इन बातोंकी शिचा श्रीर उपदेश किया कर ।

> [बिवादियोंसे परे रहनेकी ग्राज्ञा । ले।भका निषेध । तिने।यिशको निज धर्म कर्ममें हुढ़ रहनेका उपदेश ं]

यदि कोई जन ग्रान उपदेश करता है ग्रीर खरी बातोंकी ग्रर्थात हमारे प्रभु यीशु लीष्टकी बातोंको ग्रीर उस शिचाको जो भिक्तके

ितमक सन बिगड़े हैं जो ए जिनसे सबाई हो। गई है जा समक्रत र है रिडि क्षिण इंग्लि इंग्लि देशक दिले क्षिण हम प्राप्ट . इंग्ले हैं ज़िल तिना है मिन है हिंद कि कि है। है हो है मिन है मिर्ग कि नाम के इस महि जानता है परन्तु उस विवादोंका श्रीर शक्तिक भार-४ डै । छार रुद्ध मिनासिधि इह 1ि , ई। तिनास डिल इ ग्रामिहा

। ाम्ड्र एरुष्ट मिर्गिर भेष . है कीम हि हामक की ई

किका डिम भिर मिर कि इन्हें मड़ की ई उपम मिर मिर हिन इन्हें थ, है मित्रारक मड़ कीफिन । है है। एक दिन क्रीफ क्रप्रमित्म एए

इ । किए । परन्तु की छोड़ किछ किछ किछ । किही है । है। श्रीर भीतन श्री बच तो हमें भिरा कर तो इन्होंसे सन्तर न

किन्म गृष्टि है भा भामभ्र भिमाव्यी गार्क निर्म गृह निरम उदि किन्छ प्राप्त प्रह है अप किनिड़ाड़ वप मार्क किन्छ की फ़र्म हैं जो मनुख्योंको विनाय और विष्वंसमें हुबा हते हैं। क्यों- 90 मिणिछिमी शिक्ती इ गृहि निइइ। ईत्रेड्ड गृहि मिईक गृहि

११ कीम कि ममह जाह हा वचा होता व नह के कर कर है है किए प । इ ।इड़ ग्रामग्राम मिर्ग्रिक त्रद्रम

नीमंद्र हिन्द्र कि इस कि किमिरी कि इष्ट किनिहीर निनिष्ट गृष्टि इक ड्रीइक खिन्छ कि श्री कियास श्री भी श्री स्रोध कियास विकास विकास कर । कियास 3 र

नीगह इन्ह न्डमा कितालमी कित्नी मिल किया के क्षिक इ शिक्ष है । हो देखर के हाय है कि हि है । कि हो है

१९ छड्डा श्रीह इन्छमप्र कि गर्माछ्डी मिकिस डिन्पा डा छारी औ निदींच हमारे त्रमु थीथु खीरके प्रकाशलों पालन कर. ४१ डाकिकी कि। एस एक है की . इं राज्य ग्राम देश कि। सि कि राक

॥ निमार . माइ मत्त -197 तकह के हैं है कि सकता है . उसका मीतहा और के हैं है कि न गृष्टि ह । छेड़ हिम हिमिकी मिमिकि मिमिकि नहीं है । छिक माह ३१ सिनिधिय हमारह इह महि है कितिष्ठ कहक तारमह महि . है स्व प्राक्रमी श्रीर राज्य कर्नहारीका राजा श्री प्रभुता कर्नहारीका

[धनवानोंके लिये उपदेश ।]

08 मिमिन्नीह ई की ई गुलाह इन्हें किए सिनामें छड़ गिक्र कि

हिन्छ हुन्। कि म । एसिस प्रयातकान किन्य पृष्टि निई न एर्ड हिन्छि किन्छि कुक कम मेंड फी किन्नाप्रस्य कि प्रप्रमथ्डे निई नाम्म्य किम्पाक इन्ह्य पृष्टि के डीक्स ने की पृष्टि , ई ना कुन्छ फी किकाकास्विम पृष्टि , दि प्रिक्याप्र एटि प्राइट पृष्टि 38 । कि प्रथ किन्निक एट किन्छि हैन्स

[ 1 सी।मछ किकिए तज्जी एईएछ ]

३० इ. सामिय इस याथिक एका कर क्या अध्य वक्या संस्थित है ०९ अध्य वक्या कर विविध्य हैं । इस अध्य क्या कर विविध्य क्षित क्षित क्षित क्षित क्षित क्षित क्षित क्ष्य क्षित क्ष्य क्षित क्ष्य क्षित क्ष्य क्ष

# तिमोथियको पावल प्रेरितकी दूसरी पत्नी ।

[पत्नी का ग्राभाष।]

पावल जो उस जीवनकी प्रतिज्ञाके श्रनुसार जो खीष्ट बीशुमें है ईश्वरकी इच्छासे बीशु खीष्टका प्रेरित हैं मेरे प्यारे र पुत्र तिमोधियको ईश्वर पितासे और हमारे प्रभु खीष्ट बीशुसे श्रनुग्रह श्रीर दया और शांति मिले।

> [ पावलका तिनेाथियक्षे विषयमें धन्यवाद करना ग्रीर धर्क्युटुमें हड़<mark>ना</mark> करनेका उपदेश देना । ]

में ईश्वरका धन्य मानता हूं जिसकी सेवा में अपने पितरोंकी रीति पर शुद्ध मनसे करता हूं कि रात दिन मुक्ते मेरी प्रार्थनाओं में तेरे विषयमें ऐसे निरन्तर चंत रहता है। श्रीर तेरे आंसुश्रोंको अस्मरण करके में तुक्ते देखनेकी ठाठसा करता हूं जिस्ते आनन्दसे परिपूर्ण होऊं। क्योंकि उस निष्कपट बिश्वासकी मुक्ते सुरत पड़ती है जो तुक्तमें है जो पहिले तेरी नानी लोईसमें श्रीर तेरी माता उनीकीमें बसता था श्रीर सुक्ते निश्चय हुआ है कि तुक्तमें भी बसता है।

उनीकीमें बसता था श्रीर सुके निश्चय हुत्रा है कि तुक्कमें भी बसता है।

इस कारणसे में तुक्के चेत दिलाता हूं कि ईश्वरके बरदानकी कि मेरे हाथोंके रखनेके द्वारासे तुक्कमें है जगा दे। क्योंकि ईश्वरने कि मेरे हाथोंके रखनेके द्वारासे तुक्कमें है जगा दे। क्योंकि ईश्वरने कि मेरे हाथोंके रखनेके द्वारासे तुक्कमें श्री प्रवेधका श्रात्मा दिया है। इसिबिये तू न हमारे प्रभुकी साचीसे श्रीर न सुक्कसे जो असका बंधुश्रा हूं लिजत हो परन्तु सुसमाचारके लिये मेरे संग ईश्वरकी शक्तिकी सहायतासे दुःख उठा जिसने हमें बचाया के श्रीर उस पवित्र बलाहरसे बलाया जो हमारे कम्मोंके श्रनुसार नहीं परन्तु उसीकी इच्छा श्रीर उस श्रनुप्रहके श्रनुसार थी जो स्त्रीष्ट पीशुमें सनातनसे हमें दिया गया . परन्तु श्रमी हमारे त्राणकर्त्ता यीशु १० स्त्रीष्टके प्रकाशके द्वारा प्रगट किया गया है जिसने मृत्युका चय

किया परन्तु जीवन श्रीर श्रमरताको उस सुसमाचारके द्वारासे
११ प्रकाशित किया . जिसके बिये में प्रचारक श्री प्रोरेत श्रीर श्रन्थ१२ देशियोंका उपदेशक ठहराया गया । इस कारणसे मैं इन दुखोंको भी भोगता हूं परन्तु मैं नहीं छजाता हूं क्योंकि में उसे जानता हूं जिसका मैंने विश्वास किया है श्रीर मुक्ते निश्चव हुश्रा है कि वह उस दिनके बिये मेरी थाथीकी रचा करनेका सामर्थ्य रखता
१३ है । जो बातें तूने मुक्तसे सुनीं सोई विश्वास श्रीर प्रेमसे जो १४ खीष्ट यीशुसे होते हैं तेरे बिये खरी बातोंका नमूना होवें । पविश्व श्रात्माके द्वारा जो हममें बसता है इस अच्छी थाथीकी रचा कर ।
१४ त् यही जानता है कि वे सब जो श्राशियामें हैं जिनमें कुगीछ १६ श्रीर हमोंगिनिस हैं मुक्तसे फिर गये । उनीसिकर के धरानेपर प्रमु दया करे क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जीवको ढंढा किया श्रीर मुक्ते ढंढा श्रीर पाया । प्रभु उसको यह देवे कि उस दिनमें उसपर प्रमुसे ढंढा श्रीर पाया । प्रभु उसको यह देवे कि उस दिनमें उसपर प्रमुसे द्या किई जाय . इकिसमें भी उसने कितनी सेवकाई किई

सो तू बहुत अच्छी रीतिसे जानता है।

सो हे मेरे पुत्र तू उस अनुअहसे जो कीष्ट यीशुमें है बलर वन्त हो। श्रीर जो बातें तूने बहुत सािबनों के श्रागे मुक्से
सुनीं उन्हें विश्वास योग्य सनुष्योंकी सोंप दे जो दूसरोंकी भी
र सिखानेके योग्य होतें। सो तू बीशु जीष्टके अच्छे वादाकी नाई
र दुःख सहले। जो कोई युद्ध करता है सी अपनेको जीविकाके ब्योपारोंमें नहीं उल्लेखता है इस लिये कि अपने भरती करनेहारेकी
र असन्न करे। श्रीर यदि कोई मछ्युद्ध भी करे जो वह विधिके श्रनुसार मछ्युद्ध न करे तो उसे मुकुट नहीं दिया जाता है। उनित है
कि पहिले वह गृहस्थ जो परिश्रम करता है फलोंका अंश पाने।
जो में कहता हूं उसे बूम ले क्योंकि प्रभु तुसे सब बातोंमें ज्ञान
देगा।

स स्मरण कर कि यीशु जीष्ट जो दाऊदके बंशसे था मेरे १ सुसमाचारके श्रनुसार मृतकों में जो उठा है। उस सुसमाचारके लिये मैं कुकर्मीं की नाई यहां लों दुःख उठाता हूं कि बांधा भी १० गया हूं परन्तु ईश्वरका बचन बंधा नहीं है। मैं इस बिये चुने

श्रपनेको श्राप नहीं नकार सकता है। बचन बिश्वासयोग्य है कि जो हम उसके संग मूप तो उसके संग कीयेंगे भी। जो हम धीरज धरे रहें तो उसके संग राज्य भी करेंगे. जो हम उससे सुकर जायें तो वह भी हमसे सुकर जायगा। जो हम अविश्वासी होवें वह बिरवासयोग्य रहता है वह हुए लोगोंके कारण सब बातोंमें धीरज घरे रहता हूं कि अनन्त महिमा सहित वह त्राण जो खीट थीग्रमें है उन्हें भी मिले। यह w 20

विवाद और बक्तवादका निषेध और प्रभुक्ते दासको श्रीग्यक्त चाल ग्रीर स्वभावका वर्णन।

कोई अपनेको इनसे छुद्ध करेतो वह आदरका बरतन होगा जो पवित्र किया गया है और स्वामीके बड़े काम आता है और हर एक अच्छे कर्म्मके लिये तैयार किया गया है। पर जवानीकी अभिटा- र बाओं से बचा रह परन्तु धर्म औा बिश्वास औा प्रेम और जो लोगा छुद्ध मनसे प्रमुकी पार्थना करते हैं उन्होंके संग मिटापकी बेहा कर। पर मूढता और अविद्याके विवादोंको अटग कर क्योंकि र इ जीवता है कि उनसे भगड़े उत्पन्न होते हैं। और प्रमुके दासको र अविद्यान नहीं है कि भगड़ा करे परन्तु समोंकी और कोमट और ब्रार्थ विभाग करवेया उहरानेका यत कर । परन्तु अशुद्ध १४ बक्नवादों के बचा रह क्यों के पूर्स बक्नवादों अधिक अभिक्रमें बढ़ते कार्यो । और उनका बचन सड़े बावकी नाई फैलता जायगा । १७ उन्हों में दुमिनई और फिलीत हैं जो सत्यके विषयमें भटक गये हैं १६ और कहते हैं कि पुनरूआन हो चुका है और कितने के बिध्यासको उत्तर हो हैं। तोभी ईरवरकी हढ़ नेव बनी रहती है जिसपर यह १४ छार है कि प्रभु उन्हें जो उसके हैं जानता है और यह कि हर पुक बाप है कि प्रभु उन्हें जो उसके हैं जानता है और यह कि हर पुक केवल सोने और चांदिके वरतन नहीं परन्तु कार और मिद्दीके बरतन भी हैं और कोई कोई आदरके कोई कोई अनादरके हैं। सो यदि २१ भी हैं और कोई कोई आदरके कोई कोई अनादरके हैं। सो यदि २१ इन बातोंका उन्हें स्मरण करवा और प्रभुके आगे दह आदा दे कि वे शब्दोंके भगड़े न किया करें जिनसे कुछ लाभ नहीं होता पर सुननेहारे बहकाये जाते हैं। अपने तर्ई ईश्वरके आगे प्रहण-धाय्य और ऐसा कार्यकारी जो लज्जित न होय और सत्यके बचनका 20 21 26

२४ सिखानेमें निपुण और सहनशील होय. श्रीर बिरोधियोंको नम्रताले समसावे क्या जाने ईरवर उन्हें परचात्ताप दान करे कि वे २६ सत्यको पहचानें . श्रीर जिन्हें शैतानने अपनी इच्छा निमित्त बसाया था उसके फंड्रेमेंसे सचेत होके निकलें।

### [कुपन्थियोको प्रगत होनिकी भविष्यद्वाणी । ]

पर यह जान ले कि पिछले दिनोंमें कठिन समय श्रा
र पड़ेंगे। क्योंकि मनुष्य श्राप्सार्थी लोभी दंभी श्रमिमानी
निन्दक माता पिताकी श्राज्ञा छंघन करनेहारे कृतव्नी श्रपवित्र .

३ मयारहित चमारहित दोष छगानेहारे श्रसंयमी कठोर भलेके
४ बैरी . विश्वासघातक उतावले घमंडसे फूले हुए श्रोर ईश्वरसे
४ श्रिषक सुख बिछासहीको प्रिय जाननेहारे होंगे . जो भिक्तका
रूप धारण करेंगे परन्तु उसकी शिक्त सुकरेंगे . इन्होंसे परे रह ।
६ क्योंकि इन्होंमेंसे वे हैं जो घर घर घुसके उन श्रोछी खियोंको बश
कर लेते हैं जो पापेंसि छदी हैं श्रीर नाना प्रकारकी श्रमिछाषाओं
७ के चछाये चछती हैं . जो सदा सीखती हैं परन्तु कभी सत्यके
चानछों नहीं पहुंच सकती हैं । जिस रीतिसे याबी श्री यांबीने
मूसाका साम्ना किया उसी रीतिसे ये मनुष्य भी जिनके मन बिगड़े
हैं श्रीर जो विश्वासके विषयों निक्रष्ट हैं सत्यका साम्ना करते हैं ।
१ परन्तु वे श्रिक नहीं बढ़ेंगे क्योंकि जैसे उन दोनोंकी श्रज्ञानता
सभोंपर प्रगट हो गई वैसे इन छोगोंकी भी हो जायगी।

## [पावलका अपने नमूनेसे तिमे। वियक्ती साहस देना ।]

परन्तु त्ने मेरा उपदेश औं आचरण औं मनसा औं विश्वास
श्री धीरज और प्रेम औं स्थिरता . और मेरा अनेक वार सताया जाना औं दुःख उठाना अच्छी रीतिसे जाना है कि मुक्तपर अन्तैखियामें और इकोनियामें और लुखामें कैसी बातें बीतीं मैंने
केसे बड़े उपद्रव सहे पर प्रभुने मुक्ते सभोंखे उवारा। और सब छोग जो खीष्ट यीष्टुमें भक्ताईसे जन्म विताने चाहते हैं सताये
जायेंगे। परन्तु दुष्ट मनुष्य और बहकानेहारे धोखा देते हुए और

धोखा खाते हुए श्रधिक बुरी दशालों बढ़ते जायेंगे।

ि धन्मेपुलानका विश्वापर दृह रहनेका उपदेश ।

धिमार्पेपुरतक तेरी जानी हुई है जो विश्वासक हारा जो खीछ १९ छिम्प्रकडाइ की गृष्टि. शिषा छेछि की ई गिमा है की छि पर तूने जिन बातोंको सीखा और निश्चय जाना है उनमें बना १४

। निर्ड १४ है। किया है आ हो । मिक्ट कुए उड़ की एक किए किए किए हैं किए कि उसी 19 समसानेक लिये औं सुधारनेक लिये या सम्मेकी शिचाक लिये कि केल कार्ड्य आहे किए कि कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य के हैं है ते अर्थ निमेन बुद्धिमान कर सकते हैं प्रशिष्ठ

ा राम्प्रक नण्ड तहाएए। तिमाह प्राक्ष कातहा तहाहा विकास स्वात ।

न किसमार के फिछी ईस 15 छए। ई छिकी नहाए किसामड़िको o रिंग है हेकी फ्रि इंडि िमपह रिंग हूं मिल हु इंछ है।इंछ खिनह में भी हारा जाता हूं और मेरे बिहा होनेका समय आ पहुंचा है। इ छार में कीएक । इक एएएम किंद्रोकछम किए इक विराक कि प्रन्तु तू सब बाताम सचत रह हुः व सह जे सुरामाचार प्रचार- र । फिलार प्रती प्राह किंकिनीडिक प्रम छिड़ेन नाक छिड़ाइस वि प्रहि अपने लिये उपदेशकों का देर लगाविंगे क्यांकि उनके कान सुरसराविंगे. 8 खरे उपदेशका न सहगे परन्तु अपनीही आभिराजाने अनुसार हो। द्वार और उपदेश कर । क्योंक समय आवेगा जिसमें लोग इ असमय तरीए रह सब प्रकारक धीर को हा शक्त वर्ष र इस्त विचार करेगा हढ़ आज़ा देता हूं । बचनका प्रचार कर समय और ? किंकिए श्रेष्ट किंगिर प्रमिन्न एरार निष्ट भ्रेष्ट निष्ट अस् रि सा में हेज्यरके आग और प्रभुयीयु खीष्टके आगे जो अपने

ानात किल्ला अपने हालका वन्हें पर किल्ला आहारा है। । इ । नाम प्रदी । नाई डाफ्ट 

मुक्ट मही है किसे प्रभु में अन्मी विचारकर्ता है उस है मि

१९ छहक । ई एमा किएमीसक इसमान मार्थ है। मिर किरिकारिकारिका गिर्क है। इंदिक स्पूर्य केरा किराकारी भेरे पास शीव आनेका थल कर। क्योंकि होमाने इस ६, ९०

। प्राक्त्रमम किनारृष्ठ किल्लानिह ग्राह्म किल्लिस ग्राह्म । अक्त्रिया । म्राम्छ किर्म ॥ मीमार . भाइ ।इन्छा ।इम ज्ञान्त्र शाया शाया है। होते होते के हिंद के हिंद है होते हैं है। शहि गार्का । और प्रभु मुक्त हर् एक बुरे कम्पेसे बचानेगा और भुष्ताया जाय श्रोह स्व मार्क शिर्ड्य अन्य भी भी भी भी भी भी क्रुया और समस्य दिया जिस्ते मेरे हारासे उपदेश सम्पूर्ण ३७ इसका उनपर दोव न छगाया वाय । परन्त ग्रम मेरे निकट खड़ा किड्रप र्फ । ई एकी घर्ष्टी डिज्ड्रह क्येंजिह शिमड़ रेप्ट कींफ्ट ३१ उसक कममें अनुसार वसका फर हुने। श्रीर तू भी उससे बचा रह १४,११ से जा। सिकत्दर ठठरेने मुम्मसे बहुत बुराइयो । यह के ५१,११ शाया और पुरतकारी निज करक करमा निर्माक मुख्या आह इंदि रंड्र क्रांक मारहा मि कि किंड्राइड भर । किंप किस्सी इ है ह १३ काईके लिये मेरे बहुत काम आता है। परन्तु तुर्वकको में निम इह क्रीएक 1ठ गिष्ट किया किया मार है। या भी क्री

पितिकिसी र्ति किहा ए गिरी बलीहि और गिरा डा प्रेक्टगीक त्राण्ड ०९ डाह्ट हिए ग्रेट ऊहट . फ्र कप कर्माय छंडीए केड्रीए । इंड्रि १९ इपि पुरा। शक्सिम स्टालॉगिक डाम वस गरि शिड्री इस्टिस हिस्से ॥ निमाय । द्वांड्रि गर्छ कांड्रिक ड्राप्ट प्रांड्रिक स्वाच्छा है हि ड्राक्ट

# तीतसको पावल प्रेरितकी पत्री।

### [ पत्नीका ग्राभाप । ]

पावल जो ईश्वरका दास श्रीर ईश्वरके चुने हुए लोगोंके विश्वासके विषयमें श्रीर जो सत्य बचन भक्तिके समान है उस सत्य बचनके ज्ञानके बिषयमें श्रीर जो सत्य बचन भक्तिके समान है उस सत्य बचनके ज्ञानके बिषयमें श्रनन्त जीवनकी श्राशासे बीश कीष्टिका प्रेरित है . कि उस जीवनकी प्रतिज्ञा ईश्वरने जो सूठ बेल र नहीं सकता है सनातनसे किई . परन्तु उपयुक्त समयमें श्रपने विवनको उपदेशके द्वारा जो हमारे श्राणकर्त्ता ईश्वरकी श्राज्ञाके श्रनुसार सुभे सोपा गया प्रगट किया . तीतसको जो साधारण अ विश्वासके श्रनुसार मेरा सचा पुत्र है ईश्वर पिता श्रीर हमारे श्राणकर्त्ता प्रभु यीशु खीष्टसे श्रनुग्रह श्रीर दया श्रीर शांति मिन्ने ।

[ पावलका तीतसको क्रीतीकी थर्म्भनंडली सुधारनेकी ग्राजा देना । ]

मैंने इसी कारण तुमे क्रीतीमें छोड़ा कि जो बातें रह गईं श्रु तू उन्हें सुधारता जाय ग्रीर नगर नगर प्राचीनेंको नियुक्त करे जैसे मैंने तुमे ग्राज्ञा दिई . कि यदि कोई निर्देष श्रीर एकही ब खीका स्वामी होत्र ग्रीर उसकी बिश्वाली ठड़के हों जिन्हें लुचपनका देश नहीं हैं श्रीर जो निरंकुश नहीं हैं तो वही नियुक्त किया जाय। क्योंकि उचित है कि मंडलीका रखवाठा जो ईश्वरका ७ भंडारीसा है निर्देष होय ग्रीर न हठी न कोधी न मचपानमें ग्रासक्त न मरकहा न नीच कमाई करनेहारा हो . परन्तु श्रीतिथिसेवक म श्री भलेका प्रेमी श्री सुबुद्धि श्री धम्मी श्री पवित्र श्री संयमी होय . श्रीर बिश्वासयोग्य वचनको जो धम्मीपदेशके श्रनुसार है धरे रहे जिस्तें वह खरी शिक्षासे उपदेश करनेका श्रीर बिवादियोंको समभानेका भी सामर्थ्व रखे।

क्योंकि बहुतरे निरंकुश बकबादी श्रीर धीखा देनेहारे हैं निज १० करके खतना किये हुए लोग . जिनका सुंह बन्द करना श्रवस्य ११ है जो नीच कमाईके कारण श्रनुचित बातोंका उपदेश करते हुए १२ घरानेका घराना बिगाइते हैं। उनमेंसे एक जन उनके निजका एक भविष्यहक्ता बोला क्रीतीय लोग सदा क्रूटे औा दुष्ट पशु औा

१३ निकम्मे पेटपोस् हैं। यह साची सत्य है इस हेतुसे उन्हें कड़ाईसे

१४ समभा दे जिस्तें वे बिश्वासमें निष्धोट रहें . श्रीर यिहूदीय कहा-वियोंमें श्रीर उन मनुष्योंकी श्राज्ञाश्रोंमें जो सत्ससे फिर जाते हैं

१४ मन न लगावें । शुद्ध लोगोंके लिये सब कुछ शुद्ध है परन्तु श्रश्चद्ध श्रीर श्रविश्वासी लोगोंके लिये कुछ नहीं शुद्ध है परन्तु उन्होंका मन

१६ और बिवेक भी श्रशुद्ध हुआ है। वे ईरवरको जाननेका श्रंगीकार करते हैं परन्तु श्रपने कम्मेंक्षि उससे सुकर जाते हैं कि वे विनैाने श्रीर श्राज्ञा छंघन करनेहारे श्रीर हर एक श्रच्छे कम्मेंके लिये निकृष्ट हैं।

> [ बूढ़े और जबान पुरुषों और स्तियों और दारोंके लिये बपदेश और इंश्वरको अनुग्रहका ग्राभिपाय । ]

परन्तु तू वह बातें कहा कर जो खरे उपदेशके योग्य हैं। २ र बूढ़ेंग्ले कह कि सचेत औं गंभीर औं संयमी होवें और

३ बिश्वास या प्रेम या धारजमें निक्काट रहें। वैसेही बुढ़ियायांसे कह कि उनका बाबरण पित्र लोगोंके ऐसा हावे थार न दोव लगानेवालियां न बहुत मचपानके बशमें हावें पर युच्छी बातांकी

४ शिक्ता देनेवालियां . इसलिये कि वे जवान खियोंको सचेत करें

१ कि वे अपने अपने स्वामी औा लड़कों से प्रेम करनेवालियां . औा संयमी औा पतिवता औा घरमें रहनेवाली औा भली होवें और अपने अपने स्वामीके अधीन रहें जिस्तें ईश्वरके बचनकी निन्दा

६, ७ न किई जावे । बैसेही जवानोंको संयमी रहनेका उपदेश दे । श्रीर सब बातोंमें श्रपने तई अच्छे कर्म्मोंका दृष्टान्त दिखा श्रीर उपदेशमें

प्त निर्विकारता श्री गंभीरता श्री शुद्धता सहित . खरा श्री निर्देश बचन प्रचार कर कि बिरोधी हमें।पर कोई बुराई लगानेका गीं न

 ध पाके लिजित होय । दासोंको उपदेश दे कि अपने अपने स्वामीके अधीन रहें और सब बातोंमें असन्नता येग्य होतें और फिरके

१० उत्तर न देवें . श्रीर न चोरी करें परंतु सब प्रकारकी श्रच्छी सचौटी दिखाचें जिस्तें वे सब बातोंमें हमारे त्राणकर्त्ता ईरवरके उपदेशको शोभा देवें।

### र्इश्वरके अनुग्रहका श्रिभपाय।

क्योंकि ईश्वरका त्राणकारी अनुग्रह सब मनुष्योंपर प्रगट हुन्ना है . ११ प्रीर हमें शिचा देता है इसलिये कि हम ग्रभक्तिसे श्रीर सांसारिक १२ प्रभिलाषात्रोंले सन फेरके इस जगतमें संयम श्री न्याय श्री भक्तिसे जन्म बितावें . श्रीर श्रपनी सुखदाई श्राशाकी श्रीर महा ईरवर १३ थ्रीर अपने त्राग्यकर्ता यीशु स्त्रीष्टके ऐरवर्यके प्रकाशकी बाट जोहते हिं. जिसने अपने तई हमारे लिये दिया कि सब अधर्म्भसे हमारा १४ उद्धार करे श्रीर श्रपने लिमे एक निज लोगको शुद्ध करे जो श्रच्छे क्रम्में के उद्योगी होवें। यह बातें कहा कर और उपदेश कर और १४ हु आज्ञा करके समका दे . कोई तुक्ते तुच्छ न जाने।

दिशाधिकारियोंके वशमें रहने ग्रीर शुभ चाल चलनेका उपदेश।

लागोंको स्मरण करवा कि बे अध्यक्तों और अधिकारियोंके

वाशाका रलरण नरना । अवार हाने जीर हर एक अच्छे कर्माके लिये तैयार रहें . श्रीर किसीकी निन्दा न करें परन्तु मिलनसार श्री र ष्टदुभाव हों श्री सब मनुष्योंकी श्रीर समस्त प्रकारकी नम्रता दिखावें। क्योंकि हम लोग भी आगे निर्वृद्धि और आज्ञा लंधन ह करनेहारे थे श्रीर भरमाये जाते थे श्रीर नाना प्रकारके श्रमिलाप थें। सुख बिलासके दास बने रहते थे श्रीर बैरभाव श्रीर डाहमें समय बिताते थे ग्रीर घिनौने ग्रीर श्रापसके बेरी थे। परन्तु जब ४ हमारे त्राणकर्त्ता ईरवरकी कृपा त्रीर मनुष्यांपर उसकी प्रीति प्रगट हुई . तब धर्मके कार्योंसे जो हमने किये से। नहीं परन्तु श्रपनी ४ द्याके श्रनुसार नये जन्मके स्नानके द्वारा श्रीर पवित्र श्रात्मासे नये किषे जानेके द्वारा उसने इमें बचाया . जिस आत्माकी उसने ६ हमारे त्राग्यकर्ता यीशु स्त्रीष्टके द्वारा हमें।पर श्रिधकाई से उंडेला . इसलिये कि हम उसके अनुग्रहसे धर्मी ठहराये जाके अनन्त ७ जीवनकी आशाके अनुसार अधिकारी बन जावें। यह बचन विश्वास म याग्य है श्रीर में चाहता हूं कि इन बातोंके विषयमें तू दढ़तासे बोले इस लिये कि जिन लोगोंने ईश्बरका विश्वास किया है सो श्रद्धे अच्छे कर्मा किया करनेके सीचमें रहें . यही बातें उत्तम श्रीर मनुष्योंके लिबे फलदाई हैं।

[ अनेक बातेंका उपदेश और ननस्कार सहित पत्नीकी समाप्ति।]

 परन्तु मृद्ताके बिवादों शे श्रीर वंशाविल्यों शे श्रीर वैर विरोधसे श्रीर व्यवस्थाके विषयमें के मगड़ों ले बचा रह क्यों कि वे निष्फल श्रीर

१० ब्यर्थ हैं। पाखंडी मन्द्यको एक बेर बरन दो बेर चितानेके पीछे

१३ श्रलग कर । क्योंकि तू जानता है कि ऐसा मनुष्य भटकाया गया १२ है श्रीर पाप करता है श्रीर श्रपनेको श्राप दोन्नी उहराता है। जब मैं

श्र ह आर पाप करता ह आर अपनका आप दावा बहराता है। जब स श्रान्तिमा श्रथवा तुखिकका तेरे पास भेजूं तब निकोपिलमें भेव पास श्रानेका यस कर क्योंकि मैंने जाड़का समय वहीं काटनेको

१३ ठहराया है। जीनस ब्यवस्थापकको और अपछोको बड़े बलसे आग १४ पहुंचा कि उन्हें किसी बस्तुकी बटी न होब। और हमारे लोग भी

जिन जिन बस्तुग्रोंका अबरब प्रयोजन हो उनके लिबे ग्रन्छे ग्रन्छे

१४ कार्य्य किया करनेको सीखें कि वे निष्कल न होवें। सब लोगोंका को मेरे संग हैं तुमक्षे नमस्कार. जो लोग विश्वासके कारण हमें प्वार करते हैं उनको नमस्कार. अनुग्रह तुम सभोंके संग होवे। आमीन।

# । किए किन्ग्रीय लगा किन्मिलियो

[। गाभाषः ।किसि ]

ामिती ड्राप्ट कृषि है प्रस्कृक एकाक केशुक्त ड्रीक कि उकाप इ प्रस्ट . ई पिर पिमकार पामड़ कि किश्मिकिकी राष्ट्र कथी कि क्याप्ट प्रस्टि किएड्रीप्ट इग्निक् पिमड़े रामड़ प्रश्निकिश्मे किस्प्र इ प्रस्ट प्रस्टि इब्ल्ड्डे एक्सि शिमड़े किसिया है क्या ड्रिक्टिस् । किसी जीएड प्रस्टि इब्ल्डिंड एक्सिया है क्याप्ट केडिक्टि

[। किंदाम किं जावलका धन्यवाह के प्रमिन ।]

# [। किन्छे किछ्छाम छन्। हिल्ली हिष्टे किन्छे। हि

ह आपके बद्ध मरी खेबा करे। परन्तु मेने आपकी सम्मात बिता १४

\*B fk 'žh fvk ad žv r 1rza zv fvvk úry örvi 11ræ; orfik úry tyvk byvk živ z iz 1 z velt favvk 1rz oç hangik ávvk 1 köliz vy favva:brk ýt tyv bízv 95 lhrin alíve z 1vvd vyvk ft ávyv 1919v 18ríz

। फिर्क कछोरू पाए भिरु है । छिक में कि की हूं

[। म्राम्म किनिम तत्री प्रकारमा

# किए (किन्ध्रिष्ट किनाए) किएि होड

ालाइ छह छित्रिएंछर इ कप तर्मा है क्या का हिल्ला हिए स्प्र ]

ार एड नेडीड़ कामडीम किमेंनीम किरेट कर का निशीप किरी ४ नेतर है । एप मान ब्रंथ भींड्डियोक नेसर अप नेडी अधि । उट । ग्रह्डु इड़ेट ज़िन्ह ज़ १ निर्में है हुए । ऐस हू । इक फिर ज़िसकी नेइथर है मिसीड्ड कींडिक

प्रक्रिक स्ट्री है है। है कि उसी प्रक्रिक है। स्ट्री के स्ट्री है कि। के स्ट्री है कि। के स्ट्री है कि। के स्ट्री है कि। के स्ट्री है कि स्ट्री है कि स्ट्री है। स्ट्री है कि स्ट्री है। स

रूक माण्य किसर णाग्न इस क्रिक्ट इ । एडक इ
 क्लिकि मिष्ट ग्राह्म किस्ट क्रिक्ट इ
 क्लिकि स्था है । एड क्रिक्ट इ
 क्लिकि स्था है । एड इ
 क्लिकि स्था है | एड इक्लिकि स्था है | ए

न नमाइसी 19ते प्रस्ट हैं की मिह हु गुप्त । हैं 1तानब रजाइट किए। के नूते । हैं डे रेज्या पक्टीयिमि डड्सा प्रक्या रेंट हैं जिड्डिब इन्द्र प्रभाव मह हैकी केबी सिमक्कु ग्रन्थि निम क्यी कियम

१९ के कुर स्वर्ग ते हायों के कि हैं। वे नाया होंगे परन्तु तू १९ ना रहता है और बखकी नाई वे सब पुराने हो जायेंगे। श्रीर १२ उन्हें चहरकी नाई उपेटेगा श्रीर वे बदल जायेंगे परन्तु तू एकसां

्र अहर की नाह लिपराग आए व बदल जायन परन्तु तु एकसा हता है और तेरे बरस नहीं बहेगे । और इंतामन परन्तु तु एकसा है। किस है जबको में तरे हां होंको के वर्गणोंकी पीड़ों ने बनाज

88 राइम्फ ाम्स हि एक । उंड ग्रह मिड्रीड सेस ह छिड़ पिड्रीड्रीड्रीक्डिक्टिक्सिस्स क्रांगिक्ट क्रिक्टिक्सिक्ट १ ड्रिस्टिस्स

# है रिक्स कीयु क्रीहरण का मनुष्यका पूर्व क्रीर लाममती है

ा । । इ डग्ह हिंहिं कर्

hy fir yvirie re inso re di s vere wyne hy fire of 18 re inso entre rese si fire si fire of 18 re inso entre rese si fire si inso entre rese si fire si entre si entr

हों से सामी हैंगा था। इस्में इस हम हम हो सातका किसकी किस हम को स्ट्रा की इस किस हैंगे कि से अपना पर्ना है किस को स्ट्रा की इस स्ट्राय क्या है कि से उसकी सुध लेता है अपना स्ट्राय स्ट्राय क्या है कि से उसका हो। है 153 कि स्ट्राय किस के हैं 153 कि

तासा हम अवला नहा दखत है कि उसका यो कुछ योग कि वार्य ह गया है। परन्तु हम यह देखते हैं कि उसका यो कुछ योगके काएप हतांखें कोटा किया गया था अथीत पश्चिको सुख भोगके काएप माहिसा जोर आदरका सुकुर पहिनाया गया है इसिक्षेत्रे कि वह

हैं उन्तर के सनुसहसे सबके किये कहुन हुन हवाह नीजे। कन्मके जहुनहस्से सम्बद्ध हुन हुन होगा माहित किया है। उन्हों जह माथ था कि बहुत पुत्रोंको माहिमा है। होग की जिस्के होगा कि वहुत पुत्रोंको महिमा के प्रतिक्ष है।

क्षेत्रक में से स्वाप्त के क्षेत्रक के कि कार्य के कि

ातर्राहक कराक हिला छट । लाड्ड ड्रांट हास्कू संस्थुकि सुधि सुध

न काम्रीप पृष्टि मिन इनी भिर्म रिक तम प्रिक नम नेपस्ता. तिसु इना इ पृष्टि देखी ाम्रीप रिमे निंग्रतिषी शिड्या विकास स्टिड्स मिलामें नही इस प्राप्त मिड्या स्टिड्स रिंग कीएक। ई वान हुए डिंग संभव की इंप छड़ । एसे नित्र है। के इस्ति हमास हो है है। इस हिशान १६१३ कि प्रमास है है। इस एट्टी हिस्सि है। इस हिस्सि हिस्सि है। १इह एक्स छेमा इस है कि है कि एवासक कार्य प्रदेश नहीं मेरे विशासमें प्रवेश न करीगे केवल आया लघन करनेहारी । मह की ड्राछ एमीकी निभर भिँगिकि नकी गृष्टि । भिग्ने मिरुप्ते निश्चाम्ह नः ष्ट्राफ किनही १४की पाप निंडुन्ही डिंड शिंगिक नह १४६ । १४डू छ। इह सुप्रव सिकान शिरानि नकी उन प्रक्रि। किकने मिप्रस्मि ध? मुनके चिंहाया . क्या उन सब लागेने नहीं जो सुसाके हाए। निर्मित नकी क्रीफिन। एड में नाइनी फ़िर्म 19क नाम प्रिक ३१ उस दाक्यमें हैं कि आज जो तुस उसका शब्द धुना तो अपने मन रिक्स प्राप्त किंग्रीम कि एड कीएम । एक रिड मेरक किछा ४१ कुछ हुसरेकी समस्तात्री ऐसा न हो कि तुममें के कि जन पापक १३ तुरहोसेले किसीमें न ४हरे। परन्तु जबलो शाय कहावता है मातिन नास्त रहा कि जीवते देशवरका त्यानमें शविश्वासका बुरा सन छिड़ाम ई ऐर्न . रिड़क न एडंस समारकी इस ह की है। छ एछिती द ? १३ हैं और उन्होंने मेरे मागोंका नहीं जाना है . हो मोंक कर किक्डम एम समय किम हिमा आहे हो आहे हो साम किस साम सह । ३ : 8-19 : ह ] । किंकिवाह 8.66

कितनोंका उसमें प्रवेश करना रह गया है और जिन्होंका उसका कि हो । फिर्क न एटिए सिमासकी रेस है डे । इक फिरो हि डे हेरेहरेड्डे ग्रस्ट डें 13क पूर डेंस्ट क्स्म किही हैरिस इस् सिति। फिकी माश्रही झिंछ्यक हाथ नेप्रस होते हिर्स अ कर किरिया खाई कि वे सेरे विशासमें प्रवेश न करेंगे। क्योंकि र्धाक र्नमें 1र्फ ई 1इक रिप्तर भिर्दित थि के हु मह मित्रीप्रेड कितार ह ध्राक केमर मीछर मियनि किम्ह . ई निष्क एर्ड्स सिमासनी ई इ गया कुछ तास न हुआ। मड़े कींफिन । एट के लिए के एटा ह ए। हमी हिं हमान्य हो सुर्वाहर है। विश्वास्य के स्थान । उन्होंकी तैसे हमाको वह सुसमाचार सुनाया गया है परन्तु उन्हें

भ्रसमाचार पहिन सुनाया गया बन्होंने आसालंबनके कार्या

। ई 1एडू 15कु ग्रन्थ गाम कुक का भार क्रिक हुई बस्त उसके आगे गुप्त नहीं है परन्त जिससे हमें काम है उसके इश किस देकि गृष्टि। है ।गड़िन का हिन । को हिन हो । है। है। किएइड मुस्टि देक एछाट एछाट किन्द्रा रहा गहि साँग सांग गृष्टि कि।मगृष्ट गृष्टि कि की छिड़िक है ।गृड़िक शृप्गृह गृष्टि इ एका है 11 में प्रवास को एक देश हैं अप है अप है अप हैं ९९ १३५५६ई व्हींकि । एडि ततीए नायम कतनाड्ड फिट केनन्छ।ए।ए का उस विशासमें प्रवेश करनेका यन की है। वस विशासमा प्रवास कारण नेसे हम हो मार कारले मिल्ला है। से हम है। जिस्कार नेप्रबर्ड किस है गएकी एकए समाधन केसर नेप्रसी ०१ कीएक । ई एए। इर मास्की क्य । एसमिसिकी केली कींगिक इंस्टर्ड की रिगर हि. 155क न छात करही है। यो हो है न कि । । । वर्ष कि । वर्ष हो हो है । वर्ष हो । वर्ष हो । कहा गया है आज जो तुस उसका शब्द सुने। तो अपने मन कठोर किंह है 155 कि 1913 कड़काड़ क्षीप कांक्श काड़ ई 1लाक्डी ध रिक्त किकी किक कि साम उह भाग कह करने किकी दिनका

[ । क्र हमप्रती हिंडीय कि रात्रि ठाक्र डिवियायाव्रम मट क्षित्रक्षि एपि सूप ]

ाया ह अथात इप्यरंका पुत्र पाश्च आजा हम अपन खगाकाए किया हुए मतको घरे रहें । क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं हैं जो १४ हमारी तुच्नेरुताओंके दुःखको बुग्भ न सके प्रस्तु विना पाप वह हमारे समान सब बातोंमें परीचित हुआ हैं । इसिलये हम रहेगा १६

ा हाप इस सम काम्या सहाय का काम मान प्राप्त हम प्राप्त मान वाह्म का काम का मान का मान

 ४ वैसे अपने लिये भी पापेंके निमित्त चढ़ाया करे। श्रीर यह श्रादर कोई अपने लिबे नहीं लेता है परन्तु जो हारोनकी नाई ईश्वरसे ধ बुलाया जाता है सो लेता है। वैसेही स्त्रीष्टने भी महायाजक

बननेको अपनी बड़ाई न किई परन्तु जो उससे बोला तू मेरा पुत्र ६ है मैंने आजही तुम्मे जनमाया है उसीने उसकी बड़ाई किई। जैसे

वह दूसरे डीरमें भी कहता है तू मलकीसिदककी पदवीपर सदालों

७ याजक है । उसने ग्रपने शरीरके दिनोंमें जंचे शब्दसे पुकार पुकारके श्री रो रोके उससे जो उसे मृत्युसे बचा सकता था बिनती श्रीर

द निवेदन किये श्रीर उस भयके निमित्त सुना गया . श्रीर यद्यपि पुत्र

 श्र या तौभी जिन दुःखोंको भोगा उनसे त्राज्ञा मानना सीखा . त्रीं। सिद्ध बनके उन सभोंके लिये जो उसके श्राज्ञाकारी होते हैं श्रनन्त

१० त्रासका कर्त्ता हुआ . श्रीर ईश्वरसे मलकीसिद्ककी पद्वीपरका सहायाजक कहा गया।

११ इस पुरुषके विषयमें हमें बहुत बचन कहना है जिसका अर्थ १२ बताना भी कठिन है क्योंकि तुम सुननेमें ग्रालसी हुए हो। क्योंकि यद्यपि इतने समयके बीतनेसे तुम्हें उचित था कि शिचक होते

तौभी तुम्हींको फिर आवश्यक है कि कोई तुम्हें सिखावे कि ईश्वरकी बाणियोंकी आदिशिचा क्या है श्रीर ऐसे हुए हो कि तुम्हें

१३ अन्नका नहीं परन्तु दूधका प्रयोजन है। क्योंकि जो कोई दूधही पीता है उसको धर्मके बचनका परिचय नहीं है क्योंकि बालक

१४ है। परन्तु अन्न उनके लिये है जो सयाने हुए हैं जिनके ज्ञानेन्द्रिय अभ्यासके कारण भले श्रो बुरेके विचारके छिये साधे हिए हैं।

इस कारण सीष्टके प्रादि वचनको छोड़के हम सिद्धताकी २ ९ ग्रोर बढ़ते जावें . ग्रीर यह नहीं कि मृतवत कम्मौंसे परचा-त्ताप करनेकी श्रीर ईश्वरपर विश्वास करनेकी श्रीर बन्तिसमींके उपदेशकी और हाथ रखनेकी और सृतकोंके जी उठनेकी और

३ श्रनन्त दंडकी नेव फिरके डालें। हाँ जो ईरवर यूं करने देवे तो ४ हम येही करेंगे । क्योंकि जिन्होंने एक वेर ज्योति पाई श्रीर स्वर्गीय दानका स्वाद चीखा श्रीर पवित्र श्रात्माके भागी हुए •

४ श्रीर ईश्वरके भन्ने बचनका श्री होनेहार जगतकी शक्तिका स्वाद

चीवा • थीर पतित हुए हैं उन लोगोंको परचानापके निमित्त हि फिरके नमें करना अन्होना है क्योंकि वे ईरवरके अत्रके अपने क्योंके किर क्र्यापर चड़ाते थीर प्रगटमें उसे कठंक ठगाते हैं। क्योंकि जिस भूमिने बह बर्षा जो उसपर बार बार पड़ती हैं। क्योंकि जिस भूमिने बह बर्षा जो उसपर बार बार पड़ती हैं पिई को वह कांटे थीर अटकटारे जन्मती है तो निकुष्ट है और खायित होनंके विकट है जिसका अन्त यह है कि जलाई जाय। परन्तु है व्यारो यहापि हम यूं बोलते हैं तो निकुष्ट है और खायित हमें इंग्वर अव्याहें वहीं है कि तुम्हारें कांच्येको और अप्यात्ती हों तो निकुष्ट है और स्वापित हम वहीं है कि तुम्हारें कांच्येको और जायोंकी स्वाप्त उस प्रेमके परिश्रमको भूल जावे कि तुमने पविश्र लोगोंकी सेवा किई थीर करते हो। परन्तु हम चाहते हैं कि उश्वर हम वहीं है कि तुम्हारें से हर एक जन अन्तलों आशाके निश्चयके लिवे वहीं यब दिखाया करे. कि तुम आलसी नहीं परन्तु जो लोग विश्वास शर क्योर करे हो या परन्तु हम चाहते हैं कि श्रिक्त थीर जरें हो हो तुमने दिखाया अर अपने सालाके निश्चयके लिवे वहीं यब दिखाया करें के तुम आलसी नहीं परन्तु जो लोग विश्वास शर क्योर करें हो या परन्तु हम चाहते हैं कि श्रिक्त थीर करें हो या परन्तु हम पात्र हम चाहते हैं कि श्रिक्त थीर करें हो या परन्तु हम पात्र हम चाहते हैं कि श्र भूकि का स्वत्र आलाके अधिकारी होते हैं उन्होंके अदु-गामा बना। n 20 0

क्यों के ईरवरने इब्राहीमको प्रतिशा देके जब कि अपनेसे श किसी बड़ेंकी किरिया नहीं खा सकता था अपनेही किरिया खाके कहा . निश्चय में तुक्ते बहुत आसील देजा। और तुक्ते बहुत ११ बढ़ाजगा । और इस रीतिस इब्राहीयने धीरज अरके प्रतिज्ञा पास १५ किहें । क्योंकि मनुष्य तो अपनेस बड़ेंकी किरिया खाते हैं और १६ किरिया इढ़ताके लिये उनके समस्त बिवादका अन्त हैं। इसलिये १५ है. जहां हमारे लिये अगुवा होके यीश्चने प्रवेश किया है जो अलकीसिदककी पदवीपर सदालों सहायाजक वना है। ईरवर प्रतिज्ञाके अधिकारियोंपर अपने मतकी श्रवलताको बहुत ही प्रगट करनेकी इच्छा कर किरियाके द्वारा मध्यस्थ हुआ के किरियाके द्वारा मध्यस्थ हुआ के किरियाके द्वारा मध्यस्थ हुआ के हो अचल विपयोंके द्वारा जिनमें ईरवरका क्षूठ बोलना अन्होना है हुई शांति हम लोगोंको मिले जो सामने रखी हुई आया धर खेनका भाग आये हैं। वह आया हमारे लिये प्राथका लगरसा होती है जो अवल औा हढ़ है और परदेके भीतरलों प्रवेश करता w 00 96 20 11

नलक्षीमेड्कन्नी याजनता । यमु योगु स्त्रीय ।] स्वातन याजनताना दृष्टांच्या

। ई ईकी डिम किस किरिक हिष्युम सिकी हिससही ई १३ जिसके विषयमें यह बाते कही जाती है। हुसरे कुलमेका । इ कि अवस्य कर्क व्यवस्थाको से वदली है। किइंग कि रातकराप कीएन । बाइक म तक्षित्र किरानित आकरा के वहली या है ।इस प्रायक सलक्ष्मीकिङ्क पर्वापर वहा नक्ताम्स एक ग्राप्ट १६ कि। हे हे है । एक हो । कि हो। हे ही । एक होट किर्मिगक सामध्ये कामधा । गाड़ कामकाम धिक दीस हम । । ए मेंड्रेड्र कारियो क्रिक बह अपने मेंड एक मा हिराहर हो हो। क्रिफ़ीकिछम स्पाप मिली कीफिन। है । एक कि एक क्रिफ़ ०१ है एगड़र्निक एष्ट्रं किसर कि कि भिर्म । एगड़ किसड़िकड़ की हरूछ ड़क रिप ड़ा अधि । है रिहार ड़िह की है रिहार है ही छिए ड है दश्यों क्रम ने हैं परन्तु नहां नह निस है निस है त्रम कि एउन्न बंड्स आहा है है। हो स्वाह सड़े हैं। इस प्रदेश है की है जाब सिन्डांब्रह प्र । ई ईड़ी सीप्राप्ट डिसी ग्राह्मतीय थ फ़िली किसर मिंह है एम एक एम किसर सिमडिगहरू है डिक इ अंश लेनेकी आजा होती है। परन्तु इसने जो उनकी बंशावलीमेंका ांग्रिक हैं स्पित भिड़ेई किमड़िकड़ कि शिष्टि सिंहिड़ा र नेप्रह तीयह सींगिक प्रास्कृष्ट काष्प्रकृष्ट वित्र है निय कृप प्रकिन्ताप गिक्ति हिसिनिनि क्वि । एड़ी कि एक किसड़ हिसडक ई रितिमिछक् मिडिशबड़ किसली विष्य भारत है। एक उस कि है भारत है ं हुं उन्हें सुन समान किया गया है निख यातक बना रहता है। बंशावित है जिसके न दिनोंका आदि न जीवनका अन्त है परन्तु न गिम न गिम । किस्ति · ई । स्मा किसी है । स्मा । किसी से ह क्षपने नामके अभेषे धरमेका राजा है आर फिर शबीयका राजा किंडीए कि क्यें कि एक किंपिए किंक किंपि किं नाइ किसले . ईंडी सीप्राप्ट किसर गृष्टि रिस्सी एट एट राज्य इ भह संस्कृत क्षेत्र क्षेत्र हिमास् वर्ष हैं इत्यात्राका मार्नेले

3 ४ क्यों के प्रस्त हैं कि हमारा प्रभु पहूदाने कुलसे उद्य हुआ है

भिसमें सूसने वानकताक विषयमें कुछ नहां कहा । जो वह ११ है कि के में किनने कानकताल का के से सिम के सिम

कीर ने लेगा बिना कि हिया का बन गये हैं परन्तु यह ती कि विषय के उन्हें कि विषय कि विषय के उन्हें परन्तु यह ती कि विषय कि विषय के अनुसार है । कि विषय से कि विषय है। कि विषय कि विषय कि विषय है। कि विषय कि विष

ित है। इन्हें कुछ की प्रमुख सुड़े हैं था मह कराष्ट्र छिछेंड़ एं १८ १ १० कराष्ट्र किसह क्रिशेक सुड़े हैं १८३५ किश्व हुए हुन्छे , हैं हिई

अर है । हुसिलिये जो लोग उसके हारा हैं ज्यस्क पास आते हैं यह २१ इन है। हुसिलिये जो लोग लिगती उनका आप असन्तर्जों कर सकता है कोकि उनके लिग लिगती इन होने हो। स्प्रीत है। स्प्रीत है। स्प्रीत सहायाजक हमारे बीग्य था जो २६

1914ड़ की डूं ड्रम ताथा सम्मा है विद्या साथ है है जा कि हैं निश्च क्रमा महाम स्थाप की हैं क्रमाम हो। की स्थाप हैं कि स्थाप हैं क्रमाम हो। इ कि तक्षा कि हो। कि साथ क्षाप क्षाप सही हैं। इस्साथ हैं।

ाफकी ाइस रंगरियम् सुनम डिन रिप्टिस मिकी स्टि एए । किसी कर्नाइस माइसीब ग्रीप्ट वाइम काग माथा कु मुड कीं दिन ह -ाइम पिर भाष किसिड की ई एडक्ट फ्रांक भुड़ ई ानाच गिरुड़ेट असमुष्ट काष्प्रमध्य गर्ल हैं ति काग भुत्री। एडि इन्ह किसी कंर्स के किड़ेंग्ह्रम्य पिर एउनेतिय क्रिंक्ट्रिक किसीम्स मिट्ट ई निज़्व निर्देश हैं शिया पिर एनेतिक कुंड इन किसीम्स मिट्ट ई निज़्व निर्देश एमाइसी प्रमुख्य किसिडिंग। एक इन्ह किसीम्स किस्ट शिव क्रिंक्ट्रिक सिट हो । सम्मार ग्रीप्ट इन मिट्ट किसिडिंग। एन अस्ट हो क्रांस्ट इन सिट इं एक्ट्री क्रांस्ट इंग्लिस सिट ग्रीप्ट हिंग क्रांस्ट सिट हो । । ई किसी फ़ेंड पिर ईंग्लिक हे हो हो है । एक्ट्रि ईंग्लिक है । एक्ट्र

ক্রি ক্চিত্র চি চোর পহিন মেন্টা তেরীণ রচ চি ক্যিনিক থ ক্রি রান্তরা কর্চ পার্চ স্ট্রুন মেন্টা তেরীণ রচ চি ক্যিনিক ক্রিটার ক্তেমিন্তর মি কী ব্র নিছে দর্ম চি ভিন্ন ব্র চিরক স্ফর্মিণ চি । ।।।

ক্রেক দ্যাজ্য মুফনী ফেন দেই ক্রিটার কার্ন্তরা সুছি দেই ।

ক্রেমা ক্রিন্ট দর্মী সুচি ।

ফার্মা ক্রিন্ট দর্মী সুচি ।

ফার কেন্ট্র ক্রিন্টর সুচি ।

ফার কেন্ট্র ক্রিন্টর সুচি ।

ক্রিন্টর দর্ম দি ব্র মুফনি ।

ক্রিন্টর দুর্ম দি ব্র মুফ্র সুচি ।

ক্রিন্টর মুচি ।

ক্রিন্টর সুচি ।

ক্রিন্টর স্কর্মিন ক্রিমিন্টর সুচি ।

ক্রিন্টর স্কর্মিন ক্রিমিন্টর স্কর্মিন ।

ক্রিন্টর স্কর্মিন ক্রিমিন্টর স্কর্মিন ।

ক্রিন্টর স্কর্মিন ক্রিমিন্টর স্কর্মিন ।

ক্রিন্টর স্কর্মিন ক্রিমিন্টর ক্রিমিন স্কর্মিন ।

ক্রিন্টর স্কর্মিন ক্রিমিন্টর ক্রিমিন স্কর্ম স্কর্ম ।

ক্রিন্টর স্কর্মিন ক্রিমিন্টর ক্রিমিন স্কর্ম স্কর্ম ।

ক্রিন্টর স্কর্মিন ক্রিমিন্টর ক্রিমিন স্কর্ম স্কর্ম নির্চার্ট্র ।

ক্রিন্টর স্কর্মিন ক্রিমিন্টর ক্রিমিন ক্রিমিন ।

ক্রিন্টর স্কর্মিন স্কর্মিন স্কর্ম স্কর্ম নির্চার্টন ।

ক্রিন্টর স্কর্মিন স্কর্মিন স্কর্ম ক্রিমিন ।

ক্রিন্টর স্কর্মিন স্কর্মিন স্কর্ম স্কর্ম স্কর্মিন স্কর্ম স্কর্ম

सार्या न कहना।।

हिलक जिम प्रत द्वारी किंतिए। हिन्न हाइन प्राक्ष मामुलीक हिम्पनी हिन्नीप ]

किही कि है। कि मिर्फा के सिक्त कि हो। से कि [ 1 क्र 1677 इसी निम्हात्त माइलीह डिक्ट प्रकट्टी स्था राम

किलकी कल्सी जिसमें सन्ना था और हारोतकी छड़ी जिसकी मिसन ग्रांक ाथ । एड इस सिनिस ग्रांक श्री ह कि कड़्न सि प्रमानी भिन्न स्थान कहावता है . जिसमें सीकी धूपदानी थी श्रीम 8 इ छमिहिनीप कि हुन इह इही देहरा देसडू ग्रीह । है । तिहाइक नाष्ट्र ह्नीप कि थि उस किशिर गृष्टि कि गृष्टि उनीई फिराती क्री 

काइन्ड . ध धार विमाल कायह कायह कि हन की किए निर्म ५ मृग्रह किछ गृष्टि । गृष्टिश्रिष्ट । गृष्टि किस्प्रकि गृष्टि छिग्रंक

व सकत काल का है है। है। ए सिम से मेर हैं कि कार के विषयमें पृथक पृथक बात करनेका अभी समय नहीं है।

ही जेर पवित्र स्थानमें प्रवेश किया और अनन्त उद्वार प्राप्त किया। वसुद्धांके बोहुके द्वारा नहीं परन्तु अपनेही बोहूके द्वाराखे एक ९१ प्रक्रि फ़िक्म प्रक्रि. ई हिन क्यिश सड़ ठीष्ट्र हिन एड कि काड़ काड़ काराण महाया महायायक हो हो हो हो संघनकार कांग्रेश कि विश्वति हो है हिस्से साम महिल्ल ०१ किनीप प्रकि नाम रुक्त । ई िकार एक डिंग इसी किना र्काइनेफ कि कि ई निष्ट भिड़न नाइकी अरि निइन सिम्ही इ है हनाइउ पृष्टी कमसम नामक कि इष्ट गृष्टि । एटड्र डिम आप गिम किनाअ हिम किम गाउँ हो। न राजाम के हिस्स की है । हारा वह । हिस स्था है । है । हार ह किन कांहातमाहर किर्मारिङ महि किन कि हो होता है कि कवल सहीयायक बरस भरमें एक केर जाता है और छोड़ कार्य थातक लोग निस्य प्रवेश कर सेवा किया करते हैं। परन्त इसरेम ७

४१ निगन नेमिरी ड्राफ क्षित कांक कांक कांक गिरकी 15 . ई किएक ह्मिए किलो कात्रुष्ट किर्रिष्ट किल किड्ही रुगागिक हिन्छ इश कि छात्र किए होए हाए हाए हाए कार्क्स हो है ही स्वीरिक

श्चात्माके द्वारा श्रपने तई ईश्वरके श्वागे निष्कलंक चढ़ाया तुम्हारे मनको स्तवत कम्मेंक्षि शुद्ध करेगा कि तुम जीवते ईश्वरकी स्रेवा करे।

१४ श्रीर इसीके कारण वह नये नियमका मध्यस्थ है जिस्तें पहिले नियमके संवन्धी श्रपराधोंके उद्धारके लिये मृत्यु भाग किये जानेले

१६ बुलाये हुए लोग अनन्त अधिकारकी प्रतिज्ञाकी प्राप्त करें । क्योंकि जहां मरखोपरान्त दानका नियम है तहां नियमके बांधनेहारेकी

१७ मृत्युका अनुसान अवश्य है। क्योंकि ऐसा नियम लोगोंके मरनेपर दढ़ होता है नहीं तो जबलों उसका बांधनेहारा जीता है तबलों ९८ नियम कभी काम नहीं खाता है। इसलिये वह पहिला नियम भी

श्वास क्या काल गहा जाता है। इसावन वह पाइला निवम मा श्र लोहू बिना नहीं स्थापन किया गया है। क्योंकि जब मूसा ब्यवस्थाके अनुसार हर एक बाजा सब लोगोंसे कह चुका तब उसने

जल श्रीर लाल जन श्रीर एसोबके संग बल्डुश्री श्रीर बकरोंका २० लोहू लेके पुस्तकहीपर श्रीर सब लोगोंपर ब्रिड्का . श्रीर कहा

यह उस नियमका लेग्डू है जिसे ईश्वरने तुम्हारे विषयमें ग्राज्ञा २१ करके ठहराया है। श्रीर उसने तंबूपर भी श्रीर सेवाकी सब साम-

२१ करके उहराया है। श्रार उसन तबूपर भी श्रीर संवाकी सब सास-२२ श्रीपर उसी रीतिसे लेाहू छिड़का। श्रीर व्यवस्थाके श्रनुसार ग्रायः

रर आपर उसा शातल लाहू छिड़का । चार व्यवस्थाक चानुसार प्रायः सब बस्तु बोहूके द्वारा गुद्ध किई जाती हैं चौर बिना लाहू बहाये पापमोचन नहीं होता है ।

२३ सो अवश्य था कि स्वर्गमेंकी बस्तुओंके प्रतिरूप इन्होंसे शुद्ध किये जाये परन्तु स्वर्गमेंकी बस्तु आपही इन्होंसे उत्तम बिलदानोंसे

२४ शुद्ध किई जायें। क्योंकि खीष्टने हाथके बनाये हुए पवित्र स्थानमें जो सच्चेका दशन्त है प्रवेश नहीं किया परन्तु स्वर्गहीमें प्रवेश

२४ किया कि हमारे लिमे यब ईश्वरके सन्मुख दिखाई देवे . पर इसिलये नहीं कि जैसा महायाजक बरस बरस दूसरेका लीहू लिये हुए पवित्र स्थानमें प्रवेश करता है तैसा वह अपनेका बार बार

हुए पावत्र स्थानम अवश करता ह तसा वह अपनका बार बार २६ चढ़ावे . नहीं तो जगतकी उत्पत्तिक्षे लेके उसकी बहुत बेर दु:ख भोगना पड़ता . परन्तु अब जगतके अन्तमें वह एक बेर अपनेही

२७ बलिदानके द्वारा पापकी दूर करनेके लिये प्रगट हुआ है। ग्रीर जैसे मनुष्योंके लिये एक बेर मरना श्रीर उसके पीछे बिचार ठहराया

१८ हुआ है • वैसेही सीष्ट बहुतोंके पापोंकी उठा लेनेके लिये एक बेर

चढ़ाया गया श्रीर जो लोग उसकी बाट जेहिते हैं उनकी त्राणके

पर उन विषयोंका स्वरूप नहीं इसिलये वह बरस बरस एकहीं के क्यी उन्हें जो निकट ब्यवस्थामें तो होनेहार उत्तम विषयोंकी परखाई मात्र है प्रकारके वांलिदानांके सदा चढ़ाये जानेसे कभी उन्हें जो निकट ग्राते हैं सिद्ध नहीं कर सकती है। नहीं तो क्या उन्होंका चढ़ाया २ जाना बन्द न हो जाता इस कारण कि सेवा करनेहारोंको जो एक वेर शुद्ध किये गये थे फिर पापी होनेका कुछ वोध न रहता। पर ३ इन्होंमें बरस ब्रस पापोंका स्मरण हुआ करता है। क्यांिक ४ यन्होना है कि बैठों श्रीर वकरोंका लोहू पापोंकी दूर करे। इस ⊱ कारमा कीष्ट जगतमें जाते हुए कहता है तूने बिबदान और चढ़ावेकी न चाहा परन्तु मेरे लिये देह सिद्ध किया। तू होमोंसे ६ श्रीर पाप निमित्तके बलियोंसे प्रसन्न न हुआ। तब मैंने कहा देख मैं 🤒 याता हूं धर्म्भपुस्तकमें मेरे विषयमें लिखा भी है जिस्तें हे ईश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। उपर उसने कहा है बलिदान श्रीर चढ़ावेको 🕏 धीर होसें। श्रीर पाप निमित्तके बलियोंकी तूने न चाहा श्रीर न उनसे प्रसन्न हुआ अर्थात उनसे जो ब्यवस्थाके अनुसार चढ़ाये जाते हैं। तब कहा है देख मैं याता हूं जिस्तें हे ईश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं. ह वह पहिलेकी उठा देता है इसिलिये कि दूसरेकी स्थापन करें। उसी १० हच्छाके अनुसार हम लोग यीशु खीष्टके देहके एकही बेर चढाये जानेके द्वारा पवित्र किसे गये हैं।

श्रीर हर एक याजक खड़ा है। के प्रतिदिन सेवकाई करता है श्रीर १९ एकड़ी प्रकारके बलिदानोंका जो पापोंका कभी मिटा नहीं सकते हैं

बारंबार चढ़ाता है। परन्तु वह तो पापेंकि लिये एकही बलिदान १२ चढ़ाके ईश्वरके दहिने हाथ सदा बैठ गया . श्रीर श्रवसे १३

जबलों उसके शत्रु उसके चरणोंकी पीढ़ी न बनाये जायें तवलों बाट जोहता रहता है। क्योंकि एकही चढ़ावेसी उसने उन्हें जो १४

पवित्र किये जाते हैं सदा सिद्ध किया है।

और पवित्र श्रात्मा भी हमें साची देता है क्योंकि उसने पहिले ११ कहा था . यही नियम है जो में उन दिनोंके पीछे उनके संग १६ बांधुंगा परमेश्वर कहता है में श्रपनी ब्ययस्थाको उनके हृदयमें

१७ डालूंगा श्रीर उसे उनके मनमें लिखूंगा . [ तब पीछे कहा ] मे उनके पापांको श्रीर उनके कुकरमोंको फिर कभी स्मरण न करूंगा। उद पर जहां इनका मोचन हुआ तहां फिर पापोंके लिये चढ़ावा न रहा ।

िइन बातोंकी कारण स्थिर रहनेका उपदेश । पतित होनेका भयंकर फल ।

सो हे भाइबा जब कि यीशुके लाहुके द्वारासे हमें पवित्र स्थानमें २० प्रवेश करनेको साहस मिलता है . श्रीर हमारे लिये परदेमें से अर्थात उसके शरीरमेंसे नया श्रीर जीवता मार्ग है जो उसने २ ६ हमारे लिये स्थापन किया . श्रीर हमारा महायाजक है जो ईश्वरके

२२ वरका अध्यक्त है. तो आस्री बुरे मनसे शुद्ध होनेकी हृदयपर

छिड़काव किये हुए श्रीर देह शुद्ध जलसे नहलाबे हुए हम लोग

२३ विश्वासके निश्चयके साथ सच्चे मनसे निकट आवें . श्रीर श्राशाके श्रंगीकारको दृढ़ कर थांभ रखें क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किई है

२४ वह बिश्वासयोग्य है . श्रीर प्रेम श्री सुकर्मोंमें उस्कानेके लिये एक २१ दूसरेकी चिन्ता किया करें. श्रीर जैसे कितनांकी रीति है तैसे

श्रापसमें एकहे होना न छोड़े परन्तु एक दूसरेको समसानें . श्रीर जितने भर उस दिनको निकट आते देखो उतने अधिक करके यह किया करो।

क्योंकि जो हम सत्यका ज्ञान प्राप्त करनेके पीछे जान बुसके २७ पाप किया करें तो पापेंके लिये किर कोई बलिदान नहीं . परन्तु दंडका भयंकर बाट जोहना श्रीर बिरोधियोंको भच्या करनेवाली

२८ शागका ज्वलन रह गया । जिसने मृसाकी व्यवस्थाको तुच्छ जाना है कोई हो वह दो अथवा तीन सान्तिबोंकी सान्तीपर द्यासे

२६ बर्जित होके मर जाता है। तो क्या सममते हो कितने श्रीर भी भारी दंडके बाग्य वह गिना जायगा जिसने ईश्वरके पुत्रका पांचों तले रींदा है और नियमके लोहुको जिससे वह पवित्र किया गया था अपवित्र जाना है और अनुप्रहके आत्माका अपमान किया

३० है। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है परमेश्वर कहता है में प्रतिफल देजंगा श्रोर फिर कि

३१ परमेश्वर श्रपने लोगोंका बिचार करेगा। जीवते ईश्वरके हाथोंमें पडना सयंकर बात है।

९९ काप निष्य पत संघति किक कुत्रमः किर्दिश काराष्ट्र हुन्त्रप

किंदिमीयुष्टी ज्ञीय का का का का का का का व्यावस्था ।] [। गण्याप्रचार किंदिर समय कामान्त्र

किंकाक मह तिगर किए प्राप्त किंगिक निर्मा सार्थ है है

हैं, हैं मड़ सिमाह्यही । युड़ जास्कु एप कि निमार सेम्ब्र की सुंह की सिमाह की की सिमाह की कि सिमाह की कि सिमाह की कि सिमाह की कि सिमाह कि

ह स्थासल ाम्प्रक हमस फेट ाम्ही साहजू हम्प्रम । एवं एक्टी हमस रेक साहजूही (से हाल साम क्रिक्ट्रेड कि की ई स्प्रहार कीएिंड्ड ई एपडिंट्ड इंक्टिड्ड इंड्रेस हम्स्ट इंड्ड की ग्रेड्डिड्ड इंड्रेड की

हे। वह राया और उस धम्मेका अधिकारी हुआ में। विष्वास्ति र्जाएने निरुप निर्मा क्रिय होए इस्से निर्म ने ने ने ने ने कितारम देग्रह गृष्टि । ए। रह काच । यातमा सर्वा स्वयम हिस्स ीं किश्व निह मियास सह ता वा वा वा वा विश्व कि विश्व वि

की ई निष्क उपए कि ई निड़क नाइ किए एम्हि कि कीएक। ई 88 तिष्ठा प्रक्रि क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक माणा प्रस्ति उस हेस और जिर्म कर छिया और प्रणाम हिम रुप क्लिकाइनीए मिड़न्ह की रेम मिडिमावश्वी वस में 1 है ई ह काणाष्ट्र कि क्राइ किराएकि क्रिइस कि ग्रीह है शिर्काणकाष्ट्र निनित्र किक मिन्न माथा था बार क्षेप इतक सन्में निनि डिक्य क्राक छड़। क्रिसस स्पार्थ छाइएकी कि ईकी छितार नेसरी ९१ किछर नेप्तर कींकि कि कड़ार कि प्रमिष्ट मिर्म केप्रम मेरि है। कीए किनेक प्राप्त भार भिर नःप्राप्त भारत है। है उन्हें है है गुड़िना था हिस हो है सिसका राजुहिन कि कि कि कि कि कि कि डाइ किमार सह इह कीरिक । एकी साथ मिरिकृत है मिकिशिह ०१ निमं क्राह्मीय क्षिड कि छाछ केब्द्राए ग्रीह काइमड़ ग्रीह । छिम रुक्ति किनार न इस है । जास अपकी में ग्रीह 13 भूप -र्नाप फिछी के जानधीए इंड फिली छाए किमाए सह की छिक्नी किंद्र गिलाहास का पाग गण वह हम भाइ। इस सामा हो हो 1 第 15/13

छिलाइएड। पिर एएए छेट मिन्नडड हेछट फिसनसी है 15कस ०९ 135 कि हिम्लिक उत्तर के विषय किया है इवर स्वाक्त भी वरा ाठाइक किर्विकक्ष र्वाष्ट्र द्वाप्ति गर्फाइक एक 19र्त पि डि कि इस्हाइसड़ की 1थ एए। इक किसकी प्रक्रि पर गणा पि किंकिए -हीए नेसकी । एमइक किकाइमड़ कि ईग ईछी किपिम किसर न? १० उनके किया है। किया है। किया है। किया हिला किया है। हैएवर उनका हैश्वर कहर समार समार क्यां कार कार कार के फिलीएड़ ई किएक एड्टि किनेक ड्रेप एड्ड शीएछ नीयह सकट ग्राहर ६ व्यर भूम । १५५८मा उपना । तक्ति हुन्छ १५ प्रभूम ३१ ध काष्ट्र रुक्ति छिएकी किएई छट के कि ग्रिस् । ई हेड्डू एड् ५६ इसहाकने याकूब श्रीर एसौकी श्रानेवाली बातोंके विषयमें श्राशीस दिई। बिश्वासंसे याक्बने जब वह मश्तेपर था यूसफके दोनों २१ पुत्रोंमेंसे एक एकको ग्रोशीस दिई श्रीर ग्रपनी छाठीके सिरेपर उठंगके प्रणाम किया। बिश्वाससे यूसफने जब वह मरनेपर था २२ इस्रायेलके सन्तानांकी यात्राका चर्चा किया और अपनी हिड्डियोंके विषयमें आज्ञा किई।

बिश्वाससे मूसा जब उत्पन्न हुन्ना तब उसके माता पिताने २३ उसे तीन मास छिपा रखा क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुन्दर है श्रीर वे राजाकी श्राज्ञासे न डरे। बिश्वाससे मुसा जब २४ सयाना हुन्ना तब फिरऊनकी बेटीका पुत्र कहलानेसे मुकर गया। क्योंकि उसने पापका श्रनित्य सुखभीग भीगना नहीं परन्तु ईरवरके २४ लोगोंके संग दु:खित होना चुन लिया। श्रीर उसने खीष्टके कारण २६ निन्दित होना मिसरमेंकी सम्पत्तिसे बड़ा धन समसा क्योंकि उसकी दृष्टि प्रतिफलकी श्रीर लगी रही । बिश्वाससे वह २७ मिसरको छोड़ गया श्रीर राजाके क्रोधले नहीं दरा क्योंकि वह जैसा श्रदृश्यपर दृष्टि करता हुश्रा दृढ़ रहा । बिश्वाससे उसने २८ निस्तार पर्बंको श्रीर लोहू छिड़कनेकी विधिको माना ऐसा न हो कि पहिलौठोंका नाश करनेहारा इस्रायेली लोगोंको छूवे। विश्वाससे वे लाल ससुद्रके पार जैसे सूखी भूमिपर होके उतरे २६ जिसके पार उतरनेका यत करनेमें मिसरी लोग डूब गये। बिश्वाससे यिरीहोकी भीतें जब सात दिन घेरी गई थीं तब गिर ३० पड़ीं । बिश्वाससे राहब बेश्या अबिश्वासियोंके संग नष्ट न हुई ३१ इसलिये कि भेदियोंकी कुरालसे ग्रहण किया।

श्रीर में श्रागं क्या कहूं . क्योंकि गिदियानका श्रीर बाराक श्री ३२ शमशोनका श्रोर यिप्ताहका श्रीर दाऊद श्री शसुएलका श्रीर भविष्यद्वकात्रींका वर्णन करनेको सुक्ते समय न मिलेगा । इन्होंने ३३ बिध्वासके द्वारा राज्योंको जीत लिया धर्मका कार्य्य किया प्रतिज्ञात्रोंको प्राप्त किया सिंहोंके सुंह बन्द किये . श्रग्निकी शक्ति ३४ निवृत्त किई खड़की धारसे बच निकले दुर्व्वलतासे बलवन्त किये गये युद्धसें प्रबल हो गये श्रीर परायेंकी सेनाश्रोंकी हटाया । स्त्रियोंने पुनरुत्थानके द्वारासे अपने सृतकोंको फिर पाया पर ३४ श्रीर लोग मार खाते खाते मर गये श्रीर उद्धार प्रहण न किया

३६ इसलिये कि श्रीर उत्तम पुनरूत्थानको पहुंचें । दूसरोंको
ठट्टों श्रीर कोड़ोंकी हां श्रीर भी बन्धनोंकी श्रीर बन्दी३७ गृहकी परीचा हुईं । वे पत्थरबाह किये गये वे श्रारेखे चीरे
गये उनकी परीचा किई गईं वे खड़स्से मारे गये वे कंगाल
श्री क्रेशित श्री दुःखी हो भेड़ेंकी श्रीर बकरियोंकी खालें
३८ श्रोदे हुए इधर ऊधर किरते रहे . श्रीर जंगलों श्री पर्व्वतों श्री
गुफाश्रोंमें श्री पृथिवीके दरारोंमें भरमते फिरे . संसार उनके
३६ योग्य न था । श्रीर इन सभोंने विश्वासके द्वारा सुख्यात होके श्रति४० ज्ञाका फुल नहीं पाया । क्योंकि ईश्वरने हमारे बिये किसी उत्तम
बातकी तैयारी किई इसलिये कि वे हमारे बिना सिद्ध न होवें।

[ दृढ़ता ग्रीर पवित्रताका उपदेश । नये नियमकी श्रेष्टताका वर्णन । ईश्वरके बचनसे स्रवेत होनेके विषयमें चितायनी ।

इस कारण हम लोग भी जब कि साचियोंके ऐसे बड़े 🖣 🗸 मोबसे घेरे हुए हैं हर एक बोम्को और पापको जो हमें सहजही उलमाता है दूर करके वह दौड़ जो हमारे श्रागे धरी है र धीरजसे दाँड़ें . श्रीर बिरवासके कर्ता श्रीर सिद्ध करनेहारेकी अर्थात यीशुकी अरेर ताके जिसने उस आनन्दके लिये जो उसके श्रागे धरा था कुसको सह लिया श्रीर लजाकी तुच्छ जाना ३ श्रीर ईश्वरके सिंहासनके दहिने हाथ जा बैठा है। उसकी सोची जिसने अपने विरुद्ध पापियोंका इतना बिबाद सह लिया जिस्ते तुम थक न जावा और अपने अपने मनका साहस न छोड़ो। अवलों तुम्होंने पापसे लड़ते हुए लोहू बहाने तक साम्हना ४ नहीं किया है। श्रीर तुझ उस उपदेशकी भूळ गये हो जो तुमसे जैक्षे पुत्रोंसे बातें करता है कि हे मेरे पुत्र परमेश्वरकी ताड़नाकी हलकी बात मत जान श्रीर जब वह तुभी डांटे तब साहस मत ६ छोड़ । क्योंकि परमेश्वर जिसे प्यार करता है उसकी ताइना करता है श्रीर हर एक पुत्रकी जिसे ग्रहण करता है के। इ मारता ७ है। जो तुम ताड़ना सह लेग्रो तो ईश्वर तुमसे जैसे पुत्रोंसे ब्यवहार करता है क्योंकि कीनसा पुत्र है जिसकी ताइना पिता प नहीं करता है। परन्तु यदि ताड़ना जिसके भागी सब कोई हए

तिमी पीड़े वह उन्हें को उसके हाशा साथ वाये हैं धम्मैका विक्री हैं कि इस हैं।

इसिलिये अवल हाथांका भार किव्वेत घुरनाका इड़ करा। १२

8 है। होग्रंक कि की क्षिमिक पैप्ति पृष्ठी किंकांग निपष्ट ग्रिट्ट 81 कींसम । छार एकी एक्टि कि ग्रंट्टि टून्ग्म छार न एमकड़ छा हैकि किनि सिटी किनिहिनीए ग्रंट्टि फ्रिक्ट डिन्टि किमारुसी एसे

अस्थरसे रहित होत सथा कोई कड़्वाहरको जड़ स्था और स्था हुई हुश हैई और उसके हाराले बहुतसे लाग अशुद्ध हों में सा १६ न हो कि कोई जन ब्योमचारी वा एसीकी बाहें अपवित्र होंग । जिस्ते प्रके केंद्र भाजनपर अपने पहिलोठेनको बेच डारा।

90 हिन्दी सिना स्वासित हो कि जब वह वह कि स्वासित प्रमित को हिन्दा 90 करता भी था सब अयोग्य मिना माथा क्योंसित पद्मी सिना के स्वासित के स्वाह । विक्रों के स्वासित के सिना सिना के सिना

78 शकि 151ए 18कु कि डि छि। हो छा। कि छि। सह कि कि छि। कि छि। सह कि छि। हो छो। हो हो हो है। हो छो। हो छो। हो छो।

पास और जीवते ईश्वरक नगर खगीज विरूपणीमक पास आप

-जीए गृष्टि हैं सिज्ञम कि भाप कामम किर्निज्ञ क्षेम्छ गृष्टि . हि इ.इ. गृष्टि हैं युद्ध किठी सिंक्ष्म मान किन्छी भाप किथ्यिम किरिंति युद्ध एकी क्रिभी गृष्टि है किक्शान्छी क्षिमभ कि भाप कंग्रम्प्ट्टे स्ट्रम्स क्ष्मण्नी किन गृष्टि . भाप क्ष्मेंश्रमभाष्ट क्ष्मेंभेमीघ 8,5 व्यित्यह्म भिरुष्टी। इ.स. स्ट्रम्

[ । निम्ह इड्डे किएड कील्याड्ड क्षित्र भूम भी क्षेत्र हुए कार्ताह क्रिक ]

नगरको दूंड़ते हैं। इसिलिये यिशुके द्वारा हम सदा ईश्वरके आगे १४ स्तुतिका बलिदान अर्थात उसके नामका धन्य माननेहारे होठोंका फल जड़ाया करें। परन्तु भलाई और सहायता करनेको मत १६ भूल जाओ क्योंकि ईश्वर ऐसे बलिदानेली मस्त्र होता है। अपने १५ भूल जाओ क्योंकि ईश्वर ऐसे बलिदानेली मस्त्र होता है। अपने १५ मानोंकी मानो और उनके अधीन होओ क्योंकि वे जैसे कि लेखा प्रधानोंकी मानो और उनके अधीन होओ क्योंकि वे जैसे कि लेखा देंगे तैसे तुम्हारे पार्थोंके लिये चौकी देते हैं इस लिये कि वे इसको आतन्दसे करें और कहर कहरके नहीं क्योंकि वम मरीसा रखते १४ विषक्त है। हमारे लिये प्रार्थना करो क्योंकि हम सरीसा रखते १४ विषक है। हमारे लिये प्रार्थना करो क्योंकि हम सरीसा रखते १४ विषक हो। इसको बिलक है। हमारे लिये प्रार्थना करो क्योंकि हम सरीसा अच्छी चाल भरमाये जांथा क्योंकि अच्छा है कि मन अनुप्रहर्स दृढ़ किया जाय खानेकी बस्तुओंसे नहीं जिनसे उन सोगोंको जो उनकी विधिपर खानेकी बस्तुओंसे नहीं जिनसे उन सोगोंको जो उनकी विधिपर चले कुछ लाभ नहीं हुआ। हमारी एक बेदी है जिससे खानेका १० प्रिकार उन सोगोंको नहीं है जो तंबूमेंकी सेवा करते हैं। क्योंकि ११ प्रिकार उन सोगोंको नहीं है जो तंबूमेंकी सेवा करते हैं। क्योंकि ११ जिन पश्चओंका लोहू महायाजक पापके निमित्त पवित्रस्थानमें से जाता है उनके देह छावनिके बाहर जलाये जाते हैं। इस ११ कार्या यिश्चने भी इसिबिये कि सोगोंको श्रपनेही सोहूके हारा उनके बिश्वासके अनुगामी होश्रो। यीश्च खिष्ट कळ श्रीर आज श्रीर सब्बेदा एकसां है। नाना प्रकारकी श्रीर जपरी शिचाश्रोले मत पवित्र करे फाटकके बाहर दुःख भोगा। सा हम लोग असकी किन्दा सहते हुए छावनीके बाहर उस पास निकल जावें। क्योंकि यहां हमारा केंद्रि ठहरनेहारा नगर नहीं है परन्तु हम उस होतेहार 25 a w 2 n 00

शांतिका ईश्वर जिसने हमारे प्रभु यिशुको जो सनातन नियमका २० लोहू लिये हुए भेड़ोंका बड़ा गड़ेरिया है स्तकोंमें से उठाया . तुम्हें हर एक श्रन्छे कम्मीमें सिद्ध करे कि उसकी इच्छापर चला २१ और जो उसको भावता है उसे तुम्होंमें यीशु खीष्टके द्वारा उपश्व करे जिसका गुणानुवाद सदा सन्वेदा होने . श्रामीन । श्रीर है २२ भाइयो में तुमसे बिनती करता हूं उपदेशका बचन सह लेश्वी चला चाहते हैं। श्रीर में बहुत श्रधिक बिनती करता हूं कि करो ह्तिलिये कि में श्रीर भी शीध तुम्हें फेर दिया जाऊं। [ प्रार्थना और नमस्कार सिंहत पत्रीकी समाप्ति।]

२३ क्योंकि मैंने संचेपसे तुम्हारे पास लिखा है। यह जाना कि भाई तिमोधिय छूट गया है. जो वह शीघ्र आवे तो उसके संग में २४ तुम्हें देखूंगा। अपने सब प्रधानांको और सब पवित्र लोगोंको नमस्कार करो इतिलियाके जो लोग हैं उनका तुमसे नमस्कार। अनुप्रह तुम सभोंके संग होवे। आमीन॥

## याकूब प्रेरितकी पत्री।

[ पत्नीका ग्राभाप । ]

9 याकृव जो ईश्वरका और प्रभु यीशु खीष्टका दास है बारहें। कुलोंका जो तितर बितर रहते हैं . ग्रानन्द रहा ।

[ परोचाको नूल ग्री। फलका निगंय।]

हे सेरे भाइयो जब तुम नाना प्रकारकी परीचाश्रोंमें पड़ी उसे २ सर्व प्रानन्द समस्तो . क्योंकि जानते हो कि तुम्हारे विश्वासके ३ परखे जानेसे धीरज उत्पन्न होता है। परन्तु धीरजका काम सिद्ध ४ होवे जिस्तें तुम सिद्ध श्रीर पूरे होत्रो श्रीर किसी बातमें तम्हारी घटी न होय । परन्त यदि तुममेंसे किसीको बुद्धिकी घटी होय तो ४ ईरवरसे मांगे जो सभोंकी उदारतासे देता है और उलहना नहीं देता श्रीर उसको दिई जायगी । परन्तु विश्वासखे मांगे श्रीर कुछ ६ संदेह न रखे क्योंकि जो संदेह रखता है सा समुद्रकी लहरके समान है जो बयारसे चलाई जाती श्रीर डुलाई जाती है। वह ७ मनुष्य न समभे कि में प्रभुसे कुछ पाऊँगा। दुचित्ता मनुष्य = अपने सब मार्गोंमें चंचल है। दीन भाई अपने अंचे पदपर बड़ाई ह करे । परन्तु धनवान अपने नीचे पदपर बड़ाई करता है क्योंकि <sup>9</sup> वह घासके फूळकी नाईं जाता रहेगा । क्योंकि सूर्य्य ज्येंही घास ९ सहित उदय होता त्यों घासको सुखाता है श्रीर उसका फल भड़ जाता है श्रीर उसके रूपकी शोभा नष्ट होती है . वैलेही धनवान भी अपने पथहीमें सुकीयगा । जो सनुष्य परीचामें स्थिर रहता है १: सो धन्य है क्योंकि वह खरा निकलके जीवनका सुकुट पावेगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभुने उन्हें जो उसकी प्यार करते हैं दिई है। कोई १३ जन परीचित होनेपर यह न कहें कि ईरवरसे मेरी परीचा किई जाती है क्योंकि ईशवर बुरी बातोंसे परीचित होता नहीं श्रीर वह किसीकी वैसी परीचा नहीं करता है। परन्तु हर कोई जब अपनी १४ ही अभिलापासे खींचा और फुसलाया जाता है तब परीचामें

[ इसर्य वयनपर वलनेका उपहेंग ।] । नाई स्पृक्तम किहीप क्रिक्सिक ईड्रांक्सिक क्रिक्स मड की फिलामड्र १एकी क्ष्मण्ड एगड़ केन्डिक कारमण्ड मड़ हंभड है। छन्डु डिरीन्माह न । है एएक किएक फ्रिक हर छइड छइड़ ह सिल्ही सारमी क्रिकी क्रिकी हानकम्मे और हर एक सिद्ध दान कपरसे उतस्ता है अथति 1 ए । १ व ए इ । कि छि कि कि कि कि कि हो कि है कि । इह जनती है जीए कुकिया जब समाध होती तब स्थुके उत्पन्न कर्ता है। ११ पड़ता है। फिर आभिलामाल जब गभे रहता है कि पर

। राम्छपु कछकानी छिपासि इत नेप्रह प्राष्ट माता पिताहीन छड्कोंके और बिधवात्रोंके क्ष्म उनकी सुध लेना हीएए ई इष प्राप्तासम्ब रुसि ग्राप्ट हुए दिए दिएमें उन्हें बर अपनेका धम्माचारी समभता है ते इसका सम्माचार ब्यर्भ है। जीस पर बाग नहीं छगाता है परन्तु श्रपने सनका भोखा देता है हिन्छाइ कि द्वांक मिडिस्ट दीए। गागड़ धन्य सिंग्रिपक निमाह डिह कि ३९ यो ऐसा सुननेहारा नहीं कि भूछ जाय परन्तु कारय करनेहारा है क निवान्धतावी है कुक कुकक देखता है और रहर जाता है वह २१ जाता है कि में कैसा था। परन्तु जो जन सिद्ध ब्यवस्थाकी अपनेको ज्योही देखता लि चरा नाता और तुरन्त भुर इन कींफिन। ई 15कई एंग्रिप्ड इस किनाधान 16पथ कि ई 88 हारा है और उसपर चळनेहारा नहीं तो वह एक मनष्यक समान -हेन सु कारक के अपने माला है जो । क्यों के की है वस्तक । सुन है है राइतिम् छ प्रकं ग्रीह किन्द्र इन्हर्म अपनम् हन्। ई । एका रू उस होते हुए बचनका सहण करो यो वुम्हार् प्राणीका बचा सब अशुद्रताकी और वेरभावकी श्रीधंकाईका दूर करक नमति २१ सन्बन्धका क्षेत्र हेश्वरके घरमेका नहीं निबाहता है। इस कार्या क्रींकि । रेक क्रिकी सिष्टिक कि रेक क्रिकी सिर्वेशक एए रेक ०९ राज्यीष्ट किनी किनिम्स प्रजन्म कप एड रिम्हास शाय देस ई रिस

#### [। क्रमना तक्तामक्रम]

ग्रार महंकीला बख पहिने हुए तुन्हारी सभामें आवे ग्रीर एकः इड़ किनि एउए कुए हीए कींपिर । छिक एकी हाम हाएकए 🗲 ह हें मेरे साइया हमारे तेजासव प्रभु यांशु खोष्टके बिश्वासमें

है मह ग्रांख , बाह्र पृट्ठ निद्वीप छव छिम कि फलहुम उत्तारक प्रांख रहेक सिस्स किस श्रीड प्रपृष्ठ निद्वीप छव छिक्डिस सर रहेक मिलारक सह ग्रांख किसी सिसीडि खिनाड रहा

ाई ठाए प्रकृष प्रमु छिमान छित। ई हिनों गेंडन विष्य क्रिक्सिए विम्नान प्रमु का क्षित हैं। क्षित क्षित हैं। क्षित क्षि

ा है। को का काएक। 13 ताल धाउउठ सिउपएड छाख्नकार गृहि 15 कोंति है। इस के के मिता कु प्राप्त का का का का का का छाड़ है। इस प्रम् नियमिश्रिप 13क स्थित कीएक। 13क 13 कार्य के इड़ न नियमिश्रिप है। एक प्रम् प्रमुख्य की 13क प्रि 3ए स्प्रिट है। यह 13क 13 कि प्रमुख्य के स्थान

ससने यह भी कहा कि वर्शहसा भत कर । या जा तु परकाममन न कर परना कहा कि प्रमासका ज्यवस्थाका अपराधी हो कुछ। तुम १२ धुसे बोली और एस कास को जैसा तुमका वापना। वर्णाक १३ इस कोएम। तिकस्थाको क्यवस्थाके हारा किया जायन। वर्णाक १३

जिसने दया न किई उसका विचार किना द्याके किया नायगा और दया न्यायपर जयनकार करती हैं।

ि। निर्म तिष्ठा किम निर्म राष्ट्रित किम निर्मा प्राप्त निर्मा ।

\$१ क्षिप्त किराय हु इक छिन्छ देकि छिमम गुर्छ । छाई दिव किम्माध किरो केड्ठ छुम्छ कि मह हन्मि डिग्र मह मह किरा हा इस्ट इस्ह ए छाछाडी डिछिड । ई छाछ । छम् हि छिन्छ । छम्छ ह १८ भी जो कम्में सहित न होवे तो श्रापही मृतक है। बरन कोई कहेगा तुर्फे विश्वास है श्रीर मुक्तसे कम्में होते हैं तू श्रपने कम्में विना श्रपना विश्वास सुक्ते दिखा श्रीर में श्रपना विश्वास श्रपने १६ कम्मों से तुर्फे दिखाजंगा। तू विश्वास करता है कि एक ईश्वर है. तू श्रच्छा करता है. श्रुत भी विश्वास करते श्रीर धरधराते हैं। २० पर हे निर्वुद्धि मनुष्य क्या तू जानने चाहता है कि कम्में विना २१ विश्वास मृतक है। क्या ह्यारा पिता इबाहीम जब उसने श्रपने २२ पत्र इसहाकको बेदीपर चढ़ाया कम्मोंसे धर्मी न ठहरा। तू देखता है कि विश्वास उसके कम्मोंके साथ कार्य्य करता था श्रीर २३ कम्मोंते विश्वास सिद्ध किया गया। श्रीर धर्मपुस्तकका यह बचन कि इबाहीमने ईश्वरका विश्वास किया श्रीर यह उसके जिये धर्म २४ गिना गया पूरा हुशा श्रीर वह ईश्वरका मित्र कहलाया। सो तुम देखते हो कि मनुष्य केवल विश्वाससे नहीं परन्तु कम्मोंसे भी २४ धर्मी ठहराया जाता है। वैसेही राहब वेश्या भी जब उसने दूतोंकी

पहुनई किई और उन्हें दूसरे मार्गले बिदा किया क्या कम्मींसे २६ धर्मी न उहरी। क्योंकि जैसे देह शात्मा बिना मृतक है वैसा विश्वास भी कम्मी बिना मृतक है।

#### [ जीमकी दोष ग्रीर स्वतन्त्रताका वर्णन । ]

है मेरे भाइया बहुतरे उपदेशक मत बना क्योंकि जानते हा कि हम अधिक दंड पावेंगे। क्योंकि हम सब बहुत बार चूकते हैं. यदि कोई बचनमें नहीं चूकता है तो वही सिद्ध मनुष्य है जो सारे देहपर भी बाग लगानेका सामर्थ्य रखता है. देखा घोड़ोंके मुंहमें हम लगाम देते हैं इसिलये कि वे हमें माने और हम उनका सारा देह फेरते हैं। देखा जहाज भी जो इतने बड़े हैं और प्रचंड बयारोंसे उड़ाये जाते हैं बहुत छोटी पतवारसे जिधर कहीं सम्मिका मन चाहता हो उधर फेरे जाते हैं। वैसेही जीम भी छोटा अंग है और बड़ी गलफटाकी करती है। वैसेही जीम भी छोटा अंग है और बड़ी गलफटाकी करती है. देखा थोड़ी आग द कितने बड़े बनको फूंकती है। और यह अधर्मका लोक अर्थात जीम एक आग है. हमारे अंगोंमें जीम है जो सारे देहको कलंकी करनेहारी और भवचकमें आग लगानेहारी ठहरती है और उसमें अग्राग लगानेहारा नरक है। क्योंकि बन पशुओं और पंछियों और रंगनेहारे जन्तुश्रों श्रीर जलचरोंकी भी हर एक जाति मनुष्य जातिके वशमें किई जाती है श्रीर किई गई है। परन्तु जीभको प्र मनुष्योंमेंसे कोई बशमें नहीं कर सकता है. वह निरंकुश दृष्ट है वह मारू विषसे भरी है। उससे हम ईरवर पिताका धन्यबाद ह करते हैं श्रीर उसीसे मनुष्योंको जो ईश्वरके समान बने हैं स्नाप देते हैं। एकही मुखसे धन्यबाद श्री स्नाप दोनों निकलते हैं. हे मेरे १० भाइयो इन बातोंका ऐसा होना उचित नहीं है। क्या सातेके ११ एकही मुंहसे मीठा श्रीर तीता दोनों बहते हैं। क्या गूलरके श्रूचमें १२ मेरे भाइयो जलपाईके फल श्रध्वा दाखकी लतामें गूलरके फल लग सकते हैं. वैसेही किसी सोतेसे खारा श्रीर मीठा दोनों प्रकारका जल नहीं निकल सकता है।

#### [ सञ्जे ज्ञानका वखान । ]

तुम्हों में ज्ञानवान श्रीर वृक्षनेहार कीन है. सो अपनी अच्छी १३ चाल चलनसे ज्ञानकी नस्रता सहित अपने कार्य्य दिखाये। परन्तु १४ जो तुम अपने अपने मनमें कड़वी डाह श्रीर वेर रखते हो तो सम्राईके विरुद्ध वमंड मत करें। श्रीर भूठ मत बोलो। यह ज्ञान १४ जपरसे उत्तरता नहीं परन्तु सांसारिक श्रीर शारीरिक श्रीर शैतानी है। क्यों कि जहां डाह श्रीर वेर है तहां बखेड़ा श्रीर हर एक बुरा कम्में १६ होता है। परन्तु जो ज्ञान अपरसे है स्रो पहिले तो पवित्र है किर १७ मिलनसार स्टुसाव श्रीर केमिल श्रीर द्यासे श्रीर श्रच्छे फलोंसे परिपूर्ण पच्चपात रहित श्रीर निष्कपट है। श्रीर धम्मेका फल मेल १८ कर्तेचोंसे मिलापमें बोवा जाता है।

विर विरोध ग्रीर लाभ ग्रीर घमडपर उलहना।

तुम्होंमें छड़ाई क्षगड़े कहांसे होते . क्या यहांसे नहीं अर्थात तुम्हारे सुखाभिछाषोंसे जो तुम्हारे अंगोंमें छड़ते हैं। तुम छाछसा रखते हो भ्रोर तुम्हें मिछता नहीं तुम र नरिहंसा भ्रोर डाह करते हो भ्रोर प्राप्त नहीं कर सकते तुम क्षगड़ा भ्रोर छड़ाई करते हो परन्तु तुम्हें मिछता नहीं इसलिये कि तुम नहीं मांगते हो । तुम मांगते हो भ्रोर ३ पाते नहीं इस छिये कि तुरी रीतिसे मांगते हो जिस्ते अपने

अ सुख विलासमें उड़ा देशो। हे ब्यभिचारियो श्रीर ब्यभिचारिणियो क्या तुम नहीं जानते हो कि संसारकी मित्रता ईश्वरकी शत्रुता है. सो जो कोई संसारका मित्र हुआ चाहता है वह ईश्वरका

४ रात्रु ठहरता है। अथवा क्या तुम समस्तते हो कि धम्मीपुस्तक वृथा कहती है. क्या वह आत्मा जो हमोंमें बसा है यहांलों

६ स्नेह करता है कि डाह भी करे। बरन वह अधिक अनुग्रह देता है इस कारण कहता है ईरवर अभिमानियोंसे बिरोध करता है

७ प्रन्तु दीनांपर अनुग्रह् करता है। इस्र िक्ये ईरवरके अधीन होग्रो.

प्रशेतानका साम्हना करो तो वह तुमखे भागेगा । ईरवरके निकट जाओ तो वह तुम्हारे निकट भावेगा . हे पापिया श्रपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्ते लोगो श्रपने मन पवित्र करो । दुःखी होओ श्रीर शोक करो और रोग्नो . तुम्हारी हंसी शोक हो जाय और

१० तुम्हारा श्रानन्द उदासी बने । प्रभुके सन्मुख दीन बना तो वह

तुरुहें अंचे करेगा।

११ हे भाइवा एक दूसरे पर अपवाद मत लगाओ , जो भाईपर अपवाद लगाता और अपने भाईका विचार करता है लो व्यवस्थापर अपवाद लगाता और व्यवस्थाका विचार करता है . परन्तु जो तू व्यवस्थाका विचार करता है तो तू व्यवस्थापर चलनेहारा नहीं

१२ परन्तु बिचारकर्ता है। एक व्यवस्थाकारक श्रीर बिचारकर्ता है श्रर्थात वही जिसे बचाने श्रीर नाश करनेका सामर्थ्य है. तु कौन

है जो दूसरेका बिचार करता है।

#### [ ग्रानित्य जीवनको भरोसेका निषेध । ]

अब आश्रो तुम जो कहते हो कि श्राज वा कल हम उस नगरमें जायेंगे श्रीर वहां एक बरस बितावेंगे श्रीर खेन देन कर

१४ कमावेंगे। पर तुम तो कलकी बात नहीं जानते हो क्योंकि तुम्हारा जीवन कैसा हैं. वह भाफ है जो थोड़ी बेर दिखाई देती है फिर

१४ लोप हो जाती है। इसके बदले तुम्हें यह कहना था कि प्रभु १६ चाहे तो हम जीयेंगे श्रीर यह अथवा वह करेंगे। पर श्रब तुम

श्रपनी गळफटाकियोंपर बड़ाई करते हो . ऐसी ऐसी बड़ाई सब १७ बुरी है । सो जो भळा करने जानता है श्रोर करता नहीं उसके।

७ बुरा है। सा जा भला करने जानता है आर करता नहीं उसके पाप होता है।

[ । मित्रिक प्रमित्रम होनिविषयः ]

न रहरो।

338

। इ 15)क डिम किसाप्त है ।गाइम्छ इष्ट . ई ।छाइ ग्राप्त काप्रहे थि।ई क्लिमिम्ध नेम्ह 1 है। एकी बहन है। अपने मनका सिन्ही क्षत्र है। प्रमेश्वरके कानोंसे पहुंची है। तुस शुथवीपर सुखमें श्रोश किरासमें १ क्रिंशिनि है। ड्राइ किर्गिडिनिक गृष्टि है क्रियक्ष है ईसी एउ निष्ठत 8 कि निव किन्छ देकी निव्छ किलिक राइस्ट मिराइनिव नही कि । इ । ग्रंड कम सिंक्ति किश्वमि निष्ठ . पिरुप्त अंगर । ग्राइक् हैं है। किगार असि तिगई कि भिष्ट भाई है है। ह एउ होक सिष्ठ नाम है। इस्ते । हैं भाग एक इकि कि कि कि ९ गृष्टि है । एए इस हा । ग्राइम्ह । क्षित्र । छने । छने छिने छिने अब आओ हे धनवान लोगो अपनेपर आनेवाले क्र्योंके

### ्रिस्ट सरनेका उपदेश।

रमार्थ केडड़े मह निर्मी निर्ड डिम डिम ग्रिंट निर्ड हि हि डि । अनुमह हुन्छ। एडिस्टी ड्रेकि प्रस्थि न कितिष्ठ न दिन हिल हिल इश क्या एमिली हिम्हा भेर महिल है मही प्राह्म हिन्छ। है हिन्हा इ हों है अपर क्षा अन्त देखा है कि प्रभु वहुत कर्णासब और हत हैं उन्हें हम घन्य कहते हैं . तुमने पेयुवकी व्यिरताकी सुनी इ:खिसोग और धीरजका नसूना समस्र जेजा। देखा जो स्थिर १९ इकी नाइ छिमान कप्रम निडन्ही किर्ोहाक इधको भार के माइक ०१ ई। ई । इस मिह कमड़ फिक्प्राम्नी किंद्र . 1938 न मिहि की निकट है। हे साइये। एक दूसरेके निरुद्ध सत कुड़कुड़ाओ हसिलिये ६ त्रम भी धीरत धरे अपने मनको क्षिर करे। क्योंकि प्रभुका आना = । ई 1592 स्प्रीय किनी काउट रिजन निष्य में रिपन किन्नियी प्रसि शिवील बहुसूरम फलकी बार जोहता है और जबनों वह पहिंचा क छाडुए किइ. १९४ कर्मि क्रिमेश्र क्रिय क्रिय हिस्स क

#### [ विश्वासिकी प्राथेनाका बखान ।

89. ई गिर्ग ड्रांक मिंडियह 194 । नाम नक्त कि . ई क्वीड ड्रींक इ। एक, रक किथार कि. ई काए छ: इ ईकि सिंड्स एक

तो मंडलिके प्राचिनिकी अपने पास बुलावे थेए वे प्रभुके नाम
११ से उसपर तेल सलके उसके लिये प्रार्थना करें। थीर विश्वासकी
प्रार्थना रोगीको बचावेगी थार प्रभु उसका उठावेगा थार जो
१६ उसने पाप भी किये हों तो उसकी चमा किई जायगी। एक दूसरेके
श्वागे अपने अपने अपराघोंका मान लेखो थार एक दूसरेके
लिए प्रार्थना करो जिस्तें चंगे हो जावो . धर्मी जनकी प्रार्थना
१७ कार्य्यकारी होके बहुत सफल होती हैं। एलिवाह हमारे समान
इ:ख सुख भोपी सनुष्य था थार प्रार्थनामें उसने प्रार्थना किई
कि सेंह न बरसे थार अधिपर साढ़े तीन बरस मेंह न बरसा थार प्रार्थना वेवर्ष हैं और भूभिने ञ्चपना फल उपजाया।

# [ भाईकी अमरी फिरानेका फल।]

हे भाइयो जो तुम्होंसे कोई सचाई से भरमाया जाय श्रीर कोई उसको फेर लेवे . तो जान जाय कि जो जन पापीको उसके सार्गके अस्थासे फेर लेवे सो एक शाथको स्टब्से बचावेगा श्रीर बहुत पापोंकी ढांपेगा॥

### पितर प्रेरितकी पहिली पत्नी।

#### [पत्नी का ग्राभाष।]

पतर जो यीश खीष्टका प्रेरित है पन्त श्रीर गलातिया श्रीर कपदोकिया श्रीर श्राशिया श्रीर विश्वनिया देशोंमें छितरे हुए परदेशियोंको - जो ईश्वर पिताके भविष्यत ज्ञानके श्रनुसार श्रात्माकी पवित्रताके द्वारा श्राज्ञापालन श्रीर यीश खीष्टके ले।हूके छिड़कावके लिये चुने हुए हैं - तुम्हें बहुत बहुत श्रनुश्रह श्रीर शांति मिले।

हमारे प्रभु यीशु खीष्टके पिता ईश्वरका धन्यवाद होय जिसने अपनी बड़ी दयाके अनुसार हमें को नया जन्म दिया कि हमें थीशु खीष्टके मृतकों में ले जो उठनेके द्वारा जीवती आशा मिले . श्रीर वह श्रिषकार मिले जो श्रीबनाशी श्रीर निर्मेठ श्रीर अजर है श्रीर स्वर्गमें तुम्हारे लिये रखा हुशा है . जिनकी रचा ईश्वरकी शक्तिसे बिश्वासके द्वारा किई जाती है जिस्ते तुम वह श्राण जो पिछले समयमें प्रगट किये जानेको तैयार है प्राप्त करें।

इससे तुम ग्राहलादित होते हो पर ग्रव थोड़ी बैरलों यदि ६

श्रावश्यक है तो नाना प्रकारकी परीक्ताओं से उदास हुए हो . इस-लिये कि तुम्हारे विश्वासकी परीक्ता सोनेसे जो नाश्यमान है पर श्रागेसे परखा जाता है श्रित बहुमूल्य होके यीशु लीष्टके प्रगट होनेपर प्रशंसा श्रीर श्रादर श्रीर महिमाका हेतु पाई जाय । उस यीशुको तुम बिन देखे प्यार करते हो श्रीर उसपर यद्यपि उसे श्रव नहीं देखते हो तौभी विश्वास करके श्रवस्थ श्रीर महिमा संयुक्त श्रानन्दसे श्राहलादित होते हो . श्रीर श्रपने बिश्वासका श्रन्त श्रामित श्रपने श्रादमाका त्राण पाते हैं।

उस त्राणके विषयमें भविष्यद्वकात्रोंने जिन्होंने इस अनुप्रहके १० विषयमें जो तुमपर किया जाता है भविष्यद्वाणी कही बहुत हुंडा

३१ और खेज बिचार किया। वे ढूंढ़ते थे कि खिष्का आत्मा जो हममें रहता है जब वह खिष्के दु:खों पर और उनके पीछेकी महिमापर आगेले साची देता है तब कीन और कैसा समय ३२ बताता है। और उनपर प्रगट किया गया कि वे अपने लिये नहीं परन्तु हमारे खिये उन बातोंकी सेवकाई करते थे जिन्हें जिन लोगोंने स्वगंसे भेजे हुए पवित्र आत्माके द्वारा तुम्हें सुसमाचार सुनाया उन्होंने अभी तुमस्ये कह दिया है और इन बातोंको स्वगंदूत अक अकके देखनेकी इच्छा रखते हैं।

# [पवित ग्राचरणका ग्रीर प्रेमका उपदेश।]

NO उस परमपवित्रके समान जिसने तुसकी खुलाया तुम भी धाप १६ सारी चाल चलनेमें पवित्र बनो। क्योंकि खिखा है पवित्र हो श्रो १७ क्योंकि में पवित्र हूं। श्रोर जो तुम उसे जो विना पचपात हर एकके कर्मके धनुसार बिचार करनेहारा है पिता करके पुकारते १८ हो तो अपने परदेशी होनेका समय भयसे बिताश्रो। क्योंकि जानते हो कि तुमने पितरोंकी उहराई हुई अपनी ब्यर्थ चाल चलनक्षे जो उद्धार पाया सो नाशमान बस्तुष्टोंके अर्थात रूपे अथवा सोनेके १४ नतामंकी अगली श्रीभेळाषाश्चोंकी शीतेपर मत चळा करो . परन्तु बहुमूल्य लोहू के द्वारास पाया . जो जगतकी उत्पत्तिके आगेली हरेंग्या गया था परन्तु पिळुले समयपर तुम्हारे कारण प्रगट किया गया . जो उसके द्वारास ईरवरपर बिश्वास करते हैं। जिसने द्वारा नहीं . परन्तु निष्कलंक श्रीर निष्खोट मेम्ने सरीखे लीष्टके उसकी पूरी श्राशा रखो। श्राज्ञाकारी लोगोंकी नाई श्रपनी श्रज्ञा-इस कारण अपने अपने मनकी माना कमर बांधके सचेत रहो और जो अनुभद थीछ क्षीष्टके प्रगट होनेपर तुम्हें मिळनेवाळा है बिरवास श्रीर भरोसा ईरवरपर है। उसे स्टतकोंमेंसे उठाया श्रीर उसको महिमा दिई यहांलों कि तुम्हारा

नहीं परन्तु श्रीबेनाशी बीजसे ईश्वरके जीवते श्रोर सदालों ठहरने-हारे बचनके द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राची मन्ते एक दूसरेसे श्रतिशय प्रेम करो। क्योंकि तुमने नाशमान तुमने निष्कपट आत्रीय प्रेमके निमित्त जो अपने अपने हृदयको सत्यके आज्ञाकारी होनेमें आत्माके द्वारा पवित्र किया है तो खुद

द्यास की नाई. श्रीर सनुष्यका सारा विभव द्यासके फूळकी नाई. है। द्यास सूख जाती है श्रीर उसका फूळ भड़ जाता है परन्तु प्रभुका बचन सदाबों ठहरता है श्रीर यही बचन है जो सुसमा-है परन्त २४

चारमें तुम्हें सुनाया गया।

इसलिये सब बैरभाव श्रीर सब छल श्रीर समस्त प्रकारकी काट श्रीर डाइ श्रीर दुर्बचन दूर करके. नये जन्मे वालकेंकी नाई बचनके निराले दूधकी लालसा करो कि उसके द्वारा तुम बढ़ लाओ. कि तुमने तो चीख लिया है कि प्रभु कुपाल है। उसके पास श्रर्थात इस जीवते पत्थरके पास जो मनुष्यांसे तो

निकम्मा जाना गया है परन्तु ईरवरके आगे चुना हुआ और बहुसूल्य है आके. तुम भी आप जीवते पत्थरेंकी नाई आत्मिक र दार और याजकोंका पवित्र समाज बनते जाते ही जिस्ते आत्मिक र बिलदानोंका जो थीश्च खिछके द्वारा ईरवरको भावते हैं चढ़ावो। बिलदानोंका जो थीश्च खिछके द्वारा ईरवरको भावते हैं चढ़ावो। इस कारण धम्मेंपुस्तकर्में भी मिळता है कि देखो में सियानमें ६ कीनेके सिरका चुना हुआ और बहुसूल्य पत्थर रखता हूं और जो उस्तपर विश्वास कर सो किसी रीतिसे ळिजत न होगा। सो यह ७ बहुसूल्यता तुम्हारेही लेखे हैं जो विश्वास करते हो परन्तु जो नहीं मानते हैं उन्हें वही पत्थर जिस्से थवहुयोंने विकस्मा जाना कोनेका मानते हैं उन्हें वही पत्थर जिस्से थवहुयोंने विकस्मा जाना कोनेका बधे। परन्तु तुम लोग चुना हुत्रा बंग त्रीर राजपद्भारी याज-कोंका समाज त्रीर पवित्र लोग त्रीर निज प्रजा हो इसलिये कि जिसने तुम्हें श्रंथकारमेंसे श्रपनी श्रद्धत ज्योतिमें बुटाया उसके गुण तुम प्रचार करों . जो श्रागे प्रजा न थे परन्तु श्रभी ईंश्वरकी अजा हो जिनपर दया नहीं किई गई थी परन्त श्रभी दया किई सिरा श्रीर देसका पत्थर श्रीर टोकरकी चटान हुआ है . कि वे तो बचनकी न मानके टोकर खाते हैं श्रीर इसके लिये वे दहाये भी 6

[स्रन्यदेणियोंने सुकस्मे करने श्रीर श्रध्यक्षेक्षे श्रधीन हीनेका उपदेश ।]

बातमें वे तुमपर जैसे कुकिमीयांपर श्रपबाद लगाते हैं उसीमें वे हे प्यारे। में बिनती करता हूं बिदेशियों थौर अपरिबोंकी नाई ११ शारीरिक श्रीभेळाषोंसे जो श्रात्माके बिरुद्ध छड़ते हैं परे रहो। श्रन्यदेशियोंमें तुम्हारी चाळ चळन भली होने इसलिये कि जिस १२ तुम्हारे भले कम्मोंका देखके जिस दिन ईश्वर दृष्टि करे उस दिन

१३ उन कम्मोंके कारण उसका गुणानुवाद करें। प्रभुके कारण मनु-१४ ब्योंके टहराये हुए हर एक पदके अधीन होया। चाहे राजा हो तो उसे प्रधान जानके चाहे अध्यच लोग हों तो यह जानके कि वे उसके द्वारा कुकम्भियोंके दंडके लिये परन्तु सुकम्भियोंकी प्रशंसाके

१४ लिये भेजे जाते हैं दोनोंके अधीन हो हो। क्योंकि ईश्वरकी इच्छा यूंही है कि तुम सुकर्म्स करने से निर्बुद्धि मनुष्योंकी

१६ अज्ञानताका निरुत्तर करो। निर्बन्धोंकी नाई चला पर जैसे अपनी निर्बन्धतासे बुराईकी आड़ करते हुए वैसे नहीं परन्तु ईश्वरके १७ दासोंकी नाई चला । सभोंका आदर करी भाइयोंकी प्यार करी ईरवरसे डरो राजाका आदर करो।

ि सेवकोंके लिये उपदेश श्रीर खीष्टकी दीनताका नमुना ।

१८ हे सेवको समस्त भय सहित स्वामियोंके अधीन रहे। केवल १६ भलों और मृदुभावोंके नहीं परन्तु कृटिलोंके भी । क्योंकि यदि कोई अन्यायसे दुःख उठाता हुआ ईश्वरकी इच्छाके विवेकके कारण

२० शोक सह लेता है तो यह प्रशंसाके योग्य है। क्योंकि यदि ग्रपराध करनेसे तुम घूसे खावो श्रीर धीरज धरो तो कौनसा यश है परन्तु यदि सुकर्म करनेसे तुम दुःख उठावो श्रीर धीरज धरो तो यह

२१ ईरवरके आगे प्रशंसाके योग्य है। तुम इसीके लिये बुठाये भी गये क्योंकि स्नीष्टने भी हमारे लिये दुःख भीगा श्रीर हमारे लिये

२२ नमूना छोड़ गया कि तुम उसकी लीक पर हो लेखी। उसने पाप

१३ नहीं किया और न उसके सुंहमें कुल पाया गया। वह निन्दित होके उसके बदले निन्दा न करता था और दुःख उठाके धमकी न देता था परन्तु जो धर्म्मसे विचार करनेहारा है उसीके हाथ अपने की

२४ सोंपता था। उसने आप हमारे पार्पीकी अपने देहमें काठपर उठा लिया जिस्तें हम लोग पापोंके लिये मर करके धर्माके लिये

२४ जीवें श्रीर उसीके मार खानेसे तुम चंगे किये गये। क्योंकि भटकी हुई भेड़ोंकी नाई थे पर अब अपने प्राणोंके गड़ेरिंगे औ रखवालेके पास फिर आये हो।

। ई म्युर्ग मागड

#### [। एड्म हिली किंगिन गृह हिल्ली

तुम्हारी प्राथेनाश्रोकी रोक न होय। न्त्रिक्ती डिक प्रज्ञार किम्ह कि हैं विश्वितिकिशीस विके कि न्हर किनहार भिर ह की हर ग्रेस एक छा। एसे कहा। ए फ़िर्मिष्ट फ़िर्स मिने कि कि कि कि कि कि कि है है है है है फिड़ी कि कि एक मिडडाप्रम किप्राक्य फिकी पृष्टि फिक मिकह क्याचा माने क्या कहती थी निसकी तुम किए जिल्ह इ अपने ज्यपने स्वासीक अधीत रहती थीं। जेले सार हे हवाहीसको इ की देशवरपर अरोता रखती थीं आगे अपना सिगार करती थीं कि ५ कि किन्नो हिन्ने की कि । वित्र मार्ग्सी एमज्जू ई एम्बूड्ड शान्त आस्माक आवेताशी आभूषण सहित जा हेश्वरक आग शिंगार न होवे। परन्तु हृद्यका गुप्त मनुष्यत्व उस नम्र श्रीर 8 गुल्यनेका और सिना पहरनेका अथवा बस्न पहिननेका बाहरी इ छाइ ग्राप्सी ।ग्रइम्ह । निक् किने सार के छड़ नरुट छाड़ हिीप अपनी अपनी खीकी चाल चलनके हारा. तुम्हारी भय सहित ? कि विदे कोई क्वनका न माने तीभी बचन बिना इस्ही है बिया अपने अपने स्वामीके अधीन रहा हुसिहि

। एर्ड्स किनाई छित्राप्त मिट्रम्ह गाँह किन्द्रम मिर्स मिर्ह्माह

#### प्रमुक्ता नम्ना।

न्निक निक्क प्रहासित हो है पर है पर है कि निकार कि विकास ९ किछड ग्राह्म क्रिकिस्सोध हि क्रिक्ट्रिक क्रीकि । फ्रिक 1536 किल्रह प्रार्क द्वाक किमालमा क्रम क्रम द्वालम प्रार्क निक्त प्रती ११ छिड़ार्ड उन । कींप्र फिरंफ नान किरुक रिगेरीड निपस प्रहि छेड़ार्ड रिक्सिक निम्म कि हो है। है कि है है। इन्ह महि स्थान होसि o? किन्नि कि की कि । कि हो हो कि कि कि हो हो है। कि हो है। कियात आशिह मह की कि हानत की कि तुस इशिष्टा हिन्नि बद्धे बुराई अथवा निन्हां बद्धे जिन्हा अत करी परन्तु इसके ३ केड्राष्ट्र प्रस्थि। स्टिंड गिक्ठिडी प्रस्थि ष्रमाण्डेक प्रस्थि किह क्रिंड्राफ न गृष्टि गड़िन्सकू का : इस्म गृष्टि नम क्य किस मह की ड्राय सिन्हार

1 के 1 छन्छ छिन। उह में होय पा सकस्म करते हुए हु:ख बरावा कुकस्म करते हुए हु:ख ९७ अपबाद लगाने उसीम लिज्यत होने। क्योंकि यदि ईश्वरकी हुच्छा क्रिक्तिककु छिए प्रमित सिताव सिता विस् क्र इन्ही किन्छ ह -छाम किन ह मिएनाडीक मिड़म प्राह्म मिछ कि की म्लीमड़ कि मम बुद्ध गर्रि । दिन ग्राण्त । इस देनेने मिन होस भर्म ग्रीह । वि तुमसे उस जायाक विषयमें जो तुममें हैं कुछ वाता पूछे उसको ड्रेकि कि प्रवि. किए स्वीप मिनम निपष्ट निपष्ट किंप्रवृद्ध उन्द्रमित्रप १६ धन्य हो पर उनके भवल भवमान मत् हो और न घबराओ। परन्तु ९८ कीन होगा। परन्तु जो तुम धम्मेके कार्या दुःख उठात्रो भी तो १३ और जो तुम भलेके अनुगामी होश्रो ते। तुम्हारी बुराई करनेहारा

क्रीयह क्रमड मिकाप्र गृष्टि गिकधोष्ट गृष्टि क्राम्त्र्ड गृष्टि है 1539 या है निहार क्राव्य है का ए पा पा पा पा है । है । हो है । हो है । हो है । कि केंग्रिक प्रिक्त कि मिर्ग है अभी हमें कि भी खु हो कि कि आशय बपिसमा जो शरीरके में उका दूर करना नहीं परन्तु ईष्वरके २१ चलके द्वारा बच गये तबलों बार जोहता रहा । इस द्यान्तका फ़िए उन्ह नीष्ट इंग्ड सिमिन या एनन माइम रिक्स सिर्नि २० जिन्होंने अगले समयमें न माना जिस समय हेष्वरका धीरज नृहके . एड़ी एड्रेफ्ट कार कि किंक्शिमाह केम्ड्रिफ्डिक नेप्रट मिरिट ३१ श्रीरमें ते घात किया गया परन्तु आसमों जिलाया गया। इह की हामड्रुप छाप कामड्रेस है मेड किसी । । । इस हा गुराक कांगिप र्क क्य नीमम किली किंप्रिमेगीयह हिष्टा मि नेशिक कींप्रक ना

इड़ किन्न भिर् छिन्ड किकिएरिक् ठेरूक किए मार्टिन श्री मतवालपन श्री बीला कोड़ा श्री मधपान श्री धरमीबेरुद्ध मारुभीमाक कि नमन कि किमा माना मि है किए प्रिक्ष किस कि तका है। है। इस है। कि विस्ता है। है। है। है। कि है है समय रह गया है उसे तुस अब मतुष्यां के शिर है । एत हु । गृष्टि 1ए।उट छ:डू संगीगर भेछी ग्रामड़ नेडिक की वर छि इए। तर्गा संगाप ड्रेट ई 1ए।उट छ:डू संगीगर नेछित की वर्ष्ट । ई भार फकी

हुष्रा है। इससे वे लोगा जब तुम उनके संग खुचपनके उसी अला-चारमें नहीं दौड़ते हो तब अचंभा मानते और निन्दा करते हैं। पर वे उसके। जो जीवतों औं मृतकोंका बिचार करनेको तैयार है लेखा देंगे। क्योंकि इसिके लिंबे मृतकोंको भी सुसमाचार सुनाया गया कि शरीरमें तो मनुष्योंके अनुसार उनका विचार किया जाय परन्तु आत्मामें वे ईंश्वरके अनुसार जीवें।

ब्रितियथ प्रेम रखो क्योंकि प्रेम बहुत पापेंकी ढांपेगा। बिना १ इड़्कुड़ाये एक दूसरेकी अतिथिसेवा किया करो। जैसे जैसे हर १० एकने बरदान पाया है बैसे ईश्वरके नाना प्रकारके अनुप्रहके सखे मंडारियोंकी नाई एक दूसरेके लिये उसी बरदानकी सेवकाई करो। यदि कोई बात करे तो ईश्वरकी बाखियोंकी नाई वात करे पदि ११ कोई सेवकाई करे तो जैसे उस शक्तिसे जो ईश्वर देता है करे केविंस सब बातोंमें ईश्वरकी महिमा यिद्यु खिष्टके द्वारा प्रगट किई जिस्तें सब बातोंमें ईश्वरकी महिमा यिद्यु खिष्टके द्वारा प्रगट किई जावे जिसकी सहिमा श्री परक्रम सदा सब्बेदा रहता है. श्रामीन। प्रार्थनाके लिये सचेत रहो। श्रीर सबसे श्रधिक करके एक दूसरेसे परन्तु सब बातोंका अन्त निकट आया है इसलिये सुबद्धि होके

हे प्यारा जो जबलन तुम्हारे बीचमें तुम्हारी परीचाके लिये हाता है उससे श्राचंभा सत करो जैसे कि कोई अचभकी बात तुमपर बीतती हो। परन्तु जितने तुम खीष्टके दुःखोंके संभागी होते हो अतने श्रानन्द करो जिस्ते उसकी महिमाके प्रगट होनेपर श्रधवा पराये काममें हाथ डालनेसे दुःस्व न पाने। परन्तु यदि सीष्टियान होनेसे कोई दुःस्व पाने तो लजित न होने परन्तु इस बातमें ईश्वरका गुणानुवाद करे। क्योंकि यही समय है कि दंड ईरवरके घरसे श्रारंभ होने पर यदि पहिले हमेंसे श्रारंभ होता है ईश्वरका आत्मा तुमपर ठहरता हैं. उनकी ओरसेतो उसकी निन्दा होती हैं परन्तु तुम्हारी ओरसे उसकी महिमा प्रगट होती है। तुममेंसे कोई जन हत्यारा अथवा चार अथवा कुकम्मी होनेसे भी तुम आनन्दित और आह्वादित श्रोहो । जो तुम खीष्टके नामके लिये निन्दित होते हो तो धन्य हो क्योंकि महिमाका और क्या होगा। श्रीर यदि धर्मी कठिनतासे द्राण पाता है तो भक्ति-तो जो लोग ईरवरके सुसमाचारका नहीं मानते हैं उनका अन्त 201 20 an an س 00 6

३१ होन और पाप कहां हिलाई है। मा इस काए जो लोग हैं है। इस्टेंग अनुसार हु: ख उठते हैं है। सुकम्में करते हुए अपने अपने प्राएको उसके हाथ जैसे निश्नासबीप्य स्वतहारके हाथ से हों।

[। एईएट क्लाइड्र ग्रह्म तानाई। एईएट हज़ क्लाकार जाई मिलिया

ार्ट प्रिष्टि क्रिम क्रिंकिंग्ड क्रिस प्रिष्टि क्रिंकिंग्ड क्रिंम क्रिंम्ट क्रिंम क्रिंम्ट क्रिंम्ट क्रिंम्ट क्रिंम्ट क्रिंम्ट क्रिंम्ट क्रिंम क्रिंम्ट क्रिंम क्र

इह तिस्टी क्षिड़ निह कीन कथाड़ मिकाप्र रुड़ किलाड़ 3 किट प्रमण्ट तिन्नी गिए निपष्ट। के विक् इंस्ट प्रथम्मस् थ इड़ रिगम डिड़ तिन्छ। ई तिम्द कार्म किला डिड्स इड कीएक न तिस्त्री तिरुड़ हैंगि किड्से पूड़ रिम्प कार्म किलाड़ है किएड़ की लिड्स विक्रम क्षिट कीड़ इड़ सिंहाब्दि। एक रुगमि किस्सी की ई 3 ई स्प्रासंध्र कि प्रगणिर है। ए उड़क की इड़ रिमाट कीएक रिक । ई तिगट तिड़ि कि एएड़ डिड्म हिंहाइ.

[் பிரு மிகு நதித தருச்சு தரி முகிய

एड की एटाइट सिद्धीक दिस में इंतिस्ति ड्रांड्र किस्टेड्ड किस्ट्रांड्र कार्याट्ट ड्रांड्र कर है। अनुस्ति है। इंदि डिपाट ड्रंड एटाइट सिम्डेडीक निनम्ह किस्ट कार्टड कार्ड्ड एड्डिड्डिस ड्रंड्डिडिट है। इंदि है। इंदि है। इंदि है। इंद्रिक्टिट है। इंद्रिक्ट है।

सीहाके हाथ जिसे में समम्ता हूं कि तुन्हारा विश्वासथीग्य ११

# पितर प्रेरितकी दूसरी पत्नी।

### [पत्नीका ग्राभाष।]

शिमोन पितर जो यीष्ठ खीष्टका दास थीर प्रेरित है उन लोगोंको जिन्होंने हमारे ईश्वर थी त्राणकर्त्ता यीष्ठ खीष्टके र धर्ममें हमारे तुल्य बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है . तुम्हें ईश्वरके थीर हमारे प्रभु यीशुके ज्ञानके द्वारा बहुत बहुत श्रनुग्रह थीर शांति मिले ।

[ अर्म्भमें बढ़ते जानेका उपदेश । बिश्वासियोंकी चितानेमें पितरका यतन । ]

३ जैसे कि उसके ईश्वरीय सामर्थ्यने सब कुछ जो जीवन श्रीर भक्तिसे संबंध रखता है हमें उसीके ज्ञानके द्वारा दिया है जिसने हमें ४ ग्रपने ऐश्वर्य श्रीर श्रुभगुणके श्रनुसार बुलाया . जिनके श्रनुसार उसने हमें श्रत्यन्त बड़ी श्रीर बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दिई हैं इसलिये कि इनके द्वारा तुम लोग जो नष्टता कामाभिलाषके द्वारा जग-ধ तमें है उससे बचके ईश्वरीय स्वभावके भागी हो जात्रो। श्रीर इसी कारण भी तुम सब प्रकारका यत करके अपने बिश्वासमें शुभ-६ गुण और शुभगुणमें ज्ञान . श्रीर ज्ञानमें संयम श्रीर संयममें धीरज ७ धीरजमें भक्ति . श्रीर भक्तिमें आत्रीय प्रेम श्रीर आत्रीय प्रेममें द प्यार संयुक्त करो । क्योंकि यह बातें जब तुममें होतीं श्रीर बढ़ती जातीं तब तुम्हें ऐसे बनाती हैं कि हमारे प्रभु यीशु खीष्टके ज्ञानके १ लिये तुम न निकम्मे न निष्फल हो । क्योंकि जिस पास बह बातें नहीं हैं वह अन्धा है और धुन्धला देखता है और अपने अगले १० पापेंसे अपना शुद्ध किया जाना भूल गया है। इस कारण हे भाइयो और भी अपने बुलाये जाने और चुन लिये जानेकी दढ़ करनेका यत करे। क्योंकि जो तुम ये कर्म करे। तो कभी किसी रीतिसे ११ ठोकर न खाय्रोगे। क्योंकि इस प्रकारसे तुम्हें हमारे प्रभु य्री त्राणकर्त्ता यीशु खीष्टके त्रनन्त राज्यमें प्रवेश करनेका ऋधिकार श्रिधिकाईसे दिया जायगा।

%१ वृष्टि कृष्टिस कि पारकेक कम में रूप। ई उकती समस किनाल हमारे अधु सीश सीहने सम्भे बताया तैसा मेरे हरेके सुर सनेत करना सुभे उचित है। क्योंकि जानता हूं कि जैसा १४ छिना कर प्रमम रिका है सिर्ड मृड में किवल की है । हिस प्रम हैं? में प्र । गरहुंग न जन्छोंनी मिनाउड़ी तक छनी ड्रेस्ट संस्प्रिती र्काताक नद्र में निगित दि का करती प्राध्नी में एट ई छाए शह्मक इसालिये यदापि तुम यह वाते जानते हैं। और जो सख वचन १२

। ईर छिन ए। एट किन्द्र के ग्रिसर किर्ताह मेड्र ईस्ट कि

३१ प्रक्रि तक्ष्यमास क्यांक छोष्ट सुप्त रामड इस्ट नेमड कीर्यम

क्राइएडे हुन्यु द्वास दिन सिक मिक्ट दिक्का मित्र हैं कि १५ क्लीएक । ई कि।ई डिक सिमास्त्राध्न डिलिएट क्लिकी ग्रिगइएन्हीप्र ०९ ड्रार्क किक्तभ्रप्तमभ्य की निवास किट्ठीय दिए पर । 1ई रिप्रक छन्छ कि 1ई किएल हम छिड़क कि ह मिष्टड़े शंडरह ।शत किएकि गृष्टि देस में ड्रम छिष्टम है । एकमर मिनाएर नामधीह कि प्रमक्राहि कि प्रमुख कि मह कि इंड भि गृष्टि उक्ती शमड़ नव्क कि एस 38 - मन्द्रीय प्रक्रि । एकी म्प्त कुड माई एम क्रम मिन्द्र प्रिक्ष में अति प्रस्त हूं। और यह शब्द स्वर्गसे सुनाया हुआ हमने १८ उसकी ऐसा शब्द सुनाया गया कि यह मेरा भिष पुत्र है जिसके छिएं हमगिता की ड्राप मिडीम गृष्टि ग्रजाष्ट शितिश श्रव्ये हिस्ट 0? कींकि । कि पृत्रु किाम काम कामडीम किमर मड़ हुन्ग्रम डिन कि क्षानम कि असला विवास है हु कि क्षाक्री मानाम किराष्ट

[ । एईछ किछ्ड किए आहि किनिई डाग्ए सिक्सिईएए हमू

। जिकि भृत्र भामित्र कामग्राप्त हिम नह हिम

ह । इन्हें हे प्रकी पाप होईनिही किंकि है स्प्रहें हीए कीफिड़ उनका इंड आरुस नहीं करता और उनका विनाश कंबता नहीं। छिछाकेब्यू प्र फिराछ प्रबंधि के सामित है है हामक इस्त है सिमाक ह गृष्टि। तिष्णात हुकी इन्ही कितिम किलस प्रग्रक किहारी त्रिक उपर शीप्र विनाश लावने। और बहुतरे उनके खनपनका पीछा ? र्नाह गृष्टि विस्तृ विस्तृ होते होते हिन्द्र गृष्टि विस्तृ विद्वा क्पृष्टा किंग्डिक काष्ट्रामक किए काष्ट्रक उस पि मिमह की क्षेष्ट पृत्र मिलिक कि किइएकिम ठेल हुन्छ

। कार्र कितिष्मु किति इस्टोम क्रां भिकिन किछन्। दिशा गामा . प्रकार मेड्डा मेड्डा मेड्डा किथा अधारमा की सन्त्री माना किया विधान है। विधान किया है क्षे हैं की। हि मिर्गाप कमारुक हुए कमिर्का मिर्ह है किए कडार कड़ाई किंगम धिति है। ई हाउन्छ क्षांक है है। एड हाथा १६ मिन्छार मिरिय मिन किन्छ ई नाउमक् किंग्रिय क्रिक्स िक्स गर डिंग कार्ड किएए गृहि है निहुर देस निश्चिताक कि किन्छ। ई निरक एति छप्त भिष्ठिक निष्ट पृत्र निर्म पिलारि एए ४१ राइम्ह ६ ई किन डाक गृष्टि करूक ६ ई िसमा छप्ट किरापि 9३ ससानाश होते और अधस्मध्य कम किंगे है। विवय-मानवर किएए ग्रह ई हिष्क इन्सी मिडिन्ड ई माह्र मिलिड नहीं है गृडु रूफ्ट किनीई एगर मिर निष्ट इंक्प कि 'ड्रीन किरिट १२ विचार नहीं सुनाते हैं। परन्तु ये छोग स्वभाववश अचैतन्य पशु-क्रिया पराक्रममें वह है उनने निक्द प्रमध्यम् काम निन्दां महिल कीए कि फ़ाफ़्र किर्मि। ई निष्ठ डिन किर्मक डिन्ही किर्मि ११ फड़म ग्रिप्ट डे रिड़ कि ठिठ हि · डे रिज़ाफ छुन्छ किंग्छिए ग्रि ई िछा क्षेमारुप्ताह कामुख्य त्राप्ताह काप्रिया कि विश्व न्छ कृष्क क्ली . ई रिनाय क्ष्प्र रिजन्डी कुराम्ही साथ्ह किड्डे ० १ किंभिमीहार गृष्टि निष्टि शिमाष्ट्रीम किंकिम अध्याप्र । कि . 112 3 प्रतिहेन अपने धरमी प्राण्यको उनके हुड कम्मास पीहित करता केरिय अप उनके बीचमें बास करता हुआ देखने और सुननेश कींफिन । ए। हा । ए। हि कि: इ ति ए फिन अह कनप्रहा कें ि ममीधर न कि किन्त्र भिक्ष प्रक्रि . ई एएएइट ह्नापड़ किनी किनिडिकीय ध निमित्र हिपि इन्ह प्रक्षि एड़ि इड़ किस्टेशिक करक मन्म किरिएन काग्रामिष्ट ग्रीष्ट माईछ ग्रीष्ट . ईकी एक किमिक आह काण्छ इ किंद्रुर क्राप्टम क्मेम्थ हुन्। एए। एए। एएएए रेप्टिस रेप्टार क्रिमेडिकीम र विचारके निक्र एक जाने हैं . क्षेत्र प्राचीन नाक्ता न होड़ा बर्म ह रंड्रत एड़ी गंधि मिंशिक्त किशक्षां केछाड मिछाताप हुन्प्रम

क्रीमप्रका शिमालभाष्ट कारीए यह ताक हा बिकाउनका क्षेत्र संस्था हो। अधिकार समा है। क्या है। क्या है। किए . ई हिस गृडु मिड्ड किथिए गृष्टि गृक छत्ति। गिछि ह ।

भिंगड़िन्छ छाम किनीस कि ई निरुम्स किंगिन्छ नहांगड़ ई र्न्ह एनिय किनाई एन्हिने इन्ह है। धि किक्नी एक एसुन्छ

सचसुच बच निकले थे। वे उन्हें निवन्ध होनेकी प्रतिहा देते हैं १९ प्रथापही नशतके थे। वे क्योंक जिससे कोई हार गया है उसका वह दास भी वन गया है।

१९ कीएम है है है पिट पिट का पाय कर पाय है है है की का पाय है की है है है की पाय है की का पाय है की है है है की का पाय है की का पाय है की है है की की का पाय है है की का पाय है है की का पाय है है की का पाय है है की का पाय है की

[। न्रेंग्र कोर्नि कड़्न्न नित्नी प्रार्क नलाधिय किनि

[ 1 एईम किंग अनेका मंद्रेय । ]

न कैंगर की ड्रंग न गिड़ी छिमतु हो। कुण ड्रप्ट ग्रिम्प ई हुन्ग्रम कैंग्नी कुण भग्रम भड़म ग्रार्थ भग्नतु कैंग्नम छड़म नही कुण हिए है 119र्थ है 119रक ड्रिम ब्रिक्स मिष्ममी कींग्रमिय भूष । है एकतु कितने लोग बिलंब समकते हैं परन्तु हमारे कारण धीरज धरता

है और नहीं चाहता है कि कोई नष्ट होवें परन्तु सब लोग १० परचात्तापको पहुंचें। पर जैसा रातको चोर श्राता है तैसा प्रस्का दिन आवेगा जिसमें आकाश हड़हड़ाहटसे जाता रहेगा और तन्व श्रति तह हो गल जायेंगे श्रीर पृथिवी श्रीर उसमेंके कार्य्य जल

११ जायेंगे। सो जब कि यह सब बस्तु गल जानेवाली हैं तुम्हें पवित्र चालचलन और भक्तिमें कैसे मनुष्य होना और किस रीतिसे ईश्वरके दिनकी बाट जोहना श्रीर उसके शीघ्र श्रानेकी चेष्टा करना

१२ उचित है . जिस दिनके कारण आकाश ज्वलित हा गळ जायगा

१३ श्रीर तन्त्र श्रति तप्त हो पिघल जायेंगे। परन्तु उसकी प्रतिज्ञाके अनुसार हम नये श्राकाश श्रीर नई पृथिवीकी श्रास देखते हैं जिनमें धर्म बास करेगा।

# उपदेश रुहित पत्नीकी समाप्ति।

इसिंबिये हे प्यारो तुम जो इन बातोंकी श्रास देखते है। तो यत करें। कि तुम कुशलसे उसके श्रागे निष्कलंक श्री निर्दोष

१४ ठहरो । श्रीर हमारे प्रमुके धीरजकी त्राण समको जैसे हमारे प्रिय भाई पावलने भी उस ज्ञानके अनुसार जो उसे दिया गया तुम्हारे

१६ पास जिखा। वैसेही उसने सब पत्रियोंमें भी जिखा है श्रीर उनमें इन बातोंके विषयमें कहा है जिनमेंसे कितनी बातें गूढ़ हैं जिनका श्रनसिख श्रीर श्रस्थिर लोग जैसे धर्मपुस्तककी श्रीर श्रीर बातोंका भी बिपरीत अर्थ लगाके उन्हें अपनेही बिनाशका कारण

१७ बनाते हैं। सो हे प्यारो तुम लोग इसकी त्रागेसे जानके अपने तई बचाये रहा ऐसा न हो कि श्रधिक्मियोंके अससे बहकाये जाके

१८ अपनी स्थिरतासे पतित् होश्रो । परन्तु हमारे प्रभु श्रो त्राएकर्त्ता यीशु स्त्रीष्टके अनुप्रह श्रीर ज्ञानमें बढ़ते जाश्री . उसका गुणान-वाद अभी और सदाकाललों भी होवे। श्रामीन॥

# । रिट्म कि डीम कि त्रीर मड़िक

[। जानाम समायन नगतन जायनका समायार ।]

निपष्ट प्राकृ निष्ठम निताहित हिला किनिक्रप्र सिन् हिन्छ के तिग्रिक प्रवृद्धे ] । एडि ११५ इनास एगड्स की ईं तिखले फेलिएड एगर राइस्त 8 मड़ नाव उर ग्रह । है शाप्त क्षिय क्षि क्ष क्ष्म अहि बाप्त कारमी तीए हे अप शिष्ट गृहि एडि तीए शिड्न थाम शाम इ की स्मिन है उसका समावार तुम्ह सुना है इसिन के ह निमड़ कि . १ एड़ अगर अगर ह गरि गरि कारे कारिम कि है निाम्स है और साची देते हैं और तुम्हें उस सनातन जीवनका समाचार हमारे होशेने सुशा • कि वह जीवन प्रगर हुआ श्रीर हमने देखा ? प्रस्थि हैकी बीड निमड़ रुपमिकी है । छोड़ शिहिन निपष्ट । है है जो आदिसे था जो हमने जीवनके बचनके विषयमें सुना

अपने पाप मान लेनेका आवश्वकता।]

उसका वचन हससे नहीं है। कें कि हमने पाप नहीं किया है तो उसकी सुरा बनाते हैं और ०९ मह कि । है भिमध मुद्ध फायिमायको किम्प्रेस हो मेड़ गृष्टि किन्नक । सक किमिए प्रामड़ इह कि कि लास किमिए उ निगष्ट मड़ कि । है जिन मिमड़ हाइस गृष्टि है नई । छाथि किन शुद्र करता है। जो हम कहें कि हममें कुछ पाप नहीं है ते अप- ट स्प्रिमाप कर में इ ड्राक तक्ष्रीक प्रिक हम कराइ और ई तिका तीत्र छंद्रम इ क्य कि छम मिनीकि मड़ कि डिक्र है मिनीकि ड्रम एक्ट e हुन्प्र । ई 656F डिंग प्रिडीइस प्रक्षिई 650F उस 16 रिंग् मिंगाष्ट्रीहे मड़ गृष्टि ई ही।एए शिमड़ थाम रूपाट की इंक मड़ है कि है जिस प्रामित है है सिएट सिए हैं है। जो है । जो है जो समाचार हमने उससे बना है और उन्हें सुनाते हैं से। यह १

। इ एम्होग्राय हिली क्षिंगिए कि कप्रामुस कांदिगीए। काई हत्युक कामक किएए)

लाए कानमी कि रक माप ड्रीक डीफ गृष्टि डिक न माप मह किकी हूं तिल्ला मार नाइत कि वार विषयता हूं भिक्ल

िड़ह गृष्टि । ब्रीक खुषि क्येमीप्ट हीषड़ ई क्याइस क्या गामड़ र राम हन्म्म डिह्म ग्रामड़ रुहक गृष्टि ई स्थ्रायाय रुखी क्यिंग रामड़ । पिर रिक्ती क्येंगिय क्रियाय

### [। फिल्फ्याह किन्छर मध छिछित्राम ग्राह निलम प्रगोहराहाह ]

हुन्म हुं । जिछाड़ी डिंह । छाष्ट ड्रेन छाए गृड्म हैं में फ्डांम ई ७ । जुन्ह में । कि । हा छ । हा छ । छाष्ट हेन छाए । छाष्ट हैं । ए । छाष्ट हैं । ए । छाष्ट हैं । ए । छाष्ट हैं । छाष्ट । छाष्

### [। भवनी तमन्छर तिपि मितान ]

51345 की क्षिमिट्ट हूं फिछली छाए ग्रीउस्ट में क्छाछ 5 50 15342 में एसमी 5 1 ई क्ष्म क्की प्रमण फ्रांक क्ष्मान क्षम्ड पाए 50 153 किस्स ई छेड़ीए कि मिट मिट की क्ष्मिएड हूं फिछली छाए 25 घट क्ष्मिट की किली छड़ हूं फिछली छाए ग्रीउस्ट में क्षिमिट इं क्षिमिट्ट हूं फिछली छाए ग्रीउस्ट में क्विड्र ई . ई एस्की एक प्रप ई फिछी छाए ग्रीउस्ट किस किस्सि ई 1 डि किस्सि क्विफिट की 80 ई फिली छाए ग्रीउस्ट किस किस्सि है 1 हि किस किस्सि की ४९

५१ ड्रांक डीफ. छिए निशि शिष्ट्रिक किस्प्राप्ते न श्रिप्ताप्ते ।न न बचन तुममें रहता है और तुमने उस दृष्ट्पर जय किया है। तुम्हारे प्राप्त डि हा हे हमाल के कि कि है। है हो हो हो हो है।

1 ई 15735 निहा है परन्तु में हैं उन्हों इन्डिंग है निहा है मा सदावी थर कि शरुक्तीष्ट किसर श्रीह अस्ति । इस्रिक्ति किमस्ति हुन्प्रम के डिन हिम्म कि छिता है इसह कि कि हो है मिल है किहिन प्रक्षि शिक्षां विभीत होशह है मिग्राम हे कु कि क्रिएस ही है है। सिस क्षा कार्मा है है। इस स्था है। इस स्था है।

# [। मिनातनी किन्डाफ छांक्यारबाडुक

सुकरने कहता है कि यीय जो है थी। खीष्ट नहीं है , यही खीष्ट-कीर कि कीई सूठ ससमिसे नहीं हैं। सूठा किन हैं केवल वह जो २१ है कि तुस सखको नहीं जानते है। परन्तु इसिलिये कि उस जानते हैं। तुस सब कुछ जानते हैं। मैंने तुम्हारे पास इसिलिये नहीं जिला २९ नहीं हैं। पर तुम्हारा तो उस परमपित्रसे श्रिमिक हुआ है और २० किंप्सड़ इस की ड्रांड आए लिही का छकती है हुन्प्प रेड्र गाउं हामड़ कि निर्ड किममड़ निक्त कीरिक थि डिल किममड़ क्रिए शिर अस्त इस जानते हैं कि पिछला समय है। वे हममंत्रे किकल 3 ह कुछि। हो है कि है कि से वह से हैं है। हो है है न की ामस निम्हा सिम है अप सिम सिक्स है है

भी उसका है। सुकरता है फिता भी उसका नहीं है जो पुत्रका सानवीता है गिता इन् भिष्ट है कि कि । ई फिक्स भिष्ट ग्रिक भिक्ति । कि ई किर्फ़

३९ संभवित कोंग्रेडिंग्सिम सम्हारे पास सम्हारे अरामेडिंग्से हो । निवित्र ५९ तन्तर प्रीहर है उट है हैकी हमड़े सिम हिम हिम हो है। शिहरे शह मस सुना की यहि तुसमें रहे तो तुस भी पुत्रमें और जिलामें ४, केस है के हैं। केस है किस है किस है किस है कि एक

मह छिंह ई फिल्हिं इंस्ह हमह छिंह मूर है हिंह रहे स्ट्रेड छिछ ग्रिंह है 15ई एमधि सम्प्रकी कांताक का ड्रेस्ट कंप्रसीए द्विक 195 हुन्। है और तुरहें अवाजन नहीं कि की है उन्हें प्रिखाने परन्तु ७९ समह तम है। यार तम अधिक कमिल साथ है। है। है। १ योहन। [२:२८-३:१३।

२८ उसमें रहे। श्रीर श्रब हे बालको उसमें रहे। कि जब वह प्रगट होय तब हमें साहस हो श्रीर हम उसके श्रानेपर उसके श्रागेसे २६ लजित होके न जावें। जो तुम जाना कि वह धर्म्मी हैं तो जानते हो कि जो कोई धर्म्मका कार्य्य करता है सो उससे उत्पन्न हुशा है।

[ बिरवास्त्रियोंका अपनी पदवी और आशाके कारण पापसे बचे रहना।

देखो पिताने हमोंपर कैसा प्रेम किया है कि हम ईश्वरके सन्तान कहावें. इस कारण संसार हमें नहीं पहचानता है र क्योंकि उसको नहीं पहचाना। हे प्यारो ग्रभी हम ईश्वरके सन्तान हैं श्रोर श्रव लों यह नहीं प्राट हुग्रा कि हम क्या हैंगो परन्तु जानते हैं कि जो प्रगट होय तो हम उसके समान होंगे क्योंकि उसको जैसा वह है तैसा देखेंगे। श्रोर जो कोई उस पर थह श्राशा रखता है सो जैसा वह पवित है तैसाही श्रपनेको पवित्र करता है।

रखता ह सा जसा वह पावत ह तसाहा अपनेका पवित्र करता है। ४ जो कोई पाप करता है सो व्यवस्थालंघन भी करता है और पाप

तो व्यवस्थालंघन है। श्रीर तुम जानते हो कि वह तो इसिलिये
 प्रगट हुश्रा कि हमारे पापेंको उठा लेवे श्रीर उसमें पाप नहीं है।

६ जो कोई उसमें रहता है सो पाप नहीं करता है · जो कोई पाप करता है उसने न उसको देखा है न उसको जाना है।

हे बालको कोई तुम्हें न भरमाने . जैसा वह धर्म्मी है तैसा
 नह जो धर्म्मका कार्य्य करता है धर्म्मी है । जो पाप करता है सो

शैतानसे है क्योंकि शैतान आरंभसे पाप करता है . ईरवरका पुत्र ६ इसीलिये प्रगट हुआ कि शैतानके कामोंका लाप करे। जा कोई ईश्वरसे उत्पन्न हुआ है सा पाप नहीं करता है क्यांकि उसका बीज उसमें रहता है और वह पाप नहीं कर सकता है क्यांकि ईश्वरसे

१० उत्पन्न हुन्रा है। इसीमें ईश्वरके सन्तान ग्रीर शैतानके सन्तान प्रगट होते हैं . जो कोई धर्म्मका कार्य्य नहीं करता है सो ईश्वरसे

११ नहीं है श्रीर न वह जो श्रपने भाईको प्यार नहीं करता है। क्योंकि यही समाचार है जो तुमने श्रारंभसे सुना कि हम एक दूसरेको

१२ प्यार करें। ऐसा नहीं जैसा काइन उस दुष्टसे था और अपने भाईको बध किया . और उसको किस कारण बध किया . इस कारण कि उसके अपने कार्य्य बुरे थे परन्तु उसके भाईके कार्य्य धर्म्मके थे।

१३ हे मेरे भाइया यदि संसार तुमसे बैर करता है ती ऋचंभा मत करे।

१९ हैं हिड़ेप मिनविक्त काई गए फिएम्स मड़ की हैं विनाल गिर्फ सड़ कि डैं 155क डिन ग्रष्ट कि हैं 14 सि. हैं 55क ग्राष्ट किम्डिंगफ कीफ़िक १९ - इन्हें 15 हैं 1589 ग्रेड कि हैं 15 कि हैं 16 1 है 1539 सिट्टिस

न्द्र में असमें क्योंकर हे प्यरका प्रेम उत्ता है। है मेरे बाउको हम उन कि कि जात अप अच्चा के प्रेम कात के जात अप बातसे अथवा जीभसे नहीं परन्तु करपासि और अच्चा है के अप उसके 9 ६ करें। ओर इसीमें हम जानते हैं कि हम सचा हैके हैं और उसके 9 ६

कर । आए हसाम हम जानत ह ाक हम सचाइक ह आए उसक १९ आगे अपने अपने सनका समस्यावेग । क्योंकि जो हमारा सनहमें २० होष देने तो जानते हैं कि हैं अर हमारे सनसे बढ़ा हैं और सब

९९ मेंडे कि ईड़ न गड़े मेंडे नम छामड़ कि छिएन है। ई 15नान इक् ९९ छेरेट ईं ठीएंम इक्ड कि मड़ ग्रहि। ई छड़ाए स्पृत्म केरहर्ड्

डिर्ड ग्रिंट डें किएक किशा किशियाद्वाप्त किसर की किस डें तिए इट्ट ग्रह्माप्ट किसर ग्रिंट । डें तिगई एसर ड्रांट किसर डें तिग्क साक ग्रिंट के साक्ष्य किसर हो किसर हो किसर की है ड्रांट

35 गर्स । फूक गुप्स क्यांकी कुई हो। हार में उसे क्यांकी क्यांस कि । अप १४ जिसकी आहार हो हैं कि उसे स्टिश्च हैं कि उसे स्टिश हैं अपित वस आसार हो। हमी हमी हमी हैं।

्यापसमें प्रेम करनेका उपहेंग । प्रेम हें युरमें रहनेका प्रमाण मिलता है

। छिए किछित इक्ष्म ६ मू । नक्ष काम

अस्मा पहचनते हैं। हर एक आस्मा की मान नेता है कि बीजु खीछ गरीरमें आया है हेरवरकी ओर्स है। और ने अस्मा नहीं हैं। के बीजु खीछ खीरमें आया है हेरवरकी ओरसे नहीं

है श्रीर यही तो खीष्ट्रविरोधीका श्रात्मा है जिसे तुमने सुना है कि ४ त्राता है श्रीर श्रब भी वह जगतमें है। हे बालको तुम तो ईरवरके हो और तुमने उनपर जय किया है क्योंकि जो तुममें हैसो उससे ४ जो संसारमें है बड़ा है। वे तो संसारके हैं इस कारण वे संसारकी ६ बातें बोलते हैं श्रीर संसार उनकी सुनता है। हम तो ईरवरके हैं. जो ईश्वरको जानता है सो हमारी सुनता है • जो ईश्वरका नहीं है से। हमारी नहीं सुनता . इससे हम सच्चाईका आत्मा और आंतिका आत्मा पहचानते हैं।

[ईश्वरका प्रेम ग्रीर भाइयों में एक दूसरेकी प्यार करनेका निर्णय।]

हे प्यारो हम एक दूसरेको प्यार करें क्योंकि प्रेम ईश्वरसे है श्रीर जो कोई प्रेम करता है सो ईश्वरसे उत्पन्न हुआ है श्रीर ईश्वरकी प्रजानता है। जो प्रेम नहीं करता है उसने ईश्वरको नहीं जाना ६ क्योंकि ईश्वर प्रेम हैं। इसीमें ईश्वरका प्रेम हमारी श्रीर प्रगट हुआ कि ईश्वरने श्रपने एकळीते पुत्रका जगतमें भेजा है जिस्तें

१० हम लोग उसके द्वारासे जीवें। इसीमें प्रेम है यह नहीं कि हमने ईरवरको प्यार किया परन्तु यह कि उसने हमें प्यार किया श्रीर श्रपने पुत्रको हमारे पापोंके लिये प्रायश्चित्त होनेका भेज दिया।

११ हे प्यारो यदि ईश्वरने इस रीतिसे हमें प्यार किया ते। उचित है कि हम भी एक दूसरेको प्यार करें।

किसीने ईश्वरको कभी नहीं देखा है . जो हम एक दूसरेको प्यार करें तो ईश्वर हममें रहता है श्रीर उसका प्रेम हममें सिद्ध

१३ किया हुआ है। इसीसे हम जानते हैं कि हम उसमें रहते हैं और १४ वह हममें कि उसने अपने आत्मामेंसे हमें दिया है। श्रीर हमने

देखा है श्रीर साची देते हैं कि पिताने पुत्रको भेजा है कि जगतका १४ त्राणकर्त्ता होवे । जो कोई मान लेता है कि यीश ईश्वरका पुत्र

१६ है ईश्वर उसमें रहता है और वह ईश्वरमें । श्रीर हमारी श्रीर जो ईश्वरका प्रेम है उसकी हमने जान लिया है श्रीर उसकी प्रतीति किई है • ईरवर प्रेम है और जो प्रेममें रहता है सो ईरवरमें रहता

१० है और ईरवर उसमें। इसीमें प्रेम हमें।में सिद्ध किया गया है जिस्तें हमें बिचारके दिनमें साहस होवे कि जैसा वह है हम भी १८ इस संसारमें वैसेही हैं। प्रेममें भय नहीं है परन्तु पूरा प्रेम भयकी

भि किंद्रीम निमह भि है फिरक माध्य किंप्रहर्द कि की है किसी १९ मेड । हाए इस सिक्ट शिह्न । है । एक्स एक शास्त्र एक है । इस् जिन छिली किएनड्रेड 1 छे ड 1 तरक डिन जाए ड 1 छई छिली किंद्राप्र नगर कि कीरिक ई रहम कि छिर प्रके छिड़ी पर नगर ग्रिक है रहमक ०९ गए । क्यार किया । यदि कोई कहें में ईरवएको प्यार २० ३१ कींप्रिन है निरम प्राष्ट्र किस उससे एक है निर्मा है। ाहफ़्क एफ कि · ई इहं डिट एफ डिक कीफि ई रिट हिन्ही हड़ाड़

मिष्ठेडु किंगिलको । १८१५ डाग्य क्रमप्र प्रिमाम श्राप्त किरवरहें ]

# ्। काम तिमान्त्राह्म ।

। ई ह्यू क्रिक्स हैर्बरका धुत्र है। त्रिक 🗴 साह्य । कि इह रुहरू ई र्निक एग्रहिंग्क एक प्रमासमें । साधकी ाग्रामं संसार्यर जय पाया है यह है अथोत समारा जो कुछ ईश्वरसे उत्पन्न हुया है पि संपारपर जय करता है और 8 कींफि । ई हिन शिष शाहाह किसड ग्राह के नहा ए हिंह इ -ालाप्र किसर मड़ की ई इष मंध कि एक है कि कि है है। इ किंति। इन्छ के इन्हें इन हैं दिख्य महाए किंकि। इन्छ कि सि है। इससे हम जानते हैं कि जब हम हैरवरको प्यार करते हैं ? वाह क्रम है है । उसे भी प्यार करता है । तरक मार्क प्राथित वरपत्र हुआ है और जो की है उरपन करनहारेकी है डिक कि दी है। है कि सीय की है। होक माथ है। है।

ने। जल और लोड्ड हारासे आया की यह है अयति यीय ६

ाछ है है। मा है सम्बन्ध साम्या विश्वास कर्ता है हैश सम्प्रि किह्य निपट निष्ठ कि है कि सि कि कि है है कि निपट 3 िंग स्म सनुष्यांकी साचीका प्रह्णा करते हैं तो ईश्वरकी साची ह । ई रिरुप्त मिक्स मिति प्रस् द्वार्क प्राप्ट रुक्त प्रस् । स्नाप्ट ई रिइ न जिए के तीनों के में हैं । क्रिय हैं । क्रिय के में हैं के में हैं के में हैं थ होए आत्सा है जी सासी हेता है क्योंक आत्सा सस है। क्योंक . गिर्म मेड्रोक प्रार्क मिलत तुरम् हिन्म भिरम् किक् इव . ड्राक्

इ रिलेश होन साहर हो। दे रवरका विश्वास महिन्छ

ाक्ष्मी डिल माक्ष्मी प्रणिमिस एक कींप्रिक डी प्राम्न विस्तु किंमर किंसर किंग्रिक डिल माक्ष्मी प्राप्ति । इंडिंडी मिष्युकी केंस्यु किंमर किंग्रिक डी हैं डी सिष्युकी केंस्यु केंमर केंसर केंसर केंसर केंसर हैं किंग्रिक डिल माक्ष्मित केंस्य इंडिंडिस किंसर डें सिप्तु हैं सिप्तु हैं सिप्तु केंसर हैं डिल माप गेड़्सर हैं हिंसर हैं। इंडिंडिस केंसर इंडिंडिस केंसर इंडिंडिस केंसर इंडिंडिस केंसर इंडिंडिस केंसर इंडिंडिस केंसर केंस

### [। नामञ्जय क्रिकि क्रियमं प्राष्ट्र प्रमार्ट्ड म्प्रयन्न सामधाय ]

स्लुयनक नहीं है।

सुर क्सर क्सर मॅक्टन सह मड़ श्रीह ंनाहरूप क्लिन्स सड़ है। है निवाद क्ति श्रीह रेड्ड म्ह्या दि ड्रह हैं हैडर मुंडाक़ १९ है। हैं क्रिक्ट क्रिक्ट स्ट्राक्ट होस्ट्र हैंडर हैटर क्रिक्टा

# । किए ऐस्ड किन्ग्रेश मड़िक

[ पत्रीका आभाष । ]

स्थित स्ट्र क्राइकी प्रस्थि भिर्गास किरानी प्रदर्ड नगाए क्षि एस् । स्पेड्र एस् कॉर्फिड प्राप्त 1प्राप्त केस्ट ग्रस्थि ड्राइस स्प्रिट किन्नीस । धर्मन त्यान किरास तिराहर किरोहर हो हो एस्टर क्षित विद्या किरास

मग्रस मिग्रम किहा कि है। ति एवं है। हो हो हो हो है। स्ट्री का कि हो कि है। है। स्ट्री के कि है। स्ट्री के क

सिको बहुत कुछ आप कोगों के पाप जिखना है पर सुर्फ कागज थे। 9 रियाही के हारा जिखनेको हच्छा न थी परन्तु आशा है कि में आप सियाहों के हारा जिखनेको हच्छा न थी परन्तु आशा है कि में आप कोगों के पाप स्थाप हों के हाल बात के हारा हो।

# योइन प्रेरितकी तीसरी पत्नी।

[ पत्नीका ग्राभाष । गायसकी भक्ति ग्रीर ग्रक्तियसेवाकी प्रशंसा । ]

9 प्राचीन पुरुष प्यारे गायसको जिसे में सचाईमें प्यार करता हूं।

२ ्हे प्यारे मेरी प्रार्थना है कि जैसे त्रापका प्राण कुशल चेमसे रहता

३ है तैसे सब बातोंमें श्राप कुशल चेमसे रहें श्रीर भले चंगे हां। क्योंकि भाई लोग जो श्राये श्रीर श्रापकी सचाईकी जैसे श्राप सचाई पर

४ चलते हैं साची दिई तो मैंने बहुत ग्रानन्द किया। मुभे इससे बड़ा कोई ग्रानन्द नहीं है कि मैं सुनू कि मेरे लड़के सचाई पर चलते हैं।

काइ आगन्द पहा है किस सुन् किस छड़क सबाइ पर चलत है। १ है प्यारे आप भाइयोंके लिये और ऋतिथियोंके लिये जो कुछ करते हैं ६ सो बिश्वासीकी रीतिसे करते हैं। इन्होंने संखलीके आगो आपके प्रेमकी

साची दिई . जो ग्राप ईश्वरके येग्य ब्यवहार करके उन्हें ग्रागे पहुंचावें ७ तो भला करेंगे।क्योंकि वे उसके नामपर निकले हैं ग्रीर देवपुजकेंसि

 ता भला करना । क्याक व उसक नामपर । नकल हे आर द्वपूजकास
 कुछ नहीं लेते हैं । इसलिये हमें उचित है कि ऐसें को प्रहण करें जिस्तें हम सचाईके लिये सहकम्मी हो जावें ।

[ दियोतिको ग्रीर दीमीतियकी मुख चर्चा । पत्नीकी समाप्ति । ]

के मैंने मंडळीके पास लिखा परन्तु दियोत्रिकी जो उनमें प्रधान होनेकी १० इच्छा रखता है हमें अहण नहीं करता है। इस कारण में जो आज तो उसके कम्मेंकि जो वह करता हैस्मरण कराजंगा कि बुरी बातोंसे हमारे विरुद्ध बकता है और इनपर सन्तोष न करके वह आपही भाइयोंका प्रहण नहीं करता है और उन्हें जो प्रहण किया चाहते हैं बर्जता है

११ श्रीर मंडलीमेंसे निकालता है। हे प्यारे बुराईके नहीं परन्तु भलाईके श्रनुगामी हूजिये जो भला करता है से। ईश्वरसे है परन्तु जो बुरा

१२ करता है उसने ईश्वरको नहीं देखा है। दीमीत्रियके लिये सब लोगोंने और सचाईने आपही साची दिई है वरन हम भी साची देते हैं और आप लोग जानते हैं कि हमारी साची सत्य है।

१३ सुभे बहुत कुछ ठिखना था पर में आपके पास सियाही और कठमके १४ द्वारा टिखने नहीं चाहता हूं। परन्तु सुभे आशा है कि शीघृ आपके।

१४ देखूं तब हम सन्मुख होके बात करेंगे। आपका कल्याण होय .
मित्र लोगोंका आपसे नमस्कार जाम बे बे मित्रोंसे नमस्कार कहिये॥

# । किए कि। इङ्ग्रिधी

[। मामाष क्रिक्म ]

है है। स्टाइन्ड प्रक्रिस माझ क्रियांस हिए कि एड्ड्रिस क्रियांस क्रियंस क्रियंस क्रियंस क्रियंस क्रियंस क्रियंस क्रियंस क्रियंस क्रियंस क्

[ 1 एड्रें वनदेशको कीर उनके दुई किन्छ आई किएड्रेंग्ड दिल

श्रीर हमारे प्रभु वीशु खीहले सुकर जाता था तीभी में तुम्हें र

स्पर्य उसमा किंगिर निष्टा की है । जहां निम्स क्रम्स क्रिंग है। कि उसमें किंगिर केंगिर केंगिर

निन्दासंयुक्त बिचार करनेका साहस न किया परन्त कहा परमे-१० ध्वर तुमें डांटे। पर ये लोग जिन जिन बातोंकी नहीं जानते हैं

उनकी निन्दा करते हैं परन्तु जिन जिन बातोंका अचैतन्य पशुश्रोंकी ११ नाई स्वभावहीसे बूमते हैं उनमें अष्ट होते हैं। उनपर सन्ताप

कि वे काइनके मार्गपर चले हैं श्रीर मजूरीके लिये बलामकी

१२ भूलमें ढल गये हैं और कोरहके बिवादमें नाश हुए हैं। तुम्हारे प्रमके भोजोंमें ये लोग समुद्रमें छिपे हुए पर्व्वत सरीखे हैं कि वे तुम्हारे संग निर्भय जेंवते हुए ऋपने तई पालते हैं वे निर्जल मेड हैं जो बयारोंसे इधर उधर उड़ाये जाते हैं पतकाइके निष्फल पेड

१३ जो दो दो बेर मरे हैं श्रीर उखाड़े गये हैं • समुद्रकी प्रचंड लहरें जो श्रपनी छजाका फेन निकालती हैं भरमते हुए तारे जिनके

१४ बिसे सदाका घोर अन्धकार रखा गया है। और हनोकने भी जो त्रादमसे सातवां था इन्होंका भविष्यद्वाक्य कहा कि देखा परमे-

१४ श्वर अपने सहस्रों पवित्रोंके बीचमें आया . कि सभींका बिचार करें श्रीर उनमेंके सब भक्तिहीन लोगोंका उनके सब श्रभक्तिके कम्मींके विषयमें जो उन्होंने भक्तिहीन हेाके किये हैं श्रीर उन सब कठोर वातोंके विषयमें जो भक्तिहीन पापियोंने उसके बिरुद्र कही

१६ हैं दोवी ठहरावे। ये तो कुड़कुड़ानेहारे अपने भाग्यके दूसनेहारे श्रीर श्रपने श्रभिलाषोंके श्रनुसार चलनेहारे हैं श्रीर उनका मुंह गलकटाकीकी बातें बोलता है श्रीर वे लासके निमित्त मुंह देखी बडाई किया करते हैं।

१७ पर हे प्यारा तुम उन बातांकी स्मरण करा जा हमारे प्रभु यीशु १८ खीष्टके घेरितोंने श्रागेसे कही हैं . कि वे तुमसे बोले कि पिछले समयमें निन्दक लोग होंगे जो अपने अमक्तिके अभिलायोंके

१६ अनुसार चलेंगे। ये तो वे हैं जो अपने तई अलग करते हैं शारीरिक छोग जिन्हें ग्रात्मा नहीं है।

# जिपदेश ग्रीर धन्यवाद ।

परन्तु हे प्यारो तुम लोग अपने अति पवित्र बिश्वासके द्वारा अपने तई सुधारते हुए पवित्र आत्माकी सहायतासे प्रार्थना करते २१ हुए. अपनेको ईरवरके प्रेममें रखे। श्रीर श्रनन्त जीवनके लिये

२२ हमारे प्रभु यीशु खीष्टकी दयाकी त्रास देखा । त्रीर भेद करते हुए

२१ न सुनने न फिरने सकती हैं। श्रीर न उन्होंने श्रपनी नरहिंसाश्रींसे न श्रपने टोनेंसि न श्रपने ब्यभिचारसे न श्रपनी चाेरियेंसे परचात्ताप किया।

> [स्क पराक्रमी दूत ग्रीर कोटी पोधी ग्रीर सात मेघगर्जनका वर्णन । योहनका उस पोधीको लेके सा जाना । ]

योर मेंने दूसरे पराक्रमी दूतको स्वर्गसे उत्तरते देखा जो मेवको थ्रोदे था थ्रीर उसके सिरपर मेवधनुष था थ्रीर उसके पांव श्रागके खंभोंके ऐसे उसको मुंह सूर्यकी नाई थ्रीर उसके पांव श्रागके खंभोंके ऐसे थे। श्रीर वह एक छोटी पोषी खुली हुई अपने हाथमें लिये था श्रीर उसने थ्रपना दिहना पांव समुद्रपर थ्रीर बांया पृथिवीपर रखा. श्रीर जेसा सिंह गर्जता है तैसा बड़े शब्द प्रकारा श्रीर जव उसने प्रकारा तव सात मेवगर्जनेंने श्रपने श्रपने शब्द उच्चारण किये तव में लिखनेपर था थ्रीर मेंने स्वर्गसे एक शब्द सुना जो सुभसे बोछा जो बाते उन सात गर्जनेंने कहीं उनपर छाप दे श्रीर उन्हें पत लिख। श्रीर उस दूतने जिसे मेंने समुद्रपर श्रीर घृथिवीपर खड़े देखा श्रपना हाथ स्वर्गकी श्रोर उठाया श्रीर जो सदा सर्वदा जीवता है जिसने स्वर्ग श्री जो कुछ उसमें है श्रीर प्राची श्री जो कुछ उसमें है श्रीर समुद्र श्री जो कुछ उसमें है श्रीर प्राची श्री को कुछ उसमें है श्रीर समुद्र श्री जो कुछ उसमें है श्रीर स्वाची विश्वे व होगा परन्तु सातवे दूतके शब्दके दिनोंमें जब वह तुरही फूंकनेपर होय तब ईश्वरका भेद पूरा हो जायगा जैसा उसने श्रीर दासोंको श्रीत

भविष्यद्वक्तात्रोंको इसका सुसमाचार सुनाया।

म श्रीर जो शब्द मैंने स्वर्गसे सुना था वह फिर मेरे संग वात करने लगा श्रीर वोला जा जो दूत समुद्रपर श्रीर पृथिवीपर खड़ा है उसके हाथमेंकी खुली हुई छोटी पाथी ले ले। श्रीर मैंने दूतके पास जाके उससे कहा वह छोटी पाथी सुमे दीजिये श्रीर उसने

मुक्तसे कहा उसे लेके खा जा श्रीर वह तरे पेटको कड़वा करेगी १० परन्तु तेरे मुंहमें मधुसी मीठी छगेगी । श्रीर मेंने छोटी पेश्यी दूतके हाथसे ले लिई श्रीर उसे खा गया श्रीर वह मेरे मुंहमें मधुसी मीठी छगी श्रीर जब मैंने उसे खाया था तब मेरा पेट कड़वा समान थे और उनके सिरोंपर जैसे मुकुट थे जो सोनेकी नाईं थे और उनके मुंह मनुष्योंके मुंहके ऐसे थे। और उन्हें स्विगोंके म्बाउकी नाई बाउ था और उनके दांत सिंहोंकेसे थे। और उन्हें स्वाउकी नाई बाउ था और उनके दांत सिंहोंकेसे थे। और उन्हें स्वाउकी नाई किउमकी नाई किउम थी और उनके पंखेंका शब्द वहुत बोड़ोंके रथोंके शब्दके ऐसा था जो युद्धको दोड़ते हों। और १० उन्हें पूंछें थीं जो बिच्छू आंके समान थीं और उनकी पूंछोंमें उंक थे और पांच मास मनुष्योंको दुःख देनेका उन्हें अधिकार था। और उनपर एक राजा है अर्थात अथाह कुंडका दूत जिसका नाम ११ इबीय भाषामें अबदोन है और यूनानीयमें उसका नाम अपवतु- खोन है। पहिछा सन्ताप बीत गया है देखो इस पीछे दो संताप १२ और आते हैं।

[ ब्रुटवें दूतकी तुरहीं अब्द ग्रीर दूसरे संतापका वर्णन । ]

श्रीर छठवें दूतने तुरही फूंकी श्रीर जो सोनेकी बेदी ईस्वरके १३ त्रागे है उसके चारों सींगोंमेंसे मैंने एक शब्द सुना . जो छठवें दूतसे १४ जिस पास तुरही थी बोला उन चार दूतोंका जो बड़ी नदी फुरातपर बंधे हैं खोल दे। श्रीर वे चार दूत खोल दिये गये जो १४ उस घड़ी श्रीर दिन श्रीर मास श्रीर बरसके लिये तैयार किये गये थे कि वे मनुष्योंकी एक तिहाईको मार डालें। श्रीर १६ घुड़चढ़ोंकी सेनाओंकी संख्या बीस करोड़ थी श्रीर मेंने उनकी संख्या सुनी। श्रीर मेंने दर्शनमें उन घोड़ोंको थू देखा श्रीर १७ उन्हें जो उनपर चढ़े हुए थे कि उन्हें ग्रागकीसी ग्रीर धूम्रकान्तकीसी ग्रीर गन्धककीसी किलम है ग्रीर वोड़ोंके सिर सिंहोंके सिरोंकी नाई हैं श्रीर उनके मुंहमेंसे श्राग श्रीर धूंश्रा श्रीर गन्धक निकळते हैं। इन तीनोंसे श्रर्थात श्रागसे श्रीर धूएसे श्रीर गन्धकसे १८ जो उनके सुंहसे निकलते हैं मनुष्योंकी एक तिहाई मार डाली गई। क्योंकि घोड़ोंका सामर्थ्य उनके मुंहमें श्रीर उनकी पूंछोंमें है १६ क्योंकि उनकी पृंछें सांपांके समान हैं कि उनके सिर होते हैं श्रीर इनसे वे दुःख देते हैं। श्रीर जो मनुष्य रह गये जो इन २० बिपतों में नहीं मार डाले गये उन्होंने श्रपने हाथोंके कार्यों से परचा-त्ताप भी नहीं किया जिस्तें भूतों की श्रीर सोने श्री चान्दी श्री पीतल श्री पत्थर श्री काठकी सूरतोंकी पूजा न करें जो न देखने

तिहाई जिन्हें जीव था सर गई और जहाजांकी एक निहाई

नाश हुई।

र्त्ता है और एक तिहाई जरु नगर्दीनासा है। गण अहि वहुत्ते १९ अही साल माल पर्ना एक मेह । । इस अर्गाति के के कि है। इकी नाई' जरता था स्वर्गेश गिरा श्रीर निहंशिकी एक तिहाईपर -गयम कि 1916 रहा क्यू और कियू डिग्रु निरुड रीमित और ०१

की ट्रा िमाम है। इति कप किछित मिष्ट है। इति कप किछे कि ग्रीह इंडिही क्य किल्प्य ग्रीह कियु डिग्र हिन्ड थिहि ग्रीह मनुष्य उस जरके कारण मर् गर्भ क्योंकि वह कड़वा किया गया।

। तार डिसेंड और छाड़ न एएकए नड़ी किई। उठी क्य किन्दी शिष्ट धार दि मिष्टिक्ष दे। इति क्य किन्ह

। गागंड्र माहनस्र माहनस्र माहनस्र रूप्रांस्स्रीहिती दिहिछीपु है हार हुए कि ग्राक कांक्रा किहिए हि विकेट है प्र क्सिमें उड़ता हुआ बड़े शब्द भे कहता था कि को पहुं । एक हैं किए।काष्ट्र कि मिल कि के में है की छोड़ कि में कि है

[ । नण्ड क्रिया क्रिया अव्ह आहे प्राप्त क्रिया क्रिया विषय ।

कींड़िक पृद्ध फिकी प्रष्टि फिकी केइए प्राकास क्रिएड्वीडी नह ग्रीस ध । गिर्मिष्ठ क्षेत्र क्षेत्र किने वार्य क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र मार्गिष् ह फिर पृष्टि फिड्रेंड्रे किए फुर फिर्म हे सिंग्डी हर पृष्टि । कि इति ड किन्ह डिफ़िर्न है किर्दि मिहा ज़िसी होगि है कि है। इस कुन्छी गृहि ए। हुई। इसि इन्ह साम होए हन्ग्रेप छाउ ह प्राप्त इन्ह कि की एए एड़िन इस इन्ह ग्रीह । ई डिन पाछ किम्हरई ४ भिकी न किशिएप्रोड़ फिकी न किए। किशिष्ट न की एए। 8 अधिकार होता है तैसा वन्हें अधिकार दिया गया और उनसे कहा किंद्रिको किविधार एकि ग्रेंड हैंग छक्ती प्राधिषाय हिन्द्रिका हे सिए आ का के प्रमुख्य है। है है। है है है है है है है है खोरा और कुपमेंसे बंडो भड़ीके भूएकी नार्डे भूमा उठा और सुरव ९ क्पकी कुनी उसकी दिई गाई। और उसने अथाह कुडका कुप १९७५ किशत कप रिप्त शिष्ट किल्ने डिश्ह रिहा हिहा प्रहि

संपादक इंग कि ईं हं पाति किसमु डा . ई निनाल डिगाए पिता किसमें क

कि कुरत होए । हिंग्डे होए गहि । मार । स्थाह हिंग्स ] । एट्रे एट्रे एप्ड हिंग्ड्रेड किन्दू कप गड़ि । नाट । एट्री । हेप्ड क्षेत्रक । हिंग्ड्रेड किन्दू गह

बरु गई। आर हुए और वेड़ोकी एक तिहाई चरु गई और सब हरी घास आरा हुए और वेड़ोकी एक तिहाई चरु गई और सब हरी घास आरा हुए। आरा प्रतिकार प्रतिकार करा है।

न कुप एडचु 1ठरुस किमार और किसू दिस्त है कि इंसर्ड और कुप किन्नसुस मूंख एम 1815 भिन्नसुस कुछ 1सर्वाद्य १ कि इक्प किरिक्षित है है किस किस्नुस्स भीर 1 है। 1ई द्वीर है। देश

किन्हु प्रक्षि रिष्ट्रं इस किन्द्र प्रक्षि हैनी छोड़ रिस इसि किसड़ 3 ा नण्ड किताम्म् किन्छ जाल पाय हुमाना सण्डलाना द्यान जा बह हमान हाम जान । इंग्र इंडी गाड़ एए छन्। इग्रां छम्। इंग्रं - विस्तु . कुल हुए हुए हुए सुर हुए हुए हुए हुए हुए हुए । -छङ् किन्छुह्छ।। एएसउस इगाव निर्मिकक् केग्रासमूड . ग्रासड्स न इग्राच मिरिछक कितिक . प्रमन्त्रम इग्राच भिर्मछक कितिभिष्टि ध । ग्रम्सेन द्वाह सम्दर्भ किस्मिन . ग्रम्सेन द्वाह सम्दर्भ । इ वारह सहस्रपर । आश्रेष्ठ कुरुप्रम नगरह सहस्रपर . महाजीके रिमें छ के इतार . प्राप्त इस इस है मिरुक कि एक देश है है। मार्क एएस इस इस हो महत्र के अन्य हो। है हो मार्क प्रथम -इस मिलिक छाउ क्य मिमिक्ट क्रमम क्रिकान केडिमिड . फिर्स एक हो हिन्द है। हैंडी पाइ रामकी ग्रंह । फिर एस हो है नीत्र देनिही प्रथितीकी अथवा समुद्रकी अथवा पेहीकी हानि शाङ् प्रविधा कांत्रा इक करा है स्पार मड़ कि हता है। का है एडी ग्रक्षीय किन्क्रमाइ किन्सु गृष्टि किथिए इन्ही हांर्ड्ड ग्रम इ वह । और मेंने हुसरे हुतका सुख्येदियक खानसे चड़ते देखा निस्ते बयार शुधनीपर अथवा ससुद्रपर अथवा किसी पेडपर न

। निमास . इंग ।इंस्वम ।इस मक नुरम कि ध्वास कि प्रजास कि अध्य कि की है कि सम्बन्ध इतिकार किराह है। एक निष्ठ स्थान है। है। है। है। है। इछ मुक्टिइन किंग्रिणीय ग्रिंड मुद्धि किंग्रिडिय ग्रंड किंग्रिअभी ११ सिंहासन पर बेठा है और मोनेकी तम तम होए। श्रीर सब हता ह कीर ने बड़े शक्त पुरुएक कहते हैं जाय के लिय हैं प्रकृत के हैं। । ई रुद्व प्रकी त्म कारूक मिषाइ तिमह निमह प्राप्ट पृद्ध तिही। छव ०१ छक्टा हा है इंक गिष्ट केन्सि ग्रीह गिष्ट केन छाड़ि हो वा छक्छ नित दिन इति इन्हा गिर्छ नडुव भिर्माक्षाणाय ग्रह गिर्मा ग्रह

छुछ ई उड़क छिप्तर निर्म । जिएए छिड़िक ग्रिहि ई मिक है गृह निहीए ४९ १३ इसपर पाचीनोमेंसे एकने सम्पत्ने कहा है यो उजले बख शब्द यह कहते सुना कि आ और देख । और मैंने दृष्टि किई प श्रीर देखो एक पीलासा घोड़ा है श्रीर जो उसपर बैठा है उसका नाम मृत्यु है श्रीर परलोक उसके संग हो लेता है श्रीर उन्हें पृथिवीकी एक चौथाईपर श्रधिकार दिया गया कि खज्जसे श्रीर ग्रकालसे और मरीसे ग्रीर पृथिवीके बन पशुग्रींके द्वारासे मारडालें।

श्रीर जब उसने पांचवीं छाप खोली तब जो लोग ईरवरके ६ बचनके कारण श्रीर उस साचीके कारण जो उनके पास थे बध किये गये थे उनके प्राग्शोंको मैंने बेदीके नीचे देखा। ग्रीर वे बड़े १० शब्दसे पुकारते थे कि हे स्वामी पवित्र श्रीर सत्य कबलों तू न्याय नहीं करता है श्रीर पृथिवीके निवासियोंसे हमारे लेाहुका पलटा नहीं लेता है। ग्रीर हर एकको उजला वस्त्र दिया गया ११ श्रीर उनसे कहा गया कि जबलों तुम्हारे संगी दास भी श्रीर तुम्हारे भाई जो तुम्हारी नाई बध किये जानेपर हैं पूरे न हों तबलों और थोड़ी बेर बिश्राम करे।।

श्रीर जब उसने छठवीं छाप खोली तब मैंने दृष्टि किई श्रीर १२ देखो बड़ा भुईंडोल हुम्रा भ्रोर सूर्य्य कम्मलकी नाई काला हुम्रा श्रीर चांद बोहूकी नाई हुम्रा। श्रीर जैसे बड़ी बयारखे हिलाये १३ जानेपर गूलरके बृचसे उसके कच्चे गूलर भड़ते हैं तैसे श्राकाशके तारे पृथिवीपर गिर पड़े। और श्राकाश पत्रकी नाई जो लपेटा जाता १४ है ग्रहरा हो गया श्रीर सब पर्वत श्रीर टापू श्रपने श्रपने स्थानसे हट गये । श्रीर पृथिवीके राजाओं श्रीर प्रधानों श्री धनवानों श्री १४ सहस्रपतियों श्री सामर्थी लेगोंने श्रीर हर एक दासने श्री हर एक निर्वन्धने अपने अपनेका खोहांमें और पटबैतोंके पत्थरांके बीचमें छिपाया . श्रीर पर्व्बतीं श्रीर पत्थरींसे बीले हमपर गिरी श्रीर १६ हमें सिंहासनपर बैटानेहारेके सन्मुक्से ग्रीर मेम्नेके कोधसे छिपात्री। क्योंकि उसके कोधका बड़ा दिन आ पहुंचा है श्रीर १७ कौन ठहर सकता है।

> [इस्रायेली विश्वासियों पर छाप दिये जानेका वर्णन जिस्तें उनपर हानि न होते।

श्रीर इसके पीछे मेंने चार ह्तोंका देखा कि पृथिवीके चारों कोनोंपर खड़े हा पृथिवीकी चारों बयारेंको थांमे हैं

ईरवरके यहां राजा श्रीर याजक बनाया श्रीर हम प्रथिवीषर श राज्य करेंगे। श्रीर मेंने दृष्टि किई श्रीर सिंहासनकी श्रीर प्राण्योंकी श्रीर प्राचीनोंकी चहुंग्रार बहुत हुतोंका शब्द सुना शर श्रीर वे गिन्तीमें लाखों ठाख श्रीर सहस्त्रों सहस्त्र थे। श्रीर वे वृहे शब्दसे कहते थे मंन्ता जो बध किया गया सामर्थ्य श्रीर धन श्री खुद्धि श्री शक्ति श्री शादर श्री महिमा श्री धन्यवाद लोनेके शेर योग्य है। श्रीर हर एक सजी हुई बस्तुको जो स्वर्गमें श्रीर पृथिवीपर श्रीर पृथिवीके नीचे श्रीर समुद्रपर है श्रीर सब कुछ जो उनमें है मैंने कहते सुना कि उसका जो सिंहासनपर बैठा है श्रीर सम्वेका धन्यवाद श्री श्रादर श्री महिमा श्री पराक्रम सदा श्रीर सम्बेका धन्यवाद श्री श्रादर श्री महिमा श्री पराक्रम सदा श्रीर सम्बेका धन्यवाद श्री श्रादर श्री महिमा श्रीर पराक्रम सदा श्रीर सम्बेका धन्यवाद श्री श्रामीन बोलें श्रीर चौबीसों प्राचीनोने गिरके उसको जो खदा सब्बेदा जीवता है प्रयाम किया।

# [ बः द्याप खोलनेका बटान्स । ]

है और जब मेम्नेने छापोमेंसे एकको खोला तब मैंने द्दित्य किई और चारों प्राधिमेंसेसे एकको जैसे सेव गर्जनके शब्दको र यह कहते सुना कि आ और देख । और मैंने दृष्टि किई और देखा एक रवेत घोड़ा है और जो उसपर बैठा है उस पास धनुप है और उसे मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ और जय क्रिनेको निकला।

श्रीर जब उसने दूसरी छाप खोली तब मैंने दूसरे प्राणिका ४ यह कहते सुना कि आ श्रीर देख। श्रीर दूसरा घोड़ा जो लाल था निकला श्रीर जो उसपर बैठा था उसको यह दिया गया कि पृथिवीपरसे मेल उठा देवे श्रीर कि लोग एक दूसरेको बध करें

श्रीर एक बड़ा खड़ उसको दिया गया।

र श्रीर जब उसने तीसरी खाप खोली तब मैंने तीसरे प्राणीको

यह कहते सुना कि श्रा श्रीर देख श्रीर मैंने दिखे किई श्रीर
देखो एक काला बोड़ा है श्रीर जो उसपर बैठा है सो अपने

६ हाथमें तुला लिये हुए है। श्रीर मैंने चारों प्राणियोंके बीचमेंसे

एक शब्द यह कहते सुना कि सुकीका सेर भर गेहूं श्रीर सुकीका तीन सेर जब श्रीर तेल श्री दाख रसकी हानि न करना। श्रीर जब उसने चौथी छाप खोली तब सैने चौथे प्रार्णीका

रंग्रह प्रस्थि हैं रिड्स माण्य हैं गतनित इकेटम ग्रिस किसर १९ प्रायत अरुप्तपृष्ठ हैं हैं हैं इस किसाइ ग्रिस किसमाइमें। उन्धु रिप्रह कीर्षित्र हैं एगर्फ केर्निक फैस्माम कि प्रजाब कि प्रमुद्धे 1 'ड्रीप किस प्रसिद्ध हैं हैं हैं एमार्क काक्ट्र हिन ग्रिक्ट किस स्थित हैं

किरिडाफ़ स्टस्ट गाँह नरेड़ क्षारक्षम् स्ट्र एड एड्डी पाड तास् क्षित्रक्रम् इह क्षारट गाँहै नरेड़ क्षिन्म । प्राप्त्री [। क्षित्रम तिहरू क्षिप्तर क्षित्री क्षिप्त गाँहै

हैं । हैं । हैं विच्छे क्ष्म के से हैं हैं । है

क निरुद्ध में होड़ कि क्षेत्र के स्वाह के स्वाह

२१ खायेगा। जो जय करे उसे में अपने संग अपने सिंहासनपर बैठने दें जंगा जैसा मेंने भी जय किया श्रीर श्रपने पिताके संग उसके २२ सिंहासनपर बैठा। जिसका कान हो सो सुने कि श्रास्मा मंडि बिवोंसे क्या कहता है।

> [ईश्वरकी सिंहासनका श्रीर स्तुति करनेहारे प्राचीनों श्रीर प्राणियोका दर्शन ।]

हुआ है और वह पहिला शब्द जो मैंने सुना अर्थात मेरे संग वात करनेहारी तुरहीकासा शब्द यह कहता है कि इधर उपर श्रा श्रोर में वह बातें जिनका इस पीछे पूरा होना श्रवश्य है तुभी २ दिखाऊंगा । ग्रीर तुरन्त में श्रात्मामें हुणा श्रीर देखी एक सिंहा-इ सन स्वर्गमें धरा था श्रीर सिंहासनपर एक बैठा है। श्रीर जो बैठा है सा देखनेमें सूर्यकान्त मिए श्रीर माणिन्यकी नाई है श्रीर सिंहासनकी चहुंत्रोर सेघधनुष है जो देखनेमें मरकतकी नाई है। अ श्रोर उस सिंहासनकी चहुंत्रोर चौबीस सिंहासन हैं श्रोर इन सिंहासनों पर मेंने चौबीस प्राचीनोंको बैठे देखा जो उजला बस्त पहिने हुए और अपने अपने सिरपर सोनेके मुकुट दिये हुए थे। श्रीर सिंहासनमेंसे बिजलियां श्रीर गर्जन श्रीर शब्द निकलते हैं ग्रीर सात श्राग्निदीपक सिंहासनके श्रागे जलते हैं जो ईश्वरके ६ सातों श्रात्मा हैं। श्रीर सिंहासनके श्रागे कांचका समुद्र है जो स्फटिककी नाई है और सिंहासनके बीचमें और सिंहासनके ७ ग्रासपास चार प्राणी हैं जो श्रागे श्रीर पीछे नेत्रोंसे भरे हैं। श्रीर पहिला प्राणी सिंहके समान और दूसरा प्राणी बछडुके समान है त्रीर तीसरे प्राणीका मनुष्यकासा मुंह है श्रीर चौथा प्राणी उड़ते द हुए गिद्धके समान है। श्रीर चारों प्राणियों मेंसे एक एककी छः छः पंख हैं श्रीर चहुंश्रीर श्रीर भीतर वे तेत्रोंसे भरे हैं श्रीर वे रात दिन बिश्राम न लेके कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र परमेश्वर ईश्वर ६ सर्ब्शिक्तमान जो था और जो है और जो आनेवाला है। और जब जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासनपर बैठा है जो सदा सर्वदा १० जीवता है महिमा श्री श्रादर श्री धन्यवाद करते हैं तब तब चौबीसों प्राचीन सिंहासनपर बैंडनेहारेके आगे गिर पड़ते हैं और

शैतानकी सभामेंसे अर्थात जो लोग अपने तई यिहूदी कहते हैं श्रीर नहीं हैं परन्तु मूठ बोलते हैं उनमेंसे कितने को सोंप देता हूं देख में उनसे ऐसा करूंगा कि वे त्राके तेरे पांवोंके आगे प्रणाम करेंगे और जान लेंगे कि मैंने तुक्षे प्यार किया है। तूने मेरे १० धीरजके बचनका पाछन किया इसलिये में भी तुमें उस परीचाके समयसे बचा रखूंगा जो सारे संसारपर श्रानेवाला है कि पृथिवीके निवासियोंकी परीचा करे। देख में शीव त्राता हूं - जो तेरे पास है उसे ११ धरे रह कि कोई तेरा मुकुट न ले ले । जो जय करे उसे मैं श्रपने १२ ईश्वरके मन्दिरमें खंभा बनाऊंगा श्रीर वह फिर कभी बाहर न निकलेगा और में अपने ईरवरका नाम और अपने ईश्वरके नगरका नाम अर्थात नई विख्यालीमका जो स्वर्गमेंसे मेरे ईश्वरके पाससे उतरती है और श्रपना नया नाम उसपर लिख्ंगा। जिसका १३ कान है। सो सुने कि श्रात्मा मंडलियोंसे क्या कहता है।

[सातवीं पत्री लाग्रीदिकीयार्गेकी मण्डलीके पास ।]

श्रीर लाश्रीदिकेयामेंकी मंडलीके दूतके पास लिख . जो १४ श्रामीन है जो बिरवास योग्य श्रीर सचा साची है जो ईश्वरकी सृष्टिका श्रादि है स्रो यही कहता है। मैं तेरे १४ कारयोंकी जानता हूं कि तू न ठंढा है न तस है . में चाहता हूं कि तू ठंढा अथवा तम्र होता। सो इसिलिये कि तू गुनगुना है और १६ न ठंढा न तस है में तुम्ते अपने मुंहमेंसे उगल डालूंगा। तू जो १७ कहता है कि में धनी हूं श्रीर धनवान हुश्रा हूं श्रीर मुसे किसी वस्तुका प्रयोजन नहीं है श्रीर नहीं जानता है कि तूही दीनहीन भीर ग्रभागा है ग्रीर कंगाल ग्रीर ग्रन्धा ग्रीर नंगा है . इसीलिये १८ में तुकी परामर्श देता हूं कि आगसे ताया हुआ सोना मुकसे मोठ ले जिस्तें तू धनवान होय श्रोर उजला बस्र जिस्तें तू पहिन लेवे श्रीर तेरी नंगाईकी लज्जा न प्रगट किई जाय श्रीर श्रपनी श्रांबों-पर लगानेके लिये ग्रंजन ले जिस्तें त् देखे। में जिन जिन लोगोंकी १६ प्यार करता हूं उनका उलहना श्रीर ताड़ना करता हूं इसलिये उद्योगी हो थ्रीर पश्चात्ताप कर । देख में द्वारपर खड़ा हुआ खट- २० खटाता हूं . यदि कोई मेरा शब्द सुनके द्वार खोले तो में उस पास भीतर आजंगा और उसके संग वियारी खाजंगा और वह मेरे संग

निया कहता है। क्षेंक्रिडिम ामजार की नेसु कि 1ई नाक कामिती। गार्ट्ड गात ३६ रक्रामि मेर मि अहि । ई शिक्ष कर्र किया मेर मिर प्राप्त न ज़िलाह किन्द किन इंड किड़ार्क कि इह 196 ई 1919 शिल्मी नेमह निर्म भिर्म ग्राह्म । ग्रास्ट्रं अक्षिया क्रिमेश हो क्रिमेह बड़ फ़्क मराए निक्रम् । क्षेप्रियक ऐस ग्रीहर केक एस ति ग्रीहर । 139 ३ ?

### [ । छाए किलिङ्ग निक्र हिंग किल किला ]

। इ 15इक एक शिंकिशिइम । मगर की क्यु छि छि । इ नाक कस्ति। गाम्हि नाम गाह काँ के कस्ट ग्रह्म गाह कात्री नेपह ३ नाम जीवनकी पुस्तकमेश किसी शिति न मिराज्ञा। पर उसका नाम र जो जय करे उसे जनता बख पहिनाया जायगा और में उसका । ई छारि ह कीएक रिस्सी एसे इस युद्ध मंद्रीय रिस्ट ह स्रि ग्राइस नाध है जिन्होंने अपना अपना बस्त अशुद्ध नहीं किया क मिहिम सार हिंह किस्प । माहूं मार क्षेत्र सह दिस मिलिक ह में की गार्न तुर तुर में पहुंगा और तु कुछ नहीं जानेगा कि में में रि गित न ह कि छि . इक प्राचाप कर्क नजाय छेड ग्राहे इ । एस और एकी एड्रेस एके केंद्र की उक एक एक । है । है । एत डिह क्यू शिष्ट कार्र है कि रिया के मेरे की कि उस मुख्ये हिट है 15ड़ान 19स मिर्स है 1थार हुए गर्न अहि उर गास । ई कि ह र्शीष्ट के 15छा साम किलीक के की के 15मार किंछियक रित मि . ई फड़क डि़ष्ट गर्भ रात काल है और आहे काल है है स्राप सही . छाछ। साम क्रिक इंतिक महासा हिस हिस

# [। सम हिल्डिक निक्सिमिका हिला मिन हिल

किन्छ रेस रेड्र ग्राप्ट है । छ। इ। है छ। छ। छ। छ। छ। छ। अगि चुला हुना हार एस दिया है जिसे कोई नहीं कर कर फ़ि मिं छाई • दूं 16नात किफिशक फ़ि में। ई 165क डिफ 1छ न 155 हिंदि होक ग्रेह है। एक इन्ह महि 1514 है। मिह है प्राप्ता है कि है कि है कि है से मिल है से सि है ह्नीप कि. छाते सापकार किलाइ किसाम्की करी किसा मिल

वहां तरे पास कितने हैं जो बलामकी शिक्षाको धारण करते हैं जिसने बालाकको शिक्षा दिई कि इस्तायेलके सन्तानोंके आगे टोकरका कारण डाले जिस्तें वे मूर्सके आगे बिलदान खायें और व्यभिचार करें। वैसेही तरे पास भी कितने हैं जो १४ निकोलावियोंकी शिक्षाको धारण करते हैं जिस बातसे में धिन्न करता हूं। पश्चात्ताप कर नहीं तो में शीघ तरे पास आता हूं और १६ अपने मुखके खड़से उनके साथ लड़्ंगा। जिसका कान हो सो १७ सुने कि आत्मा मंडलियोंसे क्या कहता है जो जय करे उसको में गुप्त मन्नामेंसे खानेको देंजंगा और उसको एक रवेत पत्थर देंजंगा और उस पत्थरपर एक नया नाम लिखा हुआ है जिसे कोई नहीं जानता है केवल वह जो उसे पाता है।

[ चैाथी पत्नी युग्रातीयमिंकी मण्डलीके पास । ]

श्रीर शुत्रातीरामेंकी मंडलीके दूतके पास लिख • ईश्वरका पुत्र १८ जिसके नेत्र अभिकी ज्वालाकी नाई और उसके पांव उत्तम पीत-लके समान हैं यही कहता है। मैं तेरे कारयोंकी श्रीर प्रेमकी १६ श्रीर सेवकाईकी श्रीर विश्वासकी श्रीर तेरे धीरजकी जानता हूं और यह कि तेरे पिछले कार्य्य पहिलोंसे अधिक हैं। परन्तु मेरे मनमें तेरी श्रीर यह है कि तू उस स्त्री ईजिवलको जो २० श्रपने तई भविष्यद्वक्त्री कहती है मेरे दासोंकी सिखाने श्रीर भर-माने देता है जिस्ते वे ब्यभिचार करें श्रीर मूर्चिके श्रागेके बलि-दान खायें। श्रीर मैंने उसकी समय दिया कि वह पश्चात्ताप करे २१ पर वह अपने व्यभिचारसे पश्चात्ताप करने नहीं चाहती है। देख २२ में उसे खाट पर डालता हूं ग्रीर जो उसके संग ब्यभिचार करते हैं जो वे अपने कर्मोंसे पश्चात्ताप न करें तो बड़े क्लेशमें डाल्ंगा। श्रीर में उसके लड़कोंकी मार डालूंगा श्रीर सब मंडलियां जानेंगीं २३ कि मैंही हूं जो लंकको और हृदयोंकी जांचता हूं और मैं तुममेंसे हर एकको तुम्हारे कम्भींके अनुसार देऊंगा। पर में तुम्होंसे २४ श्रर्थात थुत्रातीरामेंके श्रीर श्रीर लोगोंसे जितने इस शिचाकी नहीं रखते हैं और जिन्होंने शैतानकी गंभीर बातोंका जैसा वे कहते हैं नहीं जाना है कहता हूं कि में तुमपर श्रीर कुछ भार न डाल्ंगा। परन्तु जो तुम्हारे पास है उसे जबलों में न आर्ज तबलों धरे २१

। गाम्ह्र किलाक इ सिकालिंग्झ क्रिक्ट्र कि नि -मिल्रेड क्रिक्स क्रिक्स के अप कर १ . जे 173क प्रम भिष्ठिलियों मिलाह की नेष्ठ कि कि निसक किलक । दे कि कि कि मि मि इन्ही ई 1त्रक हवी लिसिक कांध्वीरिकति के वि है कि 1निह कि हम । गार्क्ड 15ड सिमायन कापर किडाई हिंते में 16 ड्व ड़ ह प्राज्ञाक्षप कु कि प्रष्टि हूं क्षाप्त भाग रेंहे व्योग्न में कि रिड़ेन प्रक किरिडाक रिडीप प्रिंह फ्रिक पालाक्ष्म प्रिंह है । प्रिंग शिंडक है की इक र्ह कि 1 है। एड़ी इहि मिर छिड़ीए किएए है की है ड्रह 🔖 अहि हिंत सिनम रेस हन्या है। पर है। अहि है एक्व अ सहरीए एमार क्यान रेस कि है। एस करोड़ को हो। हो।

## [ 1 छाए किलिक महिलाने प्राप्त । ]

हामाँ । हिंग ही। इ इस कि एक फिर्फ़ कि कि के कि एक कि . ई 15 इक 18 म क्रम होगा . तू स्लुको विष्वासियाय रह और में तुभ नीवनका इालेगा कि तुम्हारी परीचा किई जाय और तुम्हें दस दिनका उससे कुछ मत डर देख शतान तुममेले कितनोंको बन्होगृहमें ३० श्रीनकी सभा हैं उनकी निन्हाकी जानता हूं।जो दुःख दू भोगोगा हुन हो हो जारा अपने तहें विह्न किहते कहते हैं अप नहीं हैं परन्तु किछ हि सिक्ति द्वे राजनार किराजद्वेशह असि किराजद्व असि किरियाक ६ भिंद्र है ने मुखा था और मे गया हो यह कहता है। में नेरे महि राइहीए कि . छाली साप केत्र की कहा में किसा क्या है न

### [। छाप क्रिडम किममीलम किम छिछाति

की है जिंकि भिर्महाधि इन्हें प्रार्कि भिर्क मिरुस प्रेम कुर्प । एए। एड़िसे ४९ ठाछ रंडित ई 155क साब नार्क रंडित संडिम्ह कि 1थ कि 1स उन दिनोंमें भी नहीं सुकर गया जिनमें अभित्या सेरा विष्वास्योग्य छिछाव्यन देम प्राप्ट ई राज्य देश कियान देम ह ग्राप्ट ई नछाउछी तकनार्हा गुरू प्रदेश कास करता है अथित हो ग्रेस इं राजनक १३ जो दोषारा और ने। या है सी यही कहता है। में तेरे करजीकी 9 र हम साम सहा · छांता साम कत्र किला से सिमियाम ग्राहर 9

पर्गामको श्रीर थुश्रातीराको श्रीर सार्दीको श्रीर फिलादिलफियाको श्रीर लाश्रीदिकेयाको। मेंडिलियोंके पास भेज श्रयात इफिसको श्रीर स्मुर्णाको श्रीर हं और जो तू देखता है उसे पत्रमें लिख और श्राशियामकी सात कहते सुना . कि मेही अलफा और ब्रामिगा पहिला और पिछला ११

पांवों पास निर पड़ा श्रीर उसने श्रपना दहिना हाथ सुक्तपर रखके सुक्तसे कहा सत दर मेंही पहिला श्रीर पिछला श्रीर जीवता हूं। सार में सूत्रा था श्रीर देख में सदा सब्बंदा जीवता हूं श्रीर सद्धु श्रीर परलोककी कुंजियां मेरे पास हैं। इसिविये श्रीर श्रीर स्टा खें हैं श्रीर जो कुछ होता है श्रीर जो कुछ होता है श्रीर जो कुछ हसके पीछे हुछ तूने देखा है श्रीर जो कुछ होता तारोंका भेद जो तूने मेरे रवहीनेवाला है सो जिख. श्रथांत सात तारोंका भेद जो तूने मेरे रवहीने हाथमें देखे श्रीर जे सात सोनेकी दीवटें. सात तारे सातों दही हैं। सहिष्टों कुछ होता है श्रीर जो तही सात सोनेकी दीवटें सात तारे सातों मंडली हैं। जो पांवांतकका बस्च पहिने श्रीर कातीपर सुनहला पड़का बांधे हुए था। इसके सिर श्रीर वाल श्वेत जनके ऐसे श्रीर पालेके ऐसे श इजले हैं श्रीर उसके तित्र श्रीर वाल श्वेत जनके ऐसे श्रीर पालेके ऐसे श इजले हैं श्रीर उसके तित्र श्रीर वालाकी नाई हैं। श्रीर उसके ध वालाकी नाई हैं। श्रीर उसका पांव उत्तम पीतलके समान भट्टीमें दहकाये हुएसे हैं श्रीर उसका शब्द बहुत जलके शब्दकी नाई है। श्रीर वह अपने दहिने हाथमें १६ स्वात तारे लिये हुए हैं श्रीर उसके मुखसे चोखा दोधारा खन्न स्वात तारे लिये हुए हैं श्रीर उसके मुखसे चोखा दोधारा खन्न सिकलता है। श्रीर जब मैंने उसे देखा तब स्वतककी नाई उसके १९ श्रीर जिस शब्दने मेरे संग वातें किई उसे देखनेको में पीछे किरा श्रीर पीछे फिरके मैंने सात सोनेकी दीवट देखीं। श्रीर उन सात दीवटोंके बीचमें मनुष्यके पुत्रके समान एक पुरुषको देखा m 20 6 11

परिश्रमको श्रोर तेरे धीरजको जानता हूं श्रोर यह कि त बुरे लेगोंकी नहीं सह सकता है श्रोर जो लोग श्रपने तई परित कहते हैं पर नहीं हैं उन्हें तूने परखा श्रोर उन्हें सूठे पाया । श्रोर तूने इफिसमेंकी संडलिके दूतके पास लिख . जो सातों तारे श्रापने दृहेने हाथमें धरे रहता है जो सातों सोनेकी दीवटोंके बीचमें फिरता है सो यही कहता है। मैं तेरे काय्योंको श्रीर तेरे [पहिली पत्नी इफिसमेंकी मण्डलीके,पास।] ,su

# । एका नाष्ट्रीकि । किन्ड्रि

[ पुस्तकका बामाच । ]

हाम किन्ब्राष्ट मार क्षिक्रीडचन हाम किष्णाणाङ ] [ । माभाङ क्षांधिहीय

सिम्ह तींग्रिश के अस्ट्रिस - किंग्लिकी से तिस्ति किंग्रिश किंग्लिक किंग्लि

[ 1 माई मध्ये मेपाय समय महमय होना हो। ]

अहि एट्ट क्डांग्र होए और डेंग्स गान्य हैं कि नहीं में ड ग्रेंग्स एम्स क्ष्मिंट के क्ष्मिंट हैं शिनाम सिर्मा में स्थान क्ष्मिंट मान पिर्म के प्राप्त क्षित भी हैं हैं कि स्थान क्ष्मिंट सान पिर्म क्ष्मिंट सान प्रक्रित क्ष्मिंट सान स्थान क्ष्मिंट सान स्थान क्ष्मिंट सान स्थान हों।

कितनोपर तो दशा करो। पर कितनांकी आगमेसे झीनके उस २३ बखाये भी जो श्रारीस् करूंकी किया। गर्या है चित्र करके डरते हुए बचाओ।

जो तुनहें अंकरने बचाये हुए रख सकता है और अपनी २४

the first of the same of the same of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

e to a to a fill of the second second

A PART OF THE PARTY OF THE PARTY OF

ति होता के सम्मुख शहरा ह साहित निही में स्वास के सम्मुस का हिता है। सम्बन्ध के सम्मुख का है। स्वास है स्वास है स्वास है स्वास है। स्वास है स्वास है। स्वास

WHI - N. - 100 - 1

the part of the pa

CONTRACTOR OF THE PROPERTY CONTRACTOR OF THE PRO

। गार्ग इत्र महाक्रमित मिष्मित क्षिया । महिन स्वाह । ९१ प्रक्षि छिंड प्रक्षि पिर्माठ प्रमी सन् । छाड़ छिसम् उन प्रक्षि । १४ ड

जाय। इन्हें आधिकार है कि आकाशका वन्हें नरें जिस्तें उनकी इ कार हास सितीर मड़ इक की ई एष्ट्रम रिहाम एसी छाड़ किन्ह इंकि शिष्ठ गृष्टि है तिम्स मम्भ किछिहाए केन्छ गृष्टि है तिरुक्ति। के छेड़ कि के हि का है। हा कि हा का है। के कि हो कि हो है। बुच और दो दीवर हैं जो पृथिवीके प्रमुक् सन्मुख खड़े रहते हैं। हें। सी सार हिंग मविष्यहाबय कहा करें। येही वे दें। जलपाईके 8 ए इस कु पृत्रु निश्चीप डाड की गाम्हरू इफ किंपिकी हि निम्ह मि इ ग्रीह । विद्या क्रियान सिला क्षेत्र न महिला है ग्रीह है हिं। एड़ी किंफिशिइएनए ड्रम कींफिन पान तम सेर गृष्टि छुर प्रहाइ ९ किनागृह करवाइ करवनाम शरिः। पान किरिश्वनिष्क नक्तम किमिस्ट प्रक्रि किड़िक प्रक्रि किप्रज्ञीम केप्रवर्ष्ट्र उर की हिए। द्रिक है श्रीह तथा कि मिर्म उक्रा क्य नामम क्रीफ अह स्वर्गपर चढ्र जानेका बणन । ग्राह नेडर कि ग्राह नाल प्राप्त माह नाइ उगर क्रांकिशोस हि ]

शिरपदाणीके हिने में ह न बर्स और उन्हें सब जलपर आध-

। गार्काञ्च प्राप्त करेगा और उन्हें जीवेगा श्रीर उन्हें सार दावेगा। अपनी सासी दें चुक्रमें तब वह पशु जो अथाह कुडमेंसे उठता ७ र्घ कह प्राप्ट । ज्ञाम किलीयही किप्राकृष एड किविधीप्ट कि कि उंग कि वार कार और जब जब वार कि कि

3 प्राप्ट किंक प्राप्ट गिराक का प्राप्ट । एका एमड्ड प्राप्टक कि छ्या किन्छ डिस्ट है राज्या के असी असि महिस सिहार के सी कि और उनकी लोधे उस बड़े नगरकी सङ्कपर पड़ी रहेगी जो न

श्रीविद्ये नितासिकों में प्रीहें । कि हैं हैं । हो सिक्से विद्यु निक्षित इस्वीम ने ने को की कि कि उस माप की मह कप युथिवीके निवासी उनपर आनन्द कर्ग और सगन होंगे और ०१ ग्रीह । फिड़ म नार किए मिंग्रिक थिकि किन्छ ग्रीह किन्छ रिनहीं कीर इंशा है कि उत्तर कार केरी हैं है।

। गान्छ रूछ इंक किर्गित्रहिक केम्ह गृष्टि युट्ट इंक प्रगिंहीप रिपृष्ट र्क हेश्वरकी क्षेत्र में में किन के अस्मार केम अवेश किया की ए

20 श्रीर उन्होंने स्वर्गसे बड़ा शब्द सुना जो उनसे बोला हभर अपर आश्रो श्रीर वे मेधमें स्वर्गपर चढ़ गये श्रीर उनके शत्रुश्रीने उन्हें देखा । श्रीर उसी घड़ी बड़ा सुईडोल हुआ श्रीर नगरका दसवां श्रंश गिर पड़ा श्रीर उस सुईडोलमें सात सहस्व मनुष्य मारे गये श्रीर जो रह गये सी अयमान हुए श्रीर स्वराक मारे गये श्रीर जो रह गये सी अयमान हुए श्रीर स्वराक मारे गये ईश्वरका गुणानुबाद किया । दूसरा सन्ताप बीत गया है देखो तीसरा सन्ताप शीघ श्राता है।

# [सातवे ट्राकी तुरहीकी यद्यका बर्धन।]

१५ श्रीर सातवें दूतने तुरही फूंकी और स्वर्गमें बड़े बड़े शब्द हुए कि जातका राज्य हमारे प्रभुका और उसके अभिषिक्त जनका १६ हुआ है और वह सदा सर्ज्यदा राज्य करेगा। श्रीर चौकीतें प्राचीन जो ईश्वरके सन्मुख अपने अपने सिंहासनपर बैठते हैं अपने अपने सुंहके बट गिरे और ईरवरको प्रणाम करके दोले . १७ हे परमेरवर ईरवर सर्ज्याक्तिमान जो है और जो था और जो श्वासमध्ये अपने हि स्म तेरा धन्य मानते हैं कि तूने अपना बड़ा सामध्ये आनेवाटा है हम तेरा धन्य मानते हैं कि तूने अपना बड़ा सामध्ये प्राचे किया है। और अन्यदेशी टोग कृद हुए और तेरा क्रोध श्वाप श्वीर सिता क्रोध आपने दाखों अर्थात भविष्यहक्ताओं को श्वीर पवित्र टोगोंको और कोटों और बड़ोंको जो तेरे नामसे डरते हैं प्रति-रुद्ध केर देवे और प्रथिविके नाश करनेहारोंको नाश करे। और स्वर्गमें ६ फट देवे और प्रथिविके नाश करनेहारोंको नाश करे। और स्वर्गमें ईश्वरका मन्दिर खोटा गया ग्रोर उसके मन्दिरमें दिखाई दिया और बिजलियां श्रोर भुईडोठ हुए और बड़े श्रोले पड़े। प्रीर उसके नियमका संदूक उसके बिजलियां और शब्द और गर्जन

्षक स्ती ग्रीर उसके बेटे ग्रीर एक वड़े ग्रजगरका द्यान । ग्रजगरका स्वर्गसे निकाला जाना द्वार स्त्रीका सताना ।

शौर एक बड़ा श्वारचर्य्य स्वर्गमें दिखाई दिया श्रर्थात एक स्वी जो सूर्य्य पहिने हैं श्रीर चांद उसके पांवों तखे हैं श्रीर उसके पांवों तखे हैं श्रीर उसके सिरपर बारह तारोंका मुकुट हैं। श्रीर वह गर्भवती होके चिछाती हैं क्योंकि प्रसक्की पीड़ उसे लगी हैं श्रीर वह जननेको पीड़ित हैं। श्रीर दूसरा श्रारचर्य्य स्वर्गमें दिखाई दिया

N

भ्रीर देखा एक बड़ा लाल अजगर है जिसके सात सिर भ्रीर दस सींग हैं त्रीर उसके सिरोंपर सात राजमुकुट हैं। त्रीर उसकी ४ पृंछने आकाशके तारोंकी एक तिहाईको खींचके उन्हें पृथिवीपर डाला ग्रीर वह ग्रजगर उस स्त्रीके साम्हने जो जना चाहती थी खड़ा हुन्ना इसलिये कि जब वह जने तब उसके बालकको खा जाय । श्रीर वह एक बेटा जनी जो लोहेका दंड लेके सब देशोंके श्र लोगोंकी चरवाही करनेपर है श्रीर उसका बालक ईश्वरके पास श्रीर उसके सिंहासनके पास उठा लिया गया। श्रीर वह स्त्री ६ जंगलको भाग गई जहां उसका एक स्थान है जो ईश्वरसे तैयार किया गया है जिस्तें वे उसे वहां एक सहस्र दो सो साठ दिनलों पालें।

श्रीर स्वर्गमें युद्ध हुश्रा मीखायेळ श्रीर उसके दूत श्रजगर्से ७ लड़े और अजगर और उसके दूत लड़े • और प्रबल न हुए और प स्वर्गमें उन्हें जगह ग्रीर न मिली । ग्रीर वह बड़ा ग्रजगर गिराया ६ गया हां वह प्राचीन सांप जो दियाबल श्रीर शैतान कहावता है जो सारे संसारका भरमानेहारा है पृथिवीपर गिराया गया श्रौर उसके दूत उसके संग गिराये गये । श्रीर मैंने एक बड़ा शब्द सुना १० जो स्वर्गमें बोला ग्रभी हमारे ईश्वरका त्राण ग्री पराक्रम ग्री राज्य औ उसके अभिषिक्त जनका अधिकार हुआ है क्योंकि हमारे भाइयोंका दोषदायक जो रात दिन हमारे ईश्वरके आगे उनपर दोष लगाता था गिराया गया है। श्रीर उन्होंने मेम्नेके लोहूके ११ कारण और अपनी साजीके बचनके कारण उसपर जय किया और उन्होंने मृत्युळों श्रपने प्राचोंको प्रिय न जाना । इस कारखसे हे १२ स्वर्ग ग्रीर उसमें बास करनेहारी ग्रानन्द करो . हाय पृथिवी श्रीर १३ समुद्रके निवासिया क्योंकि शैतान तुम पास उतरा है ग्रीर यह जानके कि सेरा समय थोड़ा है बड़ा क्रोध किये है।

श्रीर जब श्रजगरने देखा कि में पृथिवीपर गिराया गया हूं तब १४ उसने उस स्त्रीको जो वह पुरुष जनी थी सताया । श्रीर बड़े गिद्धके हो पंख स्त्रीको दिये गये इसलिये कि वह जंगलको अपने स्थानको उड़ जाय जहां वह एक समय श्रीर दो समय श्रीर श्रावे समयलों सांपकी दृष्टिसे छिपी हुई पाली जाती है। श्रीर सांपने श्रपने मुह- १४ मेंले स्त्रीके पीछे नदीके नाई जल बहाया कि उसे नदीमें वहा देवे।

इस प्रमण निविधार गृहि प्रकी ग्रक्श किवा किविधार गृहि ३९ भि दि है।इक निर्में क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र केरा किव्यक्त क्षेत्र केरा किव्यक्त क्षेत्र केरा केरा किव्यक्त क्षेत्र केरा केरा किव्यक्त क्षेत्र केरा केरा किव्यक्त क्षेत्र केरा केरा क्षेत्र केरा केरा किव्यक्त क्षेत्र केरा केरा किव्यक्त क्षेत्र केरा केरा किव्यक्त क्षेत्र केरा किव्यक्त किव्यक्त क्षेत्र केरा किव्यक्त क्षेत्र केरा किव्यक्त किव्यक्त क्षेत्र केरा क्षेत्र केरा किव्यक्त केरा किव्यक्त क्षेत्र केरा किव्यक्त क्षेत्र केरा किव्यक्त केरा किव्यक्त क्षेत्र केरा किव्यक्त क्षेत्र केरा किव्यक्त केरा किव्यक्त केरा किव्यक क्षेत्र केरा किव्यक केरा किव्यक केरा किव्यक केरा किव्यक केरा किव्यक केरा किव्यक क्षेत्र केरा किव्यक क्षेत्र केरा किव्यक क्षेत्र केरा किव्यक केरा किव्यक केरा किव्यक केरा किव्यक केरा किव्य

[ 1 तह सिंद्रहुष कि नध्य काष्ट्र कि स्था । ]

। ई छाष्ट्रही ग्रहि ह्राधि क्लिंग हिम दिन । मार छाउ माम भेहम दिन की है एरहरू 16 छाड़ जाम छहल ड्रांक शिष्ठ है गिष्ट मेड्री खड़ा वह है । है । रिलीक के किलिक के कि की मिल कि कि कि कि कि कि कि कि कि । रिग्न प्रमानक पुरतका वहा छिला हो। हिला प्रया करा । भृत्र किया हो हो है। विषय साम क्ष्मित हो है है है क्षाचा और देशपर उसका अधिकार दिया गया। और पृथिविक प्राष्टि छक् कए रड़ प्राष्टि रेक एक प्रमन्ड प्राप्ट रेक क्रप्ट मिर्गामिक ह्ही। की एवा हिन्दी हुए किस उसके। वह हिना विधि हिना छाइ सिंग्डर प्राप्ट किड्रुत कसर ग्रीह किमान कसर की छाछि इ गाया। जीर उसने हेरबरके विक्ह जिल्हा करनेको अपना सुह गरी हेट जनहीस किन्द्रक केंद्र केंग्राम क्षिकार क्षेत्र का वस्ते वह । अहं हिल के हिल कि हिल में हैं है हिल कि हिल हैं है हिल मारू। ई 10का इंछ ब्रिप्ट मिक . ई मिक नामप्त केष्ट्रप छड़ १ की 13क गृष्टि हेकी 15% कि एम गृष्टि 15नी जाकधीए किएम निस्ति इकी ाहरू किराम्लाह निंडिन्ड गृष्टि । मार निरक मिन्छ हिपि केष्ट्रिप ४ सह पाकि किविधिष्ट रिसम अवि काम काम काम काम काम काम किछड इसी ई प्रमिष्ट्रम की ई क्या फिकी राष्ट्र क्या छ । छ मि कि किक्ष सिर्मिति केसर निर्मे प्रक्रि । एसी किसर प्रक्रिये ह था और अजगरने अपना सामध्ये और अपना सिहासन और वड़ा ान्द्र कड़में कड़में। इस रक्तर श्रिष्ट धिक्नाम नांप क्तर श्रिष्ट हा है। कि कि कि कि कि कि कि कि महि । मार कि कि कि किन्छ है क्रांग्रिकी किल्रह ज़िंह उक्छिता, छड़ क्रांगित किएह गृहि थ गिंछ छड़ गृष्टि प्रमी हाछ किमही । छाड़ हिट छिमहास ह जीर में ससुद्रके बालुपर खड़ा हुआ और एक पश्चकी

## [। एक ईमिहिष्रापु कि माँड क्षिय कारा है रेस्ड कर ]

१९ शह ग्राह्म क्षेत्र क्षेत्र क्षितिधाषु विक्रम क्षेत्र भ्राह्म भ्राह्म । यह । अस्त । यह । अस्त हैं । विक्रम । यह । विक्रम हैं । विक्रम । यह विक्रम | यह विक्रम |

। हैं 15155क 169 थि। फिकी गिर्फ छाड़ क्रीडुणाय क्रिस्टी इंश क्षिटेस की किंडिए ईं 153क सेम्क एउटप्रांट इंड इंड ड्रंड प्रांट ४९ 58 प्रांट | ईं 153155 कि गाय प्रमिधिय क्षितेस्टर हिसास

११ नड गृष्टिं। ई 157155 कि एएए इंप्यूचिय स्मेमेस् स्मित्र है । अप उत्तरक हिस्स के स्मित्र के प्राप्त के स्मित्र के स्मित्य के स्मित्र के स्मित्र के स्मित्र के स्मित्र के स्मित्र के स्मित

[ । नष्टत प्रतिका किन्य आहे । किन्य के विका दिवा ]

। ई मेड्ही भंहमें कुर नहीं पाया गया क्योंकि व हेरवके शिहासके आग के निव एक पहिला कार सनुष्यां से से होते हैं। के विश्व के कि र्रुत्रिक्त प्रक्रिक क्रिक है कि है है कि क्रिक क्रिक है 1517 अध्यद् न हुए क्योंकि वे कुमार हैं . वे वे हैं कि जहां कहीं मेरता एक्रे क्रिकी कि ई ह छ । ह धिर धिक्री छाम सिकिशपु ४

# ि। हि तिरस राष्ट्राय राष्ट्रका तक्र रहमें कि नक्ष्य तक्ष्मिं निर्धा

। गिक्र माण्य क्सिंह माम्ह तिछि केछर गृष्टि इप्रुप्त गृष्टि किथिष्ट गृष्टि गृष्टि ई क्सिए एसस किन्द्रक राष्ट्री क्सर कीरिक छिन हारहा गर्छ। किसर मिंह 1रेड सिर्म्ड की एवं प्रस्ति है। हो। हो। हो। हो। हर एक देश और कुछ और भाषा और लेगाके। सुसमाचार पास सनातन सुसमाचार था कि वह धृथिबीके निवासियोंकी और 

किछती ई । ताई पाक का फुराइ क्राइमीएड हिपए किंगिरि र्झाएई हाए निप्तर कीएक है है। एती शिष्त विश्व इस रहा है। ज़ित की एम हि कि एम एक एम के हैं । इस है । इस है । इस है । इस है ।

। इ इंग्डिम् । ग्रेंग्रेम

१ हे स्प्रीष्ठ । क्यां में इहा में हैं। यहाँ में इहा है स्प्री हैं स् क्सर डेर क्यार उत्तक किया करते हैं और आह अस्क सहा सब्बेहा उठता है और न हिन न रात बिआम उनके हैं कि ोष्ट्रंध क्याइपि किम्ह गृष्टि । गाष्ट्राह्म एक्से छेड्डीप छेक्स्रां गृष्टि १ ९ ए। इन्हेम इन्हेर्स गृष्टि निमा की एड हिम गृष्टि गिर्फि है है। ि इह कि . ईकि ।पाछ प्रपष्टा इस्प्रहा कार देगिया स्वास होहि ०९ लिया कि यदि कोई उस पशुकी और उसकी मूरिके पूजा कर इं कि कित राष्ट्र । एडक इक के के के वह वह । उसे ।

153क 1431ह , है फिथ कि से मिर है है। संस्था कि से हे हि इह और मेंने खारे एक शब्द सुना जो सुम्पने बीहा यह लिख । ई रिष्ट म्छाए किसामप्रकी कृष्टिए ग्रीष्ट किंग्सिए। किष्टि है।

हैं है के अपने परिश्रम है सिमार करेंगे परन इन्हें । ई हि हि एमं केन्ट

[ श्रिशीके अनाजकी कटनी और दूखि लहाके फलका प्रयोजन । ]

अर सह अध्य के विम राज्य कर कि उन्ने आहे हैं की थीड रिस आहे. तक्ति प्रमुख रिम्ह कि हैं रिक्ष के प्रमास के हुए के कार्य स्ट्रिस

१९ 19मा निक्र क्षेत्र के स्था है से साम के स्था के स्

ा है। हैकी फिन्छ किविधि प्रिंस वाही।

थ१ छाए छट गृह्ण ठिकिने शिमेश्वेनीम किसेग्छ एड एछड गृह्ण गृह्ण न्द्र गुरुष्ठ गृह्ण न्द्र गुरुष्ठ गृह्ण न्द्र गुरुष्ठ गृह्ण ।

२० रिक्त में अप के कुरक में में किया मान के मान किया मान

हवीप क्राव्यक शक्ष होट्ट क्षित्र कास प्रदूष होता तेपथा किछ्मा तिए ] [। तिक्ष क्षित्रिक्ष

न्हुरू गृष्टि । इन इन्ही कुए । एक में में में मूक्षि कि कि जिपनी जाम साम केनसी जड़ जास नीषष्ट । छाड़ है

। 1210 122 कि 132 पृथि विशेष्ट्र मिन्ट कीएम पि विह्रुपी 5 पृष्टि कि मुस्स के में के पुड़े किसी सिमाप्ट कुण 1सि हम्में पृष्टि किस्ट पृष्टि प्रपृष्टि क्रमें के प्रिष्टि क्रमें किस्ट पृष्टि क्रमें उक्की के इसस के हमें कि स्वतिष्टिक एक प्रमाख्ये कियार

उक्की क्युंस केंग्नेक प्रच किर्गिड़रेक एक प्राप्तम् कियान ह एम केंग्नेप्ट्रें ह प्राप्त । एम्डें इंग्नेप्ट्रें फ्रिंडि किंग्निड्रें नामकीएर्वेट्स ई की ई निग्र नीर क्रिक्स ग्रीष्ट नीर क्यान्य

माण्य गिष्ट रिंत काष्ट्र गिरु काष्ट्र कार गीष्ट के हिंगि कि इन्द्र क्रीएम · गार्रक जिन होत्त किसान रिंत मुक्षि गार्रह जिन ४ राजा तेरे माग यथाय थीर सन्दर्भ है। है परमेश्बर क्षोन तुम्मल किंग्गिल ह्निम ई . ई तहुत्र मुक्ति इंग्र एउ। में में में में में में में में में

। ई शा किही उाम प्राप्ति रिंत कीएक विज्ञ

न कर सका। हुताकी साती जिपने समास न हुईं तबको कोई मन्दिरमें प्रवेश उत्तक सामध्येत महिर धूण्ये भर गया और जनको उन सात प्रक्षि शिमश्रीम किउनपूर्व गृहि । ध्रिश काष्ट्रिय किरिश नाम पृत्र देश न क्षेत्र इस सात हुनाकी हैश्वरक की सहा सन्बहा जीवता है काएल क्सिमिक्रीाए जिल्ला जिल्ली किस्प्रेजीम गृह धांक कड्डप छिड़ थ नमु रुपति। इस पड़ नड़ीए छह । एड़े । एक भर प्रीह हुए गि हमिल सारा भाग । श्रीर सारों इत जिन पास सारों हिपसे क्ट्रिंग किए। इसे कि हो हो है की छोड़ हिंस किए किएड़ और

[ । गनाल क्षिड्य कालिकियों कि कि कि कि कि कि कि

ज़रू ररुईंड उपनिधीष्ट राष्ट्राष्ट्री राष्ट्रम निष्टेडीए ग्रीह । किईह प्रमिष्यिषु खंदेलो । हाछ क्ष्मांक कप्रहर्द्ध गृहि हिला । छाई मिल्डू हाछ है

और मेंने महिरमेंसे एक बड़ा शब्द सुना जो उन

किलीम किएट रि गृष्टि पर काक छात्रहा काम महिला है।

तह सुतक काम छोड़ हो गया और समुद्रमें हर एक जीवता मिक्र १७३६ रेस्ट्रेस एक्सिम । एक्सिस इंडेट्स स्मार्थ । गर है हो है। है। है। है। है। है है।

इष्ट क्षितिक निर्म मुक्ति । है हमि छड़ हे क्रीमिन है एएती किन्छि ए ब्रुंडि इन्ह मृत् मृष्टि क्रिक्टि क्रिक्टि क्रिक्टि क्रिक्टि क्रिक्टि हिन है है। है कि वह कार है कि है कि है कि है कि है है हिन्छ। हि ग्रहि कि ग्रिक के एक महम्मा है की कि है है के किएड़ किछा निर्म मिह । विष डि ब्रिडि के मिह रिडेंड क्रांतिनि र केकल गृष्टि दुर्गामहीन रहाएगी ानगर नतृ ग्रेशित ग्रीह । 11वार इस राजा ।

शब्द सुना कि हां हे सर्बेशिकिमान ईरवर परमेरवर तेरे विचार सच्चे और यथार्थ हैं।

श्रीर चौथे दूतने अपना पियाला सूर्यपर उंडेला श्रीर सन- म ब्धोंकी त्रागसे कुलसानेका अधिकार उसे दिया गया। त्रीर ६ मनुष्य बडी तपनसे फुलसाये गये और ईश्वरके नामकी निन्दा किई जिसे इन बिपतोंपर अधिकार है और उसका गुणानवाद करनेके लिये पश्चात्ताप निकया।

श्रीर पांचवें दूतने श्रपना पियाला पशुके सिंहासनपर १० इंडेला और उसका राज्य श्रंधियारा हो गया और लोगोंने क्लेशके मारे अपनी अपनी जीभ चबाई। श्रीर उन्होंने अपने क्रेरोंके ११ कारण और अपने घावोंके कारण स्वर्गके ईश्वरकी निन्दा किई श्रीर अपने अपने कर्मोंसे पश्चात्ताप न किया।

श्रीर छठवें दतने अपना पिवाला बड़ी नदी फ़रात पर उंडेला १२ श्रीर उसका जल सूख गया जिस्ते सूर्योदयकी दिशाके राजाश्रोंका मार्ग तैयार किया जाय । श्रीर मैंने श्रजगरके मुंहमेंसे श्रीर पशुके १३ मुंहमंसे और सूटे भविष्यद्वक्ताके मुंहमेंसे निकले हुए तीन श्रशुद्ध श्रात्मात्रोंका देखा जा मेंडकांकी नाई थे। क्योंकि वे भूतोंके १४ श्रात्मा हैं जो श्राश्चर्य कर्मी करते हैं श्रीर जी सारे संसारके राजाशोंके पास जाते हैं कि उन्हें सर्व्यशक्तिमान ईश्वरके उस बड़े दिनके युद्धके लिए एकट्टे करें। देखों में चोरकी नाई श्राता १४ हं • धन्य वह जो जागता रहे श्रीर श्रपने बखकी रचा करे जिस्ते वह नंगा न फिरे और लोग उसकी लज्जा न देखें। और १६ उन्होंने उन्हें उस स्थानपर एकहे किया जो इब्रीय भाषामें हर्म-गिही कहावता है।

श्रीर सातवें दूतने अपना पियाला श्राकाशमें उंडेला श्रीर १७ स्वर्गके मन्दिरमेंसे अर्थात सिंहासनसे एक बड़ा शब्द निकला कि हो चुका । श्रीर शब्द श्रीर गर्जन श्रीर विजलियां हुई श्रीर बड़ा १८ अईडोल हुआ ऐसा कि जबसे मनुष्य प्रथिवीपर हुए तबसे वैक्षा और इतना बड़ा भुईडोल न हुआ। और वह बड़ा नगर १६ तीन खंड हो गया और देश देशके नगर गिर पड़े और ईश्वरने बडे बाबुलको स्मरण किया कि अपने कोधकी जलजलाइटकी

२० मदिराका कटोरा उसे देवे । श्रीर हर एक टापू भाग गया श्रीर २१ कोई पर्व्वत न मिले । श्रीर बड़े श्रोले जैसे मन मन भरके स्वर्गसे मनुष्यों पर पड़े श्रीर श्रोलेंकी विपत्तिके कारण मनु-ष्योंने ईरवरकी निन्दा किई क्योंकि उससे निपट बड़ी विपत्ति हुई।

[ बाबुलक्के नाग होनेका बर्णन । बही बेश्याका दर्शन ग्रीर उस पगुका जो उसका बाहन या । ]

श्रीर जिन सात दूतोंके पास वे सात पियाले थे उनमेंसे 99 एकने ग्राके मेरे संग बात कर मुक्तले कहा ग्रा में तुक्ते उस २ बड़ी बेश्याका दंड दिखाऊंगा जो बहुत जलपर बैठी है. जिसके संग पृथिवीके राजाओंने ब्यभिचार किया है और पृथिवीके निवासी लोग उसके व्यभिचारकी मदिरासे मतवाले हुए हैं। ३ श्रीर वह श्रात्मामें मुक्ते जंगलमें ले गया श्रीर सैंने एक स्त्रीको देखा कि लाल पशु पर बैठी थी जो ईश्वरकी निन्दाके नामोंसे भरा था श्रीर जिसके सात सिर श्रीर दस ४ सींगथे। श्रीर वह स्त्री वैजनी श्रीर लाल वस्त्र पहिने थी श्रीर सोने श्रीर बहुसूल्य पत्थर श्रीर मोतियांसे विभूषित थी ग्रीर उसके हाथमें एक सोनेका कटोरा था जो घिनित वस्तुग्रोंसे ४ ग्रीर उसके ब्यभिचारकी ग्रशुद्ध बस्तुत्रोंसे भरा था। श्रीर उसके साथेपर एक नाम लिखा था अर्थात भेद . बडी बाबुल . पृथिवीकी इ बेश्यायों श्रीर घिनित बस्तुश्रोंकी माता। श्रीर मैंने उस स्त्रीको पवित्र लोगोंके लोहसे और यीशुके साचित्रोंके लोहसे मतवाली देखी और उसे देखके मैंने बड़ा आरचर्य करके अचंसा किया। ७ श्रीर दतने मुक्तसे कहा तुने क्यों श्रवंभा किया. में स्त्रीका श्रीर उस पश्चका भेद जो उसका बाहन है जिसके सात सिर श्रीर दूस म सींग हैं तुक्तसे कहूंगा। जो पशु तूने देखा सी था श्रीर नहीं है श्रीर ग्रथाह कुंडमेंसे उठने श्रीर बिनाशको पहुंचनेपर है श्रीर पृथिवीके निवासी लोग जिनके नाम जगतकी उत्पत्तिसे जीवनकी पुस्तकमें नहीं लिखे गये हैं पशुको देखके कि वह था और नहीं है और आवेगा १ अचंभा करेंगे । यहीं वह मन है जिसे बुद्धि है . वे सात सिर सात १० पर्व्यत हैं जिनपर स्त्री बैठी है। श्रीर सात राजा हैं पांच गिर

गये हैं और एक है और दूसरा अवलों नहीं आया है और जब

न। इह मि किई मेर कि एक गर्छ। हैं । के विकास समा प्रामशे रखे और जबलो इंश्वर्क बचन पूरे न होने तबलों मनमें यह दिया है कि वे उसका प्रामशे पूरा कर और एक ०१ किन्ह निष्ठपृष्टे कींकि । फिलाकि मिलाए छिट गृष्टि फिलाक स्रोम बश्यासे जेर कर्ते और वसे उताहँगे और नक्ने कहेंगे अर्हेर उसका अर सावा है। और ने इस सींग को तूने इंखे और पशु येही १६ जिल तूने देखा जहां बेश्या बेठी है सी बहुत बहुत लोग और देश ५९ कि रिक इस मुक्त है। है क्यांसमास्कार है। स्ट्रिस मुद्र भास और राजासांका राजा है और जो उसके संग है भी बुरुष विदेश के कि मिला उनक कर के कि वह वास का कि वह वास वास है। ४९ निर्म कि है। कि किए प्राकृत का कि कि कि कि साम अपन अपन इर प्रक्रि ई दिमाप्र डिक्य कांक्र्ड । ई िंग प्रक्शिक ड्रांत किंक्षिका इिप्त क्यू ाम्ने क्ष्यूप कुर्प ई ाषाप डिम क्यान रिक्रक मंडिन्छी ९१ ई गला हु । के हि मि मि के हैं है। इस शक्ष । है । इस किए। हे अप भारता है किस्ति। ए और है किशह पि भार है डिन ग्रह ११ ए कि पुष्ट वह शिह । गरिड होड़ है हिंह स्ट हो गरिहा है

वहीं निरुक फ्यार राजाश्वाक स्वाह्म कि है। हि है । हो स्वाहमामा है। हो हो हो हो हो हो हो है। हो है।

. [ । ]

की थि निर्माधि कृंकिति। मि गृष्टि गृष्टम एन्सुडूड गृष्टि निर्कि गृष्टि राह एरड़ . फंड्रेक पृड्ड किएऊक कि कीई ग्रीट फंड्रेड इस रह दाप हर फि नंडीए क्रक ठाऊ कि निर्मेष्ट ग्रीट रुमरुम कि ग्रिएन ड्रिक ड्रस कर्ड काइीए किछट मार इ नावान धानका मिरा है। पार उसकी पीड़ाक दिस्क हुरेह किकिइम गृष्टि किक्ही हाम गृष्टि हुए तिए छिप्ताए र्ह रुत्य तिहोंक किए।ए ५६ मस् । एएए कांक्युन्म ग्रस्ट ड्रास्निक किनितृ ४९ कि रुप कि एड़ीम कि नाइति कि रुप प्राप्त कि प्रहे कि किए। उड़ कि कि किए। इ गृहि . हाए कितांफ का कुरमान हि इंदि इ १ क्षि रुति। कि कराक फ्रांकुड़ गर्ह हाए कित्रांद्रीया इ क्राक्य रह प्रस्थि ठाक घांग्यु क्यांकार रह प्रस्थि हात्मिक किछि छ।छ कि प्रमात की मिल्ल कि एक किया कि कि कि कि कि कि कि १२ वासाई नहीं मोल लोगा. अथार सिंह की स्व हासाई किंक्रिइष्ट केन्छ देकि कि इन्ह कीएक क्रिंडक हि किए। क्रिंडि ११ तेरा विचार आ पड़ा है। और श्रधिवीके क्यापारी लोग सिंह हो हे वही नगरी बाबुल हे हड़ नगरी के एक हो मह फिड़ेक 1ई इंछ रूड़े शाम रिफ्ड काइपि किसर ग्रीह , फिडिपि ०१ कर एकी छाउनी छम् गृष्टि ग्राह्म शिक्त एमं क्रिम्ह निंड्निही भिक्त हिनार किनार है। और १ है भिक्रमान है। अप कि प्रवर्ष्ट्र प्रवर्षप्रम कींकि शिष्टाक ट्रांक्ट सामाह इव गृष्टि छाक्ष पुरुद्दी दिनमें उसकी विषये था पहुंगी अथित सुखु और शोक और णुराक छड़ । तिधुर्ड न छितिति फिकी कविष्ट प्रिंड है डिन विध्वि न प्राप्ट दू दिन । इ छिए। में ई ि इक मिनम निष्ट इन क्लिंकि शिह क्षि होस हो किया उत्तर किस की है। और आके ए उसके जिसे हुना अर देशी। जित्नी उसने अपनी बहाई किहे भितिह एड़ी उस नेस्ट मिरीडक छती . किंड ई है एड एन्ड्र गासिह कांसक काग्रह ग्रह्म किन उस किसर रास्ते हैं एवड़ी इंस्ट्र निसर । भिर्म हैं और ईप्रवर्श क्रिया किया किया है। है कि है।

भिर्मा कपृ रुड़ गृष्टि । ई । घार छिहा नम्र । इह । मिड़ सिड़ेह डिक्पृ थ १

। ई एक । 15% प्रमुद्ध किया हे । इसके एक है की फिस फ़िक इननाष प्रमार गिर्माल कि इस होता राष्ट्र किमीय हिनीय नान हो गये कि एकही बड़ीमें वह उनड़ गई है। है स्वगं और २० सब छोग जिनके ससुद्रमें जहाज थे बसके बहुसूर्य दन्यसे धन-एत हुए पुकारक बीखे हाय हाय यह वहा नारी जिसके हाए। 3? -छक कि निरि ग्रस्थि क्रिडि छर्छ रूप रूप्ती निप्रस्थ निर्देश ग्रीहि । ई लाम कि प्रकार के वाल की वार हस वही नगरी के समान है। नश रिंह किने किन किन हो है . यह इंक रहे कि है नियन प्रमूचित र्गार निर्मा गृष्टि गिरु डाइम गृष्टि गिरु व्य क्रिगोताइत गृष्टि

१५ किएए कप देंगि किडाए किइम इंग्र मिलाप्र कु गृहि

पृथिबीपर बध किये गये थे सभोका लोहू उसीमें पाया गाया । भिक्त कि कि कि अहि ड्रेकि क्रिमिक हिम अहि कि कि कि ४९ प्रसि । केर की क्रिक्स क्षेत्र केर्ना अरमाय की कि कि नाम क्विथिषु एकि क्रिएकि देरे क्विकि ग्राथन ह । मिल हे मिक म्यी ऋए किन्डुगेड्ड ग्रस्ट ड्रिग्ड ग्रस्टि किक्सड ह मिल्ह इ ९ फिक फ्ली लीकि किक्प्रीड शिष्ट। गाम्यात न गम् सेसल फिक फ्ली कारीगर् किर कभी तुम्ममें न मिलेगा श्रीर् चक्कोक चलनेका शब्द श्रद्ध फिर कभी तुभामें सुना न जायगा श्रीर किसी उद्यमका कोई श्रीर बजीनयां और बंशी बजानेहारों श्रीर तुरही फ़ुकनेहारोका ९९ गिउनित्तक प्रविव गृहि । तिकिसी न फिक उसी गृहि विष्वास है।शृति कि समुद्रमें दाठा और कहा मुं बिरियाईसे बड़ी नगरी बाचुल

[ बावलक नाग है।नेका वर्णन । पवित्र लोगोका स्वगंने थत्यवाद करना । ]

नी सिहासनपर बेठा है प्रणास करके बोबे शामीन हरिल्युगह। ध किंग्रह है। हो हो। किया है। ब्रोह किया है। । ई 1535 जिन्ह कार्य सम्बद्ध । सम्बद्ध । इस है। इस है। इ जान छिम्छू ने प्रस्थि । ई फिछी मिमर 1550 विन्हींक कीमाइ न्पास मार्थ प्राथनिको अष्ट करती थी निवार किया है और आपन ट निपार कि काएड़ि डिक निप्तर कींकि ई थिएए ग्रेटि छिए ग्राप्ति क्स की मिंड मा है। साहर और सामध्ये होय । इस फिड़ो में उसके क्षि इस इंग्र क्षां के स्वाप करें वहुं के स्वाप करें। इस स्वाप करें

र श्रोर एक शब्द सिंहासनसे निकला कि है हमारे ईरवरके सब दासी श्रीर उससे डरनेहारो क्या छोटे क्या बड़े सब उसकी स्त्रुति ह करें। श्रीर मैंने जैसे बहुत लोगोंका शब्द श्रीर जैसे बहुत जलका शब्द श्रीर जैसे पांड गर्जनोंका शब्द वैसा शब्द सुना कि हलिए यह परमेरवर ईरवर सञ्जीरित होने श्रीर उसका गुधानुबाद करें क्या मिनेका विवाह श्रा शुद्धा है। श्राश्री हम श्रानन्दित श्रीर श्राह्णादित होने श्रीर उसका गुधानुबाद करें क्योंकि मेनेका विवाह श्रा पहुंचा है श्रीर उसकी खीने श्रापनेको ह तैयार किया है। श्रीर उसकी यह दिया गया कि श्रुद्ध श्रीर उन्नबी मलमल पहिने क्योंकि वह मलमल पवित्व लोगोंका धर्मों उन्नबी मलमल पहिने क्योंकि वह मलमल पवित्व लोगोंका धर्मों है। श्रीर वह सुभसे बोला यह लिख कि धन्य वे जो मेन्नेके विवाहके भोजनमें बुलामे गये हैं फिर सुभसे बोला से बचन ईरवरके सत्य बचन हैं। श्रीर मैं उसकी प्रणाम करनेके लिये उसके वरणोंके श्रागे गिर पड़ा श्रीर उसने सुभसे कहा देख ऐसा मत कर मैं तेरा श्रीर तेरे भाइमेंका जिन पास यीशुकी साची है संगी द्राणिका आत्मा है। दास हं . ईश्वरका प्रणाम कर क्योंकि षीष्ठकी साची भविष्य-

ि प्रभु घीगु स्नीष्टका पश्चकी खोर भूटे भविष्यद्वत्ताकी जीतना खोर खागकी

# मीलमें डालना ।

हैं और बसके सिरपर बहुतमें राजमुक्तर हैं और उसका एक नाम १३ लिखा है जिसे और कोई नहीं केवल वहीं आप जानता है। और वह लोड़ में डबोया हुआ बखा पहिने हैं और उसका नाम यूं कहावता १४ हैं कि ईंश्वरका बचन । और स्वर्गमंकी सेना रवेत घोड़ोंपर चढ़े हुए उजली और शुद्ध मलमल पहिने हुए उसके पीछे हो सेती १४ थी। और उसके मुंहसे चोखा खड़ निकलता है कि उससे वह देशोंके लोगोंको सारे और वहीं लोहेंका दंड लेके उनकी चरवाही करेगा और वहीं सब्बिश्तिमान ईंश्वरके कोधकी जलजला- वहीं कि हरा मैदिराके कुण्डमें रोंदन करता है। और असके बख्यप और w 2 0 धर्मेसे विचार श्रीर युद्ध करता है। उसके नेत्र श्रामकी ज्वालाकी नाई श्रीर मैंने स्वर्गको खुले देखा श्रीर देखो एक रवेत घोड़ा है श्रीर जो उसपर बैठा हैसी बिश्वासयान श्रीर सचा कहावता है श्रीर वह

ज़िल हिं। कि कि है कि साम है कि हो कि है है ।

। हिष्ठ ।क्रांक्ष्टिष्ठ

थर इंह नेसर प्राप्त एवं हुए देखा और उसते वह १७

३१ किंकि। में किन्छ महि किंकि। कि कि कि कि कि कि कि । किए होस क्या होत क्या है व क्या कि हो कि छोड़ । एक छन्छि। एक ग्रन्थ छोप्र कांग्राइन्ड्रिक प्रमन्द ग्रन्थ कांड्रीक ग्रन्थि छोप्त ना मह निम्हा । हिंडि इक्य कि विराम्ही वह कि रहे हैं हि।ह । उक् ई किंह भिष्मिति काषाकास कि मिष्टिकों काम कार्या मिल्लाए

फिकी हुकए किनिहरू झूछ छानि किछड गृहि छिताबुन कु कु छि

। युद्ध प्रकृ मिम्रोम केन्द्र किए हम् ग्रीह हार क्राञ्च जाम है 100किन छिड़ किस कि छिह्न कर्नाड़ क्र प्रह्मि छि १९ मा हर ए। हि। की है किए। इस कि कि कि कि कि है है . कि किएक कि कि कि कि कि कि हाहि एकी ागड़ विद्या में इन्ही क्षित क्षा के कि है है 191इ किन्छी धिकी सेरक धिरुष्टाहर छात्रुन केन्छ निम्ही । तरहा ुर देश । और पशु पकड़ा गया और उसके संग वह भूत भावे- २०

लहा महाम मार नाह तहन क्या कि एक स्था मार स्था मा

बादिश्रोका उसके तग राज्य करना ।

जाने होगा। उक्न गिर्म देश विस्ट इपि मुद्र ग्राप्ट कामग्रम न किर्गिक काएड़ करी रिक्त नंड न प्र मग्रम छड़ा रिक्स ड्रम किया हैड़ी उसके अथाह कुटमें दाला और बन्द कर्क उसके अपर खाप श्रोह । एक हो हो सहस्र वहस्य है नार्ता ग्रीह छ। जी । जी क्यांक मिलार प्राथत अथात हो । कि । कि । कि । प्रीरें दिन सथाड़ कांग्रह प्रक्रिय कि कि कि कि होश्राह 0 दि सार मिले कि कि कि सिर्फ कि कि के कि मि

ाष्ट्र किंत्रीम किस्ट न क्युफ़ न निहत्ती ग्रह्म थ का डाक फ़मिक किएए के इंग्रह है। है। कि निर्मा ग्रीह । शिव किही प्रक्रिक किन्न कि विकास कि । 8 ग्राप्ट छ ईह । गांक रुपनर ग्राप्ट । छाड़ । इन छाड़ ही स्पेट अपि

किई श्रीर अपने अपने माथेपर श्रीर अपने अपने हाधपर छापा न लिया मैंने उनके प्राणोंका देखा श्रीर वे जी गर्वे श्रीर खीष्टके ४ संग सहस्र बरस राज्य किया। परन्तु श्रीर सब मृतक लोग जबलों सहस्र बरस पूरे न हुए तबलों नहीं जी गये • यह तो ६ पहिला पुनरूथान है। जो पहिले पुनरूथानका भागी है सो धन्य और पवित्र है . इन्होंपर दूसरी मृत्युका कुछ अधिकार नहीं है परन्तु वे ईश्वरके श्रीर खीष्टके याजक होंगे श्रीर सहस्र बरस उसके संग राज्य करेंगे।

> ि शैतानका फिर लागोंका भरनाना और प्रभुषे लड्ना और स्नातनले। दण्ड पाना ।

श्रीर जब सहस्र बरस पूरे होंगे तब शैतान अवने बन्दीगृहसे प्र कुट जाबगा · और चहुं खूंट पृथिवीके देशोंके लोगोंको अर्थात् जूज श्रीर माजूज की जिनकी संख्या समुद्रके वालूकी नाई होगी ह भरमानेको निकलेगा कि उन्हें युद्धके लिये एकट्टे करे। श्रीर वे पृथिवीकी चैाड़ाईपर चढ़ आये और पवित्र लोगोंकी छावनी और ब्रिय नगरको घर लिया और ईश्वरकी ओरसे आग स्वर्गसे उतरी १० श्रीर उन्हें अस्म किया । श्रीर उनका भरमानेहारा शैतान श्राग श्रोर गंधककी मीलमें जिसमें पशु श्रोर मूठा भविष्यद्वका हैं डाला गया और वे रात दिन सदा सब्बदा पीड़ित किये जायेंगे।

# मिहाविचारका वर्णन ।

११ श्रीर मैंने एक बड़े रचेत सिंहासनकी श्रीर उसपर बैठनेहारेकी देखा जिसके सन्मुखसे पृथिवी और त्राकाश भाग गर्मे और उनके लिये १२ जगह न मिली ! श्रीर मैंने क्या छोटे क्या बड़े सब मृतकोंकी ईश्वरके आगे खड़े देखा और पुस्तकें खोली गई और दूसरी पुस्तक अर्थात जीवनकी पुस्तक खोळी गयी और पुस्तकेंसें लिखी हुई बातेंसे १३ वृतकोंका विचार उनके कम्मोंके अनुसार किया गया। श्रीर समुद्रने उन मृतकोंको जो उसमें थे दे दिया श्रीर मृत्यु श्रीर पर-

लोकने उन सृतकोंको जो उनमें थे दे दिया श्रीर उनमेंसे हर एकका १४ बिचार उसके कम्मेंकि अनुसार किया गया । और मृत्यु और पर-

१४ लोक आगकी भीलमें डाले गये . यह तो दूसरी मृत्यु है । श्रीर

। ।छा ।छा इ मिछीम विगा इह 18मी न 1एडू 196ी मिकामुष्ट दिकानी मान 1सीमुकी मही

[ नवे स्वगं और नहें ध्रियंगेका ह्यान । ]

। ई सुमु रिसर्ड डिम • ई फिरुक् स् -क्ष्ट्रां गृहि ।।। अन् अने अभिक्षे मिल्लेगा को । अग् विका हसारों और व्यभियारियों और उनेड मेर स्तिष्यको और सब हारा। परन्तु भवमाने और शबिरवासियों और विनोत्तों और अधिकारी होगा और में उसका देश्वर हुंगा और वह मेरा पुत्र नके जरुके सित्में स्तम है का । जा वर कर हो सब बस्तु आंका -निक्त में किलह है। लाज के के लें हैं है । जो जान है। है। है। tis शह विश्वासयीय है। जीए उसने सुम्मसे कहा है। कुका में अरुका नवा करता हूं. फिर सुमस्से वाला लिख ले क्योंकि व बचन सत्य प्राप्ती रही हैं। श्रीर भिंहासनपर बेठनेहार्रने कहा देश मि । है हिर मिक्त हाइ क्रिएट कींफ्र गार्ड गृष्टि एक्ट ह गार्कि ह काप्ट ह गृष्टि तिगई ह गृष्टि कुछ गृष्टि तिकाइ होए म्रोष्ट कम शिकांष्ट किहर ओर ईर्यस आप उनके साथ उनका इंस्वर् होगा। और ईर्यर 8 मिंडु गिक्ति केशर है गृष्टि गिर्फ साथ एमें केमर ड्रह गृष्टि है एगम मेंने स्वारी एक वहा शब्द खुना कि देखी हैं अवरका देश मनुष्योंके प्राक्टि । एक क्रिक्ट किमाप क्रिक्ट मांगल हैडू हैकी प्राप्ति मिर्फ à जीमकी जैसी बुख्हिन जो अपने स्वामीके छिने सिंगाए किहे हुई है समुद्र और न था। और सुक्त वीहनने पनित्र नगर न है जिल्हा- २ है। विदिशा आंकारी और पहिली पृथिनी जाते रहे और कींफिन एक कि कि कि है है है है है । एक ए कि प्रेर है

[नई विस्त्रमीयका द्यान ।]

कडीत्र निष्य द्वान किश्मि किला निष्य निष्य किसर ग्रहि स्वरास हे ज्वरके पाससे वतरता है। जीए हं अरका तेज उसमें है १ १ ने गया और बड़े नगर् पनित्र विस्थानीयको सुन्दे दिलाया कि िखानगा। श्रीर वह सुक्ते आस्मामे एक बड़े और कचे पञ्चतपर १० हाह एमें ईस गृष्टि काय सार हाए है के विक्रिक्त के किए की विक्रि मृड् रेफ्र छिंिएकी किक्रमी ठाम छाए कांरेड़ ठाम नही ग्रहि

१२ सरीखे सूर्य्यकान्त संखिकी नाई है। श्रीर उसकी वड़ी श्रीर ऊंची भीत है और उसके बारह फाटक हैं और उन फाटकोंपर बारह दूत हैं श्रीर नाम उनपर लिखे हैं अर्थात इस्रायेलके सन्तानेंकि १३ बारह कुलोंके नाम । पूर्विकी श्रीर तीन फाटक उत्तरकी श्रीर तीन फाटक दिख्याकी ओर तीन फाटक और पश्चिमकी ओर तीन १४ फाटक हैं। श्रीर नगरकी भीतकी बारह नेव हैं श्रीर उनपर संस्तेके १४ बारह ब्रेरितोंके नाम । श्रीर जो मेरे संग बात करता था उस पास एक सोनेका नल था जिस्तें वह नगरकी और उसके फाटकोंको १६ और उसकी भीतका नापे। श्रीर नगर चौखुंटा बसा है श्रीर जितनी उसकी चौड़ाई उतनी उसकी छंबाई भी है और उसने उस नलसे नगरका नापा कि साढ़े सात सो कोशका है . उसकी लंबाई १७ श्रीर चौड़ाई श्रीर जंचाई एक समान हैं। श्रीर उसने उसकी भीतको मनुष्यके अर्थात दृतके नाषसे नापा कि एक सौ चवालीस ९८ हाथकी है। श्रीर उसकी भीतकी जोड़ाई सुर्खकान्तकी थी श्रीर १६ नगर निर्मेळ सोनेका था जो निर्मेळ कांचके समान था। श्रीर नगरकी भीतकी नेवें हर एक बहुमूल्य पत्थरले संवारी हुई थीं पहिली नेव सूर्यकान्तकी थी दूसरी नीलमणिकी तीसरी लालड़ीकी २० चौथी मरकतकी . पांचवीं गोमेदककी छठवीं माणिक्यकी सातवीं पीतमसिकी श्राठवीं पेराजकी नवीं पुखराजकी दसवीं २१ लहसनियेकी एग्यारहवीं भूजकाम्तकी बारहवीं मटींबकी। श्रीर बारह फाटक बारह मोती थे एक एक मोतीसे एक एक फाटक बना था और नगरकी सड़क स्वच्छ कांचके ऐसे निर्मेळ सोनेकी २२ थी । श्रीर मैंने उसमें मन्दिर न देखा क्योंकि परमेश्वर ईश्वर २३ सर्व्वशक्तिमान श्रीर मेम्ना उसका मन्दिर हैं । श्रीर नगरको सूर्य्य श्रथवा चन्द्रमाका प्रबोजन नहीं कि वे उसमें चमकें क्योंकि ईश्वरके तेजने उसे ज्योति दिई और मेम्ना उसका दीपक २४ है। श्रीर देशोंके लोग जो त्रागा पानेहारे हैं उसकी ज्यातिसें फिरेंगे श्रीर पृथिबीके राजा लोग श्रपना श्रपना विभव श्रीर २४ मर्खादा उसमें लावेंगे । श्रीर उसके फाटक दिनको कभी २६ बन्द न किने जानेंगे क्योंकि नहां रात न होगी। श्रीर ने देशोंके

२७ सोगोंका विभव और मर्खादा उसमें लावेंगे। और कोई अपवित्र

किमी गिरि के उनके हुन्। गार्क न प्रवार भिती किकी समस वस्त अथवा थिनित कम्मे क्रिनेहारा अथवा मूर्यप् चलनेहारा

नास सेस्नेक जीवनकी पुस्तकर्म जिखे हुए हैं।

ह मिनिक कि कि अप अप कि कि मिनिक मिनिक कि अप उस निकास है। किन्में प्रहि केप्रवर्ष्ट्र की हैं। छा छा है। किकड़ा दि नम् हिम रुपेनी किरुक्त केमनिक समु नेप्तर गृष्टि

न पास द्वांक बस माह । द्वे फिली क्रिनेक गाम किर्गामि क्रिंडि m क्ष्म क्षमु गृहि ई ाठलल रुत इग्राव कई रुत रिमह ग्राप्त इस पार और उस पार जीवनका बुच है जो एक एक मासके अनु-

तका स्ता स्ता करा . और उसका सुंह देखन और उसका क्षिप्र गृष्टि गागई मिल्य निष्ठाइमि किर्मि गृष्टि किर्मा है गृष्टि गागई

इपिक्का अथवा सुरवेकी उनातिका प्रयोजन नहीं क्योंकि प्रमेश्वर र हेन्छ शिष्ट शिगा है है हो है। अप है निर्मा स्थाप के हैं

। प्रिक ह्यार । इंडिक्स । इस र ग्राहि । एई नी कि इन्ह रह्य है

[ 1 मीम्ब किलार पहुंच किला स्थाप मार्थ हर्म ]

सड़ कि उन ज्य . हु । जाह सीए में कह । नाकड़ी किलिए भेजा है जिस्ते यह बाते जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है अपने शिर पनित्र भाविष्यहत्तात्राक्षेत्र हेश्वर परमश्वरते अपने हतका है छिए गृष्टि व्यक्तिवा ने किया विष्यित सिर्म है छिए È

और में गेहन जो है सिहें यह बात देखता और सुनता था 2 पुस्तकक भविष्यहाबयको बाते पालन करता है।

श्रोका जी तरे साई है और इस पुरतकको बात पालन करनहारीका -ाम इस्विधि प्रिहि १५६ मिं कीं फिर प्रक तम । एवं छाई । इक जिसस रिप्तर गृष्टि । ।इप गृरी किनिंग्रेक माणुष्ट गिष्टि कीप्रिप्त किल्पर में ।ए ति। हित हो कि हो से हैं कि विधा कि श्रेष्ट कि है है कि श्रेष्ट

कीर उसने सुम्में कहा इस पुस्तक भाविष्यहाबयको बाती- १० । प्रक माण्य किष्ठप्रहें . हुं छाड़ तिछे

F? 19th yik i inik alle ti bo 1 gr kolu its die fe अशुद्ध रहे और धरमी जन अब भी धरमी रहे और पिवल भी अब भी अत्याथ करता रहे और ां अञ्चल है से। अब भी ११ है। क्रांत हे क्वोंकि समय विकट है। जो अन्याय करता है १९

जीवनका जरु संतम् वेब । कि देश की है। है। है। सि है । है। है। है। है। है। है। है। भी से महिल्ला है। की स्वाह महिला की से कहते हैं का और नो सुने रुक्तर । क्षेत्र हो हो है है है । क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र है है । हो । किंतिए नव संक्षित्र है कि कि है स्थित किए है प्रिष्ट १६ जन जो मूठको थिय जानता श्रीर उसपर चलता है। सुम क्ए रह शक्ष है कार्य मित्र मित्र के कि है कि है अप है कि है कि इत्तर प्रक्षि क्क प्रवाध हत्पा । इक छित संग्राफ काई छिकियान ११ -ाद्राप्ट किस्ट कि कि प्राप्त । द्वारुक्ती ग्रीह रिडीप जन्छ ग्रीह ४१ ज़ीए गामितिक महि तरकार में । देई ऊम गर्म गर्मा गर्म इर क्षेत्र साथ है जिस्ते हरू एकके जैसा उसका कारण

न्ह गृष्टि शिर्मगुरू हिनिक गृष्टि शिर्मक नगु किल्हिर अहत्र है कि विक इस अविष्यहामयकी पुरतकको बातासेसे कुछ चंडा लेवे अहि। तिकार्व अपस्ट हैं किकी संकार सुद्ध कि कि कि कि इहरड़े कि विद्वा हु के मांतिक कड़ ड़िक ड़ीक की है 10ई कि 10 १ हर एकका जो हस पुस्तक मोनेव्यहानयको बात सुनता

र आता हूं. आमीन हे प्रमु आधु आ। हमारे प्रमु सीशु खीहका विष्य में डि डि राज्य कि विषय कि कि विषय कि विषय कि विषय कि ातिस को इस प्रसक्स निकी है उसका साग उठा नेगा।

धाका की के अपने में जार हम हराकुकी बात गाउन कर बहुतावनी your were a part of as wells if are all witco the

तीर कार क्षेत्र के हा जीत देखा यह डी हुत सुक्त वह आये दिखाता था में उसके करवा में भवा भवा में उसके होए प्रमा। आर उसने भनुप्रह तम सभोक् संग होने । आसीन ॥

PREMONT, CALIF. 983 19 

सा अंत मा लेना के लेपा रहे आर ला ।

stell file for a factor House and t